

वावू साधुचरण प्रसाद, ग्रन्थकर्ताः



वाबू तपसीनारायण यन्यकर्त्ता के छघुश्राता.

# भूमिका।

<del>--->0</del>%><del>----</del>

में परम कारुणिक परमेश्वर को बार बार नमस्कार करता हूं, जिनकी अपार कृपा से मेरा "भारतश्रमण" समाप्त हुआ। इस के पश्चात् में किचित् आरंभ का वृत्तांत लिखता हूं। मेरे पिता जी की तीथाँमे बड़ी श्रद्धा थी, वह प्रतिवर्ष तीर्थयात्रा के लिये जाया करते थे। सेन १८८० ईसवी से तो वह अपने गृह का समस्त कार्य छोड़ तीर्थ स्थानों या अपने शिवमन्दरमें अपना कालक्षेप करने लगे। जमींदारी और अदालत के संपूर्ण कार्य का भार मेरे ऊपर था। मे सीभाग्यवश एक समय अपने पिता के साथ अनेक तीथाँ मे पर्यटन करता हुआ उज्जैन गया। उस यात्रा के समय मुझको ऐसा जान पड़ा कि भारतवर्ष मे श्रमण करने वाले सर्वसाधारण लोग तीथाँ के संपूर्ण प्रसिद्ध स्थानो और शहर तथा प्रसिद्ध स्थानो की सव दर्शनीय वस्तुओं को नहीं देख सकते। पंड़े लोग तथा दिखलाने वालों को तो केवल अपने लाभही से काम रहता है, इसलिये मेरे मन मे एकाएक यह अंकुर उठा कि एक ऐसी पुस्तक होनी चाहिए जो भारत मे श्रमण करने वालो को आगे आगे मार्ग दिखलाने और किसी प्रधान स्थान अथवा वस्तुओं को देखने से छूटने न देवे।

कुछ दिनों के उपरांत मेरा मन एक वारगी भारत-भ्रमण में छग गया। सो मैंने संपूर्ण भारतवर्ष अर्थात् हिन्दुस्तान के भिन्न भिन्न प्रांतों में ५ वार ५ यात्रा करके प्रायः संपूर्ण तीर्थ स्थानों, शहरों और अन्य अन्य प्रसिद्ध स्थानों में जाकर जिस प्रकार हो सका सब स्थानों और वस्तुओं का पता छगा कर उनका वृत्तांत छिखा और अनेक वड़े वड़े मन्दिर और दर्शनी-य वस्तुओं का नकशा वनाया और हिन्दुओं के तीर्थस्थानों, देवमन्दिरों इत्यादि के अविरिक्त भारतवर्ष के जैन, वौद्ध, सिक्स, पारसी इत्यादि के पवित्र स्थानों और मन्दिरों और मुसलमानों की मसजिदों, दरगाहों और प्रसिद्ध स्थानों के वृत्तांतों को भी छिख छिया।

मेरी पहिली यात्रा सन १८९१-१८९२ ईस्नी, दूसरी यात्रा सन १८९२, तीसरी यात्रा सन १८९२-१८९३, चौथी यात्रा सन १८९३ और पांचर्नी यात्रा सन १८९६ ईस्नी मे हुई थी। मैने जिस कम से भारतवर्ष मे भ्रमण किया उसी कम से पांचो यात्रा के पांच खंड वनाकर इस पुस्तक का नाम "भारतभ्रमण" रक्ता। पिहले खंड मे पश्चिमोत्तर देश का भाग, मध्यभारत, राजपृताना अजमेर और मध्यदेश का हिस्सा, दूसरे खंड मे पश्चिमोत्तर देश का भाग, अवध, पंजाब, काइमीर और सिंघ देश, तीसरे खंड मे वंगाल के चारों स्वे अर्थात् विहार वगाल, उड़ीसा और छोटा नागपुर और स्वतंत्र राज्य नेपाल तथा भूटान और अंगरेजी राज्य आसाम, चौथे खंड मे मध्यदेश का भाग, वरार, वंबई हाता, मदरास हाता, हैदरावाद का राज्य, भेसूर का राज्य और कुर्ग और पांचवे खंड मे पश्चिमोत्तर देश के बद्रिकाश्रम इत्यादि पहाड़ी देशों के वृत्तांत लिखे हुए है।

मैन अनेक अंगरेजी, पारसी तथा हिन्दी की कितावों से वृत्तांत और ऐतिहासिक वातों को और स्पृति, पुराण, महाभारत, रामायण आदि धर्म पुस्तकों से प्राचीन कथाओं को निकाल कर "भारतभ्रमण" में लिखा है।

निम्नलिखित स्मृति, पुराण इत्यादि धर्म पुस्तकों की भारत-त्रर्प संबंधी प्राचीन कथा संक्षिप्त करके भारतभ्रमण के उचित स्थलों में लिखी गई हे उनके नाम ये है;-२० स्मृतियां,-१ मनुस्मृति. २ अत्रिस्मृति. ३ विष्णुस्मृति. ४ हारीतस्मृति. ५ औशनसस्मृति ६ आंगिरसस्मृति. ७ यमस्मृति. ८ आपस्तंबस्माति. ९ संवर्तस्मृति. १० कात्यायनस्मृति. ११ वृहस्पितस्मृति. १२ पाराशरस्मृति. १३ व्यासस्मृति. १४ शंखस्मृति. १५ छिखितस्मृति. १६ दक्षस्मृति. १७ गौत-मस्मृति. १८ शातातपस्मृति. १९ वसिष्ठस्मृति और २० याज्ञवल्क्यस्मृति । १८ पुराण.— १ ब्रह्मपुराण. २ पद्मपुराण. ३ विष्णुपुराण. ४ देवीभागवत. ४ श्रीमङ्गागवत. ५ वायुपुराण. ५ शिवपुराण. ६ वृहन्नारदीयपुराण. ७ मार्कडेयपुराण. ८ अग्निपुराण. ९ क्स्मेपुराण. १० ब्रह्मवै-वर्तपुराण. ११ छिगपुराण. १२ वामनपुराण. १३ मत्स्यपुराण. १४ वाराहपुराण. १५ भविष्यपुराण. १६ ब्रह्मांडपुराण. १७ स्कंदपुराण और १८ गरुडपुराण । (देवीभागवत और श्रोमद्भागवत दोनो अपने को १८ पुराणों में कहते है। बहुतेरे लोग देवीभागवत को और बहुतेरे श्रीमद्भागवत को १८ पुराणों में मानते है। पुराणों में सर्वत्र १८ पुराण मे एक पुराण मागवत लिखा है और कई एक पुराणों मे शिवपुराण को छोडकर अठारह पुराणों में वायुपुराण और कई एक में वायुपुराण को निकाल कर अठारह पुराणा मे शिवपुराण लिखा है ) अन्य धर्म पुस्तके और उपपुराण,--१८ पर्व महाभारत, वाल्मीिकरामायण, दूसरा वृहद्शिवपुराण उर्दू अनुवाद, गणेशपुराण, नृत्तिहपुराण, काल्कपुराण, सौरपुराण, सांबपुराण और जैमिनीपुराण। इनके अतिरिक्त अनेक भाषा पुस्तको की कथा भी स्थान स्थान में छिखी गई है। जो विज्ञपुरुष प्राचीन कथाओंको विस्तारपूर्वक धर्मपुस्तको में देखना चाहे वे "भारतभ्रमण" मे लिखे हुए पते से उन कथाओं को सहज में पा सकते हैं। मैने प्राचीन कथाओं या इतिहासों में कुछ तर्क या बढाव नहीं किया है। यदि अनुवाद की भूल से किसी स्थान मे चूक हुई हो तो पाठकगण उसे क्षमा करें।

इस पुस्तक में शहर, कसवे, देशी राज्य और जिलों की मनुष्य-संख्याभी लिखी गई हैं। जिनकी संख्या सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय की नहीं मिली, उनकी सन १८८१ की मनुष्य गणनाके समयकी लिखी गई। मैने अधिकाईके क्रमसे इस पुस्तकमें संख्या लिखीहै क्योंिक ऐसा न करनेसे शीघ्र नहीं जान पड़ेगा कि इस जिले या शहरमें किस मतके या किस जातिके मनुष्य अधिक है, इस कारण बहुतेरे स्थानों में ब्राह्मण इत्यादि उच्च जातियों से प्रथम चमार इत्यादि नीच जाति, जिनकी संख्या अधिक है लिखी गई है। चमार डोम इत्यादि नीच जातियों के लोग हिन्दुओं के देन देवियों को मानते है और हिन्दुओं की अनेक रीतियो पर चलते है इस कारण मनुष्य-गणनाके समय वे लोग हिन्दू में गिने गए है, अतएव मनुष्य-गणना के अनुसार मैने इनको हिन्दुओंमें लिखा है। इनके अतिरिक्त भारतवर्ष में जहां जहां रेलवे का जंक्शन अर्थात् मेल है उन स्थलोंसे प्रत्येक दिशाओं के प्रसिद्ध स्टेशनो का फासिला इस पुस्तक में लिखा गया है और 'प्रथमसंखंड' के आरंभमे भारतवर्षीय विवरण दियागया है।

इस पुस्तक में भारतवर्ष के संपूर्ण प्रसिद्ध स्थान, शहर, कसवे और तीर्थ स्थानों के वर्तमान और भूतकालिक वृत्तांत यथासाध्य लिखे गए है। भारतवर्ष मे सैकडो पवित्र स्थान और दुर्शनीय वस्तुएं विद्यमान है और इनके संबंध मे असंख्य पवित्र प्राचीन कथा और एतिहासिक वातें लिखी हुई है। इनको देखने और जानने की श्रद्धा किसको नहीं होगी, किन्तु सर्वसाधारण लोग इस अनुपम देश का पेयंटन और बहुतेरे प्रनथ और ऐतिहासिक किताबों का अवलोकन नहीं कर सकते। मुझको आशा है कि उनके लिये इस भारतश्रमण का पढ़ना अवश्य आनंद दायक होगा और जो इसको अपने साथ लेकर पर्यटन करेगे उनकों यह पुस्तक संपूर्ण दर्जनीय स्थान और वस्तुओं को वतलावेगी। मेरा अभिप्राय इस प्रनथ के लिखने से यही है कि सर्वसाधारण लोग इसे पढ़ कर लाम उठावे। इससे यदि उनका कुछ भी उपकार होगा तो में अपना परिश्रम सफल जानूंगा। अंत में में अपने अनुज बावू तपसी नारायण को असंख्य धन्यवाद देता हूं जिनकी सहायता से मैंने इस बृहद्मन्थ को समाप्त किया। इसकी प्रथमावृत्ति हमने काशीजी में छपवाई थी और अब में द्वितीयावृत्ति छापने के लिये अपनी परम प्रसन्नता से सर्वाधिकार सिहत खेमराज श्रीकृष्णदास अध्यक्ष "श्रीवेद्धदेश्वर" स्टीम्-प्रेस वम्बई को समर्पण करताहूं और दूसरे कोई महाशय इसे छापने तथा अनुवाद करनेका साहस न करे।

विज्ञजन और महाहमाओं का ऋपाभिलापी-साधु चरणप्रसाद,



# धन्यवाद् ।

हमारा भारतवर्ष पुण्यभूमि इसलिये कहा जाता है कि इसमें चार धाम, सात मोक्षपुरी कितने ही पुण्य क्षेत्र श्रीगणा आदि कितनी ही पवित्र निदयां आदि हैं, उनके दर्शन स्पर्श स्नानादिसे मनुष्योके वहेसे भी वहे पाप नष्ट होकर धर्म, अर्थ और कामकी वृद्धि होती है । इसी लिये हिन्दू लोग अपने जीवनमे यथाशक्ति गङ्गादि निद्योमे स्नान तथा पवित्र स्थलोकी यात्रा करना अपना मुख्य कर्तव्य समझते है। जो जितना अधिक तीर्थ पर्यटन करता है जतनी ही पूच्य दृष्टि उसके ऊपर छोगोकी होती है। यद्यपि जिस तीर्थमे जाओ वहांके तीर्थ पुरोहित अथवा तीर्थों मे भ्रमण करानेवाल लोगोसे किसी प्रकार काम चलता है पर साधारण स्थितिके मनुष्य जो कि पर्याप्त धन नहीं रखते उन्हें उक्त लोगोसे कुछ सुभीता नहीं होसकवा। हम वायू साधुचरण प्रसादजीको हार्दिक धन्यवाद देते है कि उन्होने भारतवर्षके तीर्थवात्रा करने वालोंके लाभार्थ यह भारत भ्रमण वनाकर तीर्थ यात्राके विषयमे वडा भारी अभाव मिटा दिया है। इस पुस्तकमे प्रसगवश चारा वेद, अठारहो पुराण, मनु आदि महार्षयोके धर्मशास्त्र और महाभारत आदि इतिहास यन्थोसे प्रमाण हृंढ हुँढ कर उन उन स्थानोका महत्त्व वतलाया गया है। इतनाही नहीं विक भारतवर्षभर के प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थान, वहांके राज्य, उनका भूगोल वहांकी जनसंख्या, उनकी जाति, धर्म इत्यादि जानने योग्य प्राय: सभी वाते इस प्रन्थेम छिस दी गयी है। यह पुस्तक केवल तीर्थयात्रियोहीके लाभकी नहीं विक भारतवर्षके वृत्तान्त जाननेकी इच्छा करनेवाले पथिक—चाहो हिन्दू, जैनी, अंगरेज, मुसलमान कोई भी हो, और वह तीर्थयात्रा देशाटन तथा व्यापार जिस किसी उद्देशसे यात्रा करने वाला हो संवको समान लाभदेने वाली है, आद्योपान्त इसको पढ़के यदि कोई पृथ्वीका अमण करना चाहे तो उसको विना परिश्रम पृथिवीभरके स्थान आदिका अनुभव होसकवाहै । कोई राजा महाराजा आदि महानुभाव यदि भारतवर्षका अभण करना चाहे तो प्रत्येक देशके अनुभवी मनुष्योंको इकट्टा करनेमें कितना धनन्यय करना पडेगा, पर इस एक पुस्तकके पढछेने अथवा पास रखनेसे साधारण मनुष्य भी अच्छी तरह भ्रमण पूर्ण कर सकते है। अभी तक ऐसी उपयोगी पुस्तकके न होनेसे भारतवर्षके सुख पूर्वक भ्रमण करनेमे जो न्यूनक्षा थी वह उक्त वावू साधुचरण प्रसाद्जीने अनन्त धनव्यय तथा अनेक कष्टोंको सहकर दूर करवी अतः आपको जितने धन्यवाद दिये जांवे थोंडे है। उक्त वाबू साहव और भी विशेष धन्यवादके योग्य इसलिये है कि आपको अपनी जमीदारीके अनेक झन्झटोसे अवकाश न मिलनेपर भी आपने छोकोपकार दृष्टिसे उस कार्य्यको अप्रधान समझ प्रायः ५ वर्षतक निरन्तर इसी कामको किया है, और भगवान्की कृपासे अपने सदुद्योगमे आप सफलयत्त हुए है। उपसंहारमे हम आपको हार्दिक धन्यवाद देते है कि आपने इस लोकोपकारक पुस्तकके रजिस्टरी सैहित पुनर्मुद्रणादि अविकार हमें सदैवके लिये देकर वाधित किया है।

हमने इस उपयोगी पुस्तकको सर्वसाधारणके लाभके लिये उत्तमतासे छापा है, आशा है कि लोग हाथो हाथ इसे लेकर लाभ उठावेगे।

> आपका-ऋपाकाक्षी-खेमराज श्रीकृष्णदासः अयक्ष 'श्रीवेद्भटेश्वर'' (स्टीम् ) प्रेस-मुम्बई.

# भारतवर्षीय संक्षिप्त विवरण

#### अर्थात्।

# भारतभ्रमण भ्रंथका सारांश।

# भारतवर्ष ।

महाभारत और पुराणों में राजा भरत के नाम से इसका नाम भारत-वर्ष लिखा है। सुसलमानों ने भारत-वर्षका नाम हिंदुस्तान रक्खा । अंगरेज लोग इसको इंडिया कहते है।

भारत-वर्ष एक वडा देश (८ अंश से ३५ अंश उत्तर अक्षांश तक और ६० अंश से ९२ अंश पूर्व देशांतर तक ) त्रिमुज के समान आकार का एशिया महा द्वीप के मध्य से दक्षिण की ओर समुद्र से कुछ दूर तक फैछा हुआ है । इसकी उत्तरी सीमा हिमालय पर्वतकी श्रेणी है, पश्चिमकी ओर अरव का समुद्र और पूर्विणी ओर वंगाले की खाडी है । इसके पश्चिमोत्तरमें सुलेमान और हाला पर्वत है, जिनके उस पार वर्ख्यचिस्तान और अकगानिस्तान देश है और पूर्वोत्तर में आसाम की पहाडी है, जो ब्रह्मा देश से इसकी अलग करती है । भारत-वर्ष की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक प्रायः १९०० मील और चौडाई भी पूर्वसे पश्चिम तक अधिक से अधिक इतनीही है, परंतु इसकी शकल कन्याकुमारी की ओर जो भारत-वर्ष का दक्षिणी शिरा है, गावदुम होती चली गई है ।

यह देश स्वाभाविक ३ खंडों में वंटा है, पाहेले भाग में हिमालय पर्वत शामिल है जो उत्तर की ओर दीवार की तरह पड़ा है; दूसरा भाग हिमालय की जड़से दक्षिण की ओर फैला हुआ है उसमें वह संपूर्ण भूमि शामिल है जो दिशालय की वड़ी वड़ी निदयों से सींची जाती है तीसरा भाग निदयों के मैदान की दक्षिण सीमासे ऊपर की ओर ढालुआं होता गया है और ऊंची सतह त्रिकोण को शकल का वन गया है, जिस पर भारत-वर्ष का आधा दक्षिण भाग शामिल है। इस जमीन के दुक़ड़े में मध्य देश, वरार, मदरास मईसूर, निजाम हैदराबाद का राज्य और सेन्धिया और होलकर के राज्य इत्यादि देश शामिल है। इस भाग के पूर्ववाले समुद्रके किनारे को 'कारोमंडल' और पश्चिम के तट को 'मलेवार' कहते हैं। जिस भाग में हिमालय है, उसको उत्तराखंड, विनध्याचल और हिमालय के पीच के भाग को आर्यावर्त वा मुख्य हिन्दुस्तान और समुद्र के बीच के भाग को दक्षिण, कहते है। अंगरेजों ने वंगाले की खाढ़ी के पूर्व के बाहा मुहक को हिन्दुस्तान में मिलादिया है।

## पर्वत।

हिमाल्य, पृथ्वी के जाने हुए संपूर्ण पर्वतो से ऊंचा है। उसकी लंबाई पूर्वसे पश्चिमको अनुमान से १५०० मील और सबसे अधिक चौंडाई उत्तरसे दक्षिणको लगभग ४०० मील है। उस पर उंचाई के कारण सदा हिम अर्थान् वर्फ रहती है, इसी कारण उस पर्वत को हिमालय हिमाचल और हिमादि कहते हैं। उसीके अंतर्गत उत्तरीय भाग मैं कैलास पर्वत है।

हिमालय की २ पहाड़ी दीवारे करीव करीव पूर्व से पश्चिम तक समानांतर रेखा की तरह खींची हुई है और मध्य मे नीची जमीन या घाटी है। इनमे से दक्षिणी दीवार के छंवकी उंचाई जो भारत वर्ष के मेदानो की उत्तर सीमा पर है, २०००० फीट से अधिक अर्थात् ४ मील है। उसकी सबसे ऊंची चोटी एवरेष्ट पहाड २९००० फीट ऊंची है। इस सिल-सिले का उतार उत्तरको ओर सीढियो की भांति है, जो लगभग १३ हजार फीट समुद्र के जलसे ऊचा है। इन नीची जगहां के पीछे हिमालय पहाड का भीतरी सिलसिला एक वडी पहाडी दीवार के समान वर्फ से ढंका हुआ देख पडता है दोनो दीवार के उस पार वह घाटियां है जिनसे सिन्ध सतलज और ब्रह्मपुत्र निद्या निकली है। इन घाटियों के उत्तर समुद्र के जल से १६०० फीट ऊचा तिव्यत का मैदान आरभ होता है। हिमालयकी चोटियां तिस्वत और हिन्द के वीच में सर्वदा वर्फ से दुपी रहती है और पहादियों के दालुए भागपर बहे वहे वर्फ है मैदान है, जिनमें से एककी लंबाई लगभग६० मील की है। हिमालयके कमसे कम ४० चोटी वा शुंग २०००० फीटसे अविक ऊचे है जिनमे प्रसिद्ध ये है, भुटानमें चमलारी (२४००० फोट ऊची), शिकम से किनविनाचिंगा (२८१५६ फीट), नेपाल से गौरीशंकर वा मजंट एवरिष्ट ( २६००० फीट ), और धौलागिरि वा देववर्गा ( २६८६० फीट ), कमाऊं मे नंदा देवी (२६००० फीट), गढ़वाल मे यमनीत्री (२६५०० फीट) और करमीर मे नंदा पर्वत ( २६६०० फीट )।

वित्ध्याचल भारत-त्रर्भ के बीच स नर्मदा नदीं के उत्तर है। उसकी जामघाट नामक चोटी समुद्र के जल से २३२८ फीट ऊची है। अर्वली पर्वत, जिसका नाम पुराणो मे अर्वुद गिरि है, राजप्ताने में है। उसकी सबसे ऊची चोटी आबू पहाड राजपूताने के मैदान से ५६५० फीट ऊची है। सतपुड़ा विनध्याचल की समानांतर रेखा मे नर्मदा और तापती नदि-यों के वीच में स्थित है। पिंचमी वाट तापती के मुहानेसे कुमारी अन्तरीप तक समुद्र के किनारे किनारे चला गया है, जिसको सह्याद्रि पर्वत भी कहते है। ( देवीभागवत-सप्तमस्कध-३८ वे अध्याय में लिखा है कि कोलापुर सह्याद्रि पर्वत पर है । वाल्मीकिरामायण-युद्धकांड के चौथे सर्ग मे लिखा है कि श्रीरामचन्द्र किपृकिन्धा से चल कर सह्याचल और मलयाचल पर्वतो के पार हो महेद्राचल पर गए जहांसे समुद्र देख पड़ता था (इसीके अन्तर्गत दक्षिण भाग में मलयागिरि है। यह पहाड वानेसनाहेल के निकट ७००० फीट के लगभग ऊचा ह। पूर्वी घाट 'कारो मंडल' तट का किनारा कावेरी से उड़ीसा तक चलागया है, जो पिइच-मी घाट के वरावर ऊचा नहीं है। (महाभारत के वनपर्व में राजा युधिष्टिर की यात्रा के वृत्तांत से जान पड़ता है कि उड़ीसा दक्षिण महेद्राचल है । नरसिहपुराण के ५० वे अध्याय मे ॰है, कि संपाति पक्षीं महेद्राचल क वनमे रहता है और वाल्मीकिरामायण-सुन्दरकांड ५७ व सर्ग तथा पद्मपुराण-पाताल खंड के ३६ वे अध्याय मे लिखा है कि हनुमानजी लंकादहन कर के महेद्राचल पर लौट आए ) पिरचमी और पूर्वी घाट के वीच में नीलिगिर है, जिसकी दादाविटिया नामक सबसे ऊची चोटी समुद्र के जल से ८६२२ फीट ऊची है। नील गिरि के एक भाग मे समुद्र के जल से ७००० ऊंची उत्तकमंद् पहाड़ी है, जिस पर मद्रास गवर्नमेट का सदर मुकाम गर्मी के दिनों में होता है, इनके अतिरिक्त भारतवर्ष में छोटी छोटी वहुत पहाड़ियां है।

# ाड़ी नदियां।

| निहेयों का मुहाना                                        | सिय देश में<br>के समुद्र में                                                            | पांट्रचम की धार<br>पद्मा में और पुर्व        | की धार समुद्र मे ।  | नंगाले की खादीमे     |                       |                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| नादुयों के किनारे वा<br>निकट के शहर और<br>प्रसिद्ध स्थान | इसकाडा अटक, काला-<br>वाग, देराइसाइल्खां,<br>देरागाजीखां, मिट्ठनकोट,<br>ठहा, हैदराबाद और | डिन्न्गट्ट<br>नवगांव,<br>ग्ट                 | हरिद्वार. फरेखावाद, | कनौज, कानपुर, इलाहा- | बाद, भिरजापुर, चुनार, | बनारस, गाजीपुर बक्सर |
| दिशा, जिस<br>ओर वहती है                                  | पिडेचमोत्तर<br>और पिडेचम<br>दक्षिण                                                      | पूर्व, दक्षिण-<br>पादेचम, दक्षिण<br>और पूर्व | द्धिण-पा३चम         | द्धिण-पृषं           | और पूर्न-दक्षिण       | ,                    |
| सहायक नदियां                                             | अटफ और पंजा<br>व की पांचों न-<br>दियां आपस मे<br>सिल कर पंचनद्                          |                                              | रामगंगा, यमु-       | ना, गोमती, सर        | यू, सोन, गंडकी        | कोशी इत्यादि         |
| देश जिन मे<br>होकर बहती<br>े है                          | तिञ्चत पंजा-<br>ब और सिघ                                                                | तिब्बत, आ-<br>समम और<br>वंगाङ                | पश्चिमोत्तर         | विहार और             | चंगाळ                 |                      |
| निकास का<br>स्थान                                        | कैलास पर्वत<br>के उत्तर ओर                                                              | मानसरोबर<br>के पास कै<br>लास पर्वत ।         | हिमालय मे           | गंगोली               |                       |                      |
| लंबाई<br>मील '                                           | 0000                                                                                    | 0008                                         | ०४५०                |                      |                       |                      |
| <b>न</b> ही                                              | सिंघ                                                                                    | त्रहापुष                                     | गंगा                |                      |                       |                      |
| नस्वर                                                    | o√.                                                                                     | ß,                                           | w                   |                      |                       |                      |

|                       |                 |         | समुद्रम राज महेट्री | के पास               |                   | इलाहाबाद् क             | नीचेगगा म                |                          | चुनाव मे वहावल     | पुर से ४० मील | मीन        |
|-----------------------|-----------------|---------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|------------|
| ं शतापुर, पटना, सुगर, | भागलपुर, राजमहळ | इत्यादि | ध्यंबक नासिक, पैठन, | नांदेड, और राजमहद्री |                   | दिल्ली, मथुरा, इन्दावन, | भागरा, इटावा, काल्पी,    | हेमीरपूर, और राजापूर     | रामपूर, फाजिलका और | बहानलपूर      |            |
|                       | -               |         | दक्षिण-पूर्व        |                      |                   | नक्षिण ओर               | ट्सिण-पुत्रे             |                          | पश्चिम, कुछ        | द्धिय         |            |
| -                     |                 |         | बरदा और             | वान गंगा             | <del>-</del>      | चंबल और                 | वतवाः                    |                          | व्यासा             |               |            |
|                       |                 |         | वंबई हाते           | निजाम राज्य          | और मद्दास<br>हाते | पंजाब और<br>पश्चिमोचर   | ्री<br>की सीमा<br>और मीन | आर् भाव्य-<br>मोत्तर देश | पंजाब              |               |            |
| ,                     |                 |         | वंबई हातेमे         | नासिकके              | पास ज्यंबक        | हिमालयमे<br>जयनोनी      | 18.17                    |                          | हिमाल्यमे          | मानसरोवर      | झीलेंक पास |
|                       |                 |         | 800                 |                      |                   | ر<br>م                  |                          |                          | c42                |               |            |
|                       |                 |         | गेाद्धवरी           |                      |                   | यसुना                   |                          |                          | सतलज               |               | -          |
|                       |                 |         | <b>3</b> %          |                      |                   | 3                       |                          |                          | ψ¥                 | ···           |            |

| 4 7 7 8                                         | ı                                                  |                                      | इत ।ववरण !ः                                  |                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| नहियोका मुहाना                                  | समुद्रमे मन्ज्रको<br>बद्रके नीच                    | मिट्ठनकोटके नाेंचे<br>सिध नदीम       | वंबईहरतामे मङौच<br>के नीचे ख़िसात<br>की खादो | छपरास ७मीछ<br>पुर्वे गंगामे          |
| नित्योंके किनारोंके<br>शहर वा<br>प्रसिद्ध स्थान | महावछेश्वर, वाई पेज-<br>वाड़ा और मच्छेली-<br>बन्दर | सियाल्कोट, गुजरांत,<br>झग और मुख्ताच | हुशंगावाद, हडिया, ओ<br>कारनाथ और भडाच        | अयोध्या, मानियर,्रिबेळ-<br>नज, छपरा. |
| दिशा जिस और<br>वहती है                          | दक्षिण-पूर्व<br>और पूर्व                           | 10. Et.                              | पश्चिम ।<br>पश्चिम<br>'                      | दाक्षण-पृत्रं                        |
| सहायक नदियो                                     | माल्यवं, गतपवं,<br>भीमा और<br>तुंगभद्रा            | भ्रेछम राबी और<br>सतल्ज              |                                              | ,                                    |
| देश जिम में<br>होकर बहती<br>है                  | वम्बईहाता<br>निजाम राज्य<br>और मद्रास<br>हाता      | क्रुमीर और<br>पंजाब                  | मध्य भारत<br>और ववहूं-<br>हाता               | अवध पदिच-'<br>मोत्तर और<br>विहार     |
| निकास<br>,<br>का स्थान                          | वंबई हाते मे<br>महाबलेश्वर                         | हिमाल्य के<br>दक्षिण अल-<br>गसे      | रीवां राज्य<br>मे अमर-<br>कंटक               | हिमालय                               |
| लंबाई<br>मील                                    | -0<br>0<br>V                                       | <b>5</b><br>w<br>9                   | ం<br>చ్రత                                    | 0<br>0<br>w                          |
| ا<br>الم                                        | श्चाता ।                                           | चनाव                                 | नमदा                                         | सस्यू वा<br>यावरा                    |
| <u>४</u>                                        | 9-                                                 | V                                    | ø                                            | o<br>~                               |

|                            |                                                                                                                      | वड़ी नदिया ।                                                            | ( 8:                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| यमुना में हैटावे<br>के पास | कटकसे पूर्व चंगालेकी<br>खादाम<br>बनारसके नीचे<br>गगामे<br>कृष्णा नदीसे                                               | हागासे २० मील<br>नीचे चनावमे                                            | मद्रास हातेमे पोटों-<br>नोवोंके निकट पूर्वी<br>घाटमे |
| कोटा और घौलपुर             | ंसमलपुर और कटक<br>नैमिपारण्य लखनऊ<br>और जवनपुर<br>पढरपुर                                                             | श्रीनगर (कदमीर ) झेलम झागसे २० मील<br>विड्दादनखां, मेरा और नांचे चनावमे | श्रीरंगपद्दन, तंजोर, त्रि-<br>चनापही और श्रीरंग      |
| डत्तर और<br>पूर्वोत्तर     | पूर्व<br>दाक्षण-पूर्व<br>दक्षिण-पूर्व                                                                                | पश्चिम और<br>पश्चिम-दक्षिण                                              | द् क्षिण-पूजे                                        |
| *                          |                                                                                                                      | :                                                                       | :                                                    |
| :                          | •                                                                                                                    | :                                                                       | •                                                    |
| :                          | :                                                                                                                    |                                                                         |                                                      |
| मध्यभारत<br>और राज-        | पूताना<br>मध्यदेश में न-मध्यदेश और<br>नगढ़ के पात। उदीसा<br>हिमालय अन्य और<br>पश्चिमोत्तर।<br>नंबई हाते में वनई हाता | और निजाम<br>राज्य<br>कक्सीर और '                                        | महंसूर और<br>करताटक                                  |
| मालवा मे<br>विध्याचल       | मध्यदेश में न-<br>बगढ़ के पास।<br>हिमाल्य<br>बंबई हाते मे                                                            | ा<br>हिमालयके द-<br>स्रिण अलगसे                                         | कूरों की प-<br>हादियां                               |
| 0 9 y                      | 0 0 0 0                                                                                                              | ° %                                                                     | 0'<br>9<br>20                                        |
| चवल                        | महानद्दी<br>गोमती<br>भीमा                                                                                            | स-<br>अ-                                                                | कावरी                                                |
| or<br>0                    | 0' m' 39                                                                                                             | 5                                                                       | W.                                                   |

| (१८)                                           | भारतविपीय संक्षिप्त विवरण ।            |                 |                                                    |                                                          |  |  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| नदियो का मुहाना                                | छपरा से ६                              |                 | माल ऊपर चनाव म<br>सूरत से परिचम<br>खंभात की खाड़ी। | कुष्णानदी मे                                             |  |  |
| निवयों के किनारों के<br>शहर वा प्रासिद्ध स्थान |                                        | चंत्रा और हाहौर | बुरहानपुर और सूरत                                  | हरिहर और करनळ                                            |  |  |
| दिश, जिस<br>ओर बहती है                         | डत्तर ओर                               | पार्रेचम दक्षिण | पार्वास                                            | , চুব                                                    |  |  |
| सहायक नाद्यां                                  |                                        | :               |                                                    | :                                                        |  |  |
| देश जिन मे<br>होकर वहती<br>है                  | देश में मध्यदेश, वृदे-<br>रकंटक लखड और | 43              | प्याभ<br>मत्यदेश और •<br>वेवहे हाता                | राज्य महसूर राज्य,<br>मदरास हाता<br>और निजाम<br>राज्य की |  |  |
| निकास का<br>स्थान                              | मध्य देश में<br>अमर्कटक                | हिमाख्य के      | न्।स्प अल्प<br>से<br>सतपुडा<br>पहाड़ी              | मइंस्र् राज्य<br>मं                                      |  |  |
| लवाहें<br>मीख                                  | 20<br>05<br>05                         | 0<br>\$7.80     | %<br>%<br>o                                        | 0<br>0<br>20                                             |  |  |
| नदी                                            | सोन                                    | ्रामु           | ्<br>तापती                                         | हुगमज़ा                                                  |  |  |
| म्बर                                           | 2<br>&                                 | 22              | 58                                                 | o<br>o                                                   |  |  |

|                                                                            |                     |           |                    | •          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                          |                  | `               | • • ,                 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| गोव्।वरी नदी भ                                                             | पटना से उत्तर       | मंगा मे   | यमुना में हमीरपुर  | के पास     | फर्हेबाबाद् के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | नीचे गंगा मे           | सतहन में के हरी          | पटना के पास      | गंगामे भागलपुर  | #<br>-<br>-<br>-<br>- |
| :<br>:<br>:                                                                | मुक्तिनाथ, हाजीपुर, | और सोनपुर | मोपाल भिलसा, झांसी | और बरहा    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | मुरावाबाद और बरेली     | कपुरथला                  |                  | :               |                       |
| दक्षिण-पूर्व                                                               | न् क्षिण-पृन        |           | पुत्रोंतर          |            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ्<br>दक्षिण पूर्व<br>, | पाईचम और                 | पश्चिम-दृश्क्षिण | दक्षिण कुछ पर्भ |                       |
| •                                                                          | :                   |           | į                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                      | :                        |                  | :               |                       |
| •                                                                          | :                   |           |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :                      | :                        |                  | :               |                       |
| :                                                                          |                     |           |                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :                      | į                        |                  | :               |                       |
| बरार और<br>मध्य देश की<br>तथा गिजाम<br>राज्य और<br>मध्य देश की<br>स्त्रीमा | नैपाल राज्य         | और विहार। | मध्यभारत           | और मध्यदेश | की सीमा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अवध और                 |                          |                  | नैपाल राज्य     | और चिहार              |
| गोडवाने के<br>इत्लोके मे<br>मध्यदेश की<br>पहाडी                            | हिमालय              |           | मालवा म            | विध्याचल   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हिमालय                 | हिमालय के<br>दक्षिण अलेग | अभयकुड ।         | हिमालय          |                       |
| 50<br>60,                                                                  | 00<br>%             |           | 8.<br>0.           | -          | The state of the s | 0<br>0<br>m            | 086                      |                  | <b>કે</b> હેલે  |                       |
| वर्दा                                                                      | गंडफ                |           | वेतवा              | •          | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रामगग                  | ड्यासा                   | •                | कोसी            |                       |
| ~<br>r                                                                     | 0'<br>0'            |           | 0°                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                     | 25                       |                  | b.<br>m.        | -                     |

भारतनपीय संक्षिप्त विवरण ।

(२०)

क्षेत्रफल; वर्गमील, कंसवे और गांव तथा मनुष्य संख्या सन् १८९१ ई० में।

| क्षेत्रफल आदि           | भारतवर्ष          | अंगरेजी देश       | देशीराज्य,              |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| क्षेत्रफल वर्गमील       | १५६०१६०           | ९६४९९३            | ५९५१६७                  |
| कसवा और गांव            | <i>७१७५</i> ४९    | <b>५३७१०</b> १    | १७९६४८                  |
| (क) कसवे                | २०३५              | १४१६              | <b>.</b><br><b>६</b> १९ |
| (ख) गांव                | ७१५५१४            | ५३६४८५            | १७९०२९                  |
| मकाने, जिनमे<br>आदमी है | ५२९३२१०२<br>क     | ४०४६३९६३          | १२४६८१३९                |
| (क) कसवोंमें            | ५१२८३९५           | ३७४५४०८           | १३८२९८७                 |
| (ख) गांवो में           | ४७८०३७०७          | <b>३</b> ६७१८५५५  | ११०८५१५२                |
| संपूर्णमनुष्य-संख्या    | २८७२२३४३१         | <b>२२११७२९</b> ५२ | ६६०५०४७९                |
| (क) कसवों मे            | ·   २७२५११७६      | २०३९११२९          | ६८६००४७                 |
| (ख) गांवोंमे            | <b>२५९९७</b> २२५५ | <b>२</b> ००७८१८२३ | ५९१९०४३२                |

दर्जे और संख्या सन् १८९१ ई॰मे।

| ***************************************           |                          |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| द्ररजे और संख्या                                  | कसवो और गावोको<br>संख्या | मनुष्य-संख्या            |
| १०१ से १९९ तक                                     | ३४३०५२                   | ३२६२५८५८                 |
| २०० से ऊपर                                        | <b>२२२९९</b> ६           | ७११८•०१८                 |
| ५०० से ऊपर                                        | ९७८४६                    | -<br>६७४७५१ <b>०</b> ९   |
| १००० से ऊपर                                       | ३८१२८                    | ५१३४९३३८                 |
| २००० से ऊपर                                       | ७९०६                     | १९११३६१६                 |
| ३००० से ऊपर                                       | ०७७५                     | १४०५९०८९                 |
| ५००० से ऊपर                                       | - १५०२                   | १००४८८३८                 |
| १०००० से ऊपर                                      | ३६६                      | ४४०२०६२                  |
| १५००० से ऊपर                                      | १५०                      | २५४११३५                  |
| २०००० से ऊपर                                      | १६८                      | ४९२५१५८                  |
| ५०००० से ऊपर                                      | ७६                       | ९३०९४३४                  |
| क ) मुसाफ्तर -                                    | F81 ,                    | ५६३३४                    |
| ्रे इत्यादि<br>,<br>( ख ) नहीं रजि <sub>ंटर</sub> |                          |                          |
| ,<br>(ख) नहीं रिज, टर<br>किया हुआ                 | - १५८९                   | १३७४४२                   |
| स्पूर्ण                                           | ७१७५४९                   | <i>२८७</i> २३४३ <b>१</b> |

# भारतवर्षीय संक्षित्त विवरण। विभाग।

| नंबर     | विभाग                               | क्षेत्रफल<br>वर्गमील | मनुष्य-संख्या<br>सन्१८९१ | संख्या,<br>प्रति वर्ग<br>मील मे | सपूर्ण<br>क्षेत्रफल<br>मे सैकडे | संपूर्ण<br>मनुष्य<br>संख्यामं<br>सैकड़े |
|----------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>?</b> | हिमालय और<br>पूर्वी पहाड़ियां       | १५०५७०               | ६५४२६५०                  | ૪રૂ                             | ९६८                             | २२८                                     |
| २        | उत्तरी भैदाने                       | ५३७२०९               | १५१६८९६७६                | २८२                             | ३४४३                            | ५२८३                                    |
| 3        | मध्य पहाड़ियां                      | २२०४३१               | २४६८०६६१                 | ११२                             | १४१२                            | ८६०                                     |
| 8        | मध्य मैदान                          | ९७३९०                | १३७३८३६२                 | ११४                             | १२३७                            | १०५०                                    |
| ц        | डेकानका प्लेटू                      | १९३१०४               | ३०१४८८०२                 | १५६                             | १२३७                            | १०५०                                    |
| ६        | दक्षिणी मैदान                       | ६२४९४                | १९८६२३७६                 | ३१८                             | 800                             | ६९२                                     |
| હ        | पूर्वोत्तर<br>लिटरळ                 | ३०८७१                | ११२१७२०९                 | ३६३                             | २००                             | ३९१                                     |
| 6        | पश्चिमी<br>स्टिटरस्ट                | ९६५८१                | २१६४८१८७                 | २२४                             | ६२२                             | ७५४                                     |
| ዓ        | न्रद्धा                             | १७१४३०               | - ७६०५५६०                | 88                              | १०९६                            | २६५                                     |
|          | संपूर्ण                             | १५६००८               | २८७१३३४८                 | १८४                             | १००                             | १००                                     |
|          | अदन, कोटा<br>अडमन टापूए,<br>इत्यादि | 60                   | ८९९५०                    | 1                               |                                 |                                         |
|          | संपूर्ण                             | १५६०१६               | ० २८७२२३४३               | १                               |                                 |                                         |

# विभाग।

| नम्बर | विभाग                                      | मनुष्य-संख्या           |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------|
| ?     | े शिकम (रजिष्टर किया हुआ )                 | ३०४५८                   |
| २     | मनीपुर ( तसर्खीसी )     '                  | २५०००                   |
| 3     | वृदिस वल्लोचिस्तान (रजिष्टर किया हुआ )     | १४५४१७                  |
| 8     | सिससालिविनज्ञानराज्य ( रजिष्टर किया हुआ )  | ३७२९६९                  |
| ધ     | नह्या के सरहदी देश                         | ११६४९३                  |
| ε,    | राजपृताने के पहाड़ीदेश (रिजष्टर किया हुआ ) | २०४२४१                  |
|       | छल∽जे। मर्दुम ज़ुमारी मे शामिल नहीं है     | १११९५७८                 |
| १     | फरांसीसियो के अधिकार मे                    | २८२९२३                  |
| २     | पोर्चुगीयो के अधिकार में                   | ५६१३८४                  |
|       | कुरुहिंदुस्तान मे विदेशी राज्यों में       | ८ <b>४</b> ४३० <u>७</u> |
|       | दोनों जोड़                                 | १९६३८८५                 |
|       | मर्दुमशुमारी में शामिल किया हुआ            | २८७२२३४३१               |
|       | संपूर्ण                                    | <b>२८९१८७३१</b> ६       |

# अन्नरेजी देशों का विवरण।

|   | /                     |               |                   | ,                  | मारतवर                   | गय सा             | क्षिप्त वि               | चरण ।    |                             |           |                         |
|---|-----------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-------------------------|
|   | पहे बेपहे<br>कुछ नहीं | लिखे गए       | १०७३८६            | :                  | :                        | :                 | इत्रहरू                  | :        | :                           | ;         | :                       |
|   | हुआ<br>स्ट            | खाँ           | 38630             | 3082<br>2082       | ۵٠<br>٥٥<br>٩            | 80 SS             | वह ४ १ १                 | 8529     | ४२४८६                       | ५०८५      | 3288                    |
|   | ् पहते '              | पुरुष         | ८८३४५०            | 688256             | のきのきつと                   | 48,७०३            | ४००३०४                   | 882248   | इ.स्थाहरू                   | इ०१४०६    | रु६३४                   |
|   | জে                    | <u>화</u>      | ४०४६८४            | 33828              | ०<br>१<br>१<br>१         | 3579              | १२०३४४                   | १८२०६    | <b>४</b> ४६९९               | इक्र      | \$ 85<br>\$ 85<br>\$ 85 |
|   | р.<br>Гр.             | पुरुष         | 8602862           | ०५१०५५१            | ०६४७६४                   | ३१९७२०            | ४०३१२८९ १२०३२४           | ১৪১৮০३   | <b>देश</b> हरू              | 283044    | ००१९७०                  |
|   | मनुष्य-<br>संख्या     | अतव•ा-<br>मील | 698               | :                  | 30                       | £ % \$            | रुषर                     | 200      |                             | 900       | ი.<br>ე                 |
|   | ç                     | ক             | २७ <b>३</b> ६७०५६ | 82860322           | ८०४१४४३१                 | 0200888           | 48088028                 | ४६४०८६४  | 2889088                     | E 500 500 | १३०३६०६४                |
|   | Ė                     | ァ<br>ジ<br>ァり  | २७३६२०७६ ४४६६३५४६ | ४७८४०३६०४ ४०३६०६४४ | ৪০৪১৪৪৪১ ০৯০৮১০৯১        | ठेभक० <b>५</b> ८ड | भवन्त्र १८०११०४          | ३२४म४४४४ | ४७४३४८४                     | 99888992  | १५६८५९०                 |
|   | मनुष्य-तन्            | १८९१ भ        | <u> ৩২৪६५८७</u>   | 42040838           | इष्ट्रक्ष्ट्रक्ष         | १३६००५३५          | c880ह5भट्टे<br>इंक्ट्रेड | ०८२३३२०२ | १८९०११३                     | १५९८५३७०  | 8998926                 |
|   | क्षेत्रफल             | वर्ग मील      | <b>६८५८५</b> ६    | १०५००१             | ८३५८६                    | क858E             | १४११८९                   | ११०६६७   | 888406                      | ধূজধূজজ   | सिम् १७७८९              |
| • | क<br>र                |               | <b>बंगा</b> ल     | प्रधनोत्तर         | (क) पार्थ-<br>मोत्तर देश | (ख) अवध           | मद्रास                   | पंजाङ    | बंबई प्रेसी- १२५१४४<br>डेसी | (क) बनई   | (स) सिय                 |
|   | 71                    | sħ            | ~                 | R                  |                          |                   | m                        | 200      | భ                           |           |                         |

|     |                                       |              |                                                           | -                          |                                          |              |                              |                  | -                                            | 0                |             | ***   |
|-----|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------|-------|
|     | ( ग ) अदन                             | 000          | 88838                                                     | ४०८१४                      | रेड्रेट्र                                | :            | 9<br>20<br>30                | m<br>w           | 5<br>5<br>5<br>7                             | ×                | •           |       |
| w   | ह मध्य देश                            | 0 4 8 V      | 88682908                                                  | क्षेत्र कर्                | ०४४३२६५                                  | ४५४          | टे ५० हटे<br>विकास           | 8<br>8<br>8      | ७६३०६                                        | 3608             | :           | :     |
| ' 9 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0 m 33 8 9 8 | 03550B9                                                   | ४०६३०२६                    | <b>े</b> अंदे ठेंदे क हे                 | :            | १८१५०८३                      | <b>উ</b> ୭६५२    | 288055                                       | 56628            |             |       |
| )   | ्राह्म.<br>(क) अयरी                   |              |                                                           | 3008888                    | ?<br>देश्वेद्देश्वेद                     | क्           | ६६७६१५                       | ६०००६            | <b>४६२१</b>                                  | स् अक्ष          | :           | i     |
|     | সন্ধা<br>(ख) নিच-                     |              | のと当りかきな                                                   | इ४६३४६                     | र्१९६३३१                                 | क<br>इ       | ope438                       | 82633            | ४३५२५४                                       | १४८५३            | :           | •     |
| V   | ेल त्रह्मा<br>८ आसाम                  | _            | とまつきの名か                                                   | ५८१९५७६                    | 26さのちきさ                                  | 299          | १६२५५३                       | ১৬৯১             | 88888                                        | 9<br>6<br>∞<br>æ |             | ०५४५४ |
| <>  | ९ बरार                                | 2%99%        | ४४८०४२२                                                   | इस्ट्रहरू                  | ないまかっろと                                  | स्<br>४<br>४ | 26892                        | 6498 ·           | 3600                                         | <u>४</u> ०६      | :           | :     |
| 0   | १० अजमेर                              | ८४७६         | 245584                                                    | みとのからな                     | हर्वे                                    | 0<br>0<br>0′ | ३०१५६                        | 6480             | ১৯১३                                         | 098              | :           | ;     |
| ~~  | मेखारा<br>११ कुर्भ                    | ६८४          | かかっきのさ                                                    | ००४४०                      | ン&とのの                                    | 808          | ඉදිගුගර                      | 9<br>9<br>w      | 6888                                         | 0 2 8            |             | :     |
| 3   | १२ म्बेटा                             | :            | ०११११                                                     | 8<br>3<br>2<br>3<br>2<br>6 | 80<br>80<br>80<br>87                     | :            | 60 8 9<br>9                  | で<br>つ<br>で<br>う | 3<br>3                                       | V                | w<br>V      | :     |
| w.  | इत्या <i>दि</i><br>अडमन               | 1            | ५०३४५                                                     | なのととな                      | 20<br>86<br>66<br>66                     | :            | 2000<br>2000<br>2000<br>2000 | 200              | 8,<br>30<br>50                               | 99               | ••••<br>••• | :     |
|     | संपूर्ण                               | ४६४९३ ४२१    | टिफिक्ट कि र विकास का | <b>७६०</b> ६८५६४           | इर्डेट्टइंड००४ हर्षर्थं श्रित्र इर्डेट्ड | 6,           | ४९०३८६४                      | 825988           | र्य । १९०३ ६६४ ४४७९२४ १५९३८८७ । १६२२४८ ४४७२४ | 282536           | <u>6</u>    | 8     |

### भारतंषधीय संक्षिप्त विवरणं।

राज्याका विक

|                    | •                  | *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 1 1114              | (1 1 1 1          | <b>\-\</b> \          |                   |                                      |                                      |
|--------------------|--------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| पढ़ें ब पढ़ें<br>न | कुथ गह।<br>खिसे गए | १३३ ११९९९३८६                            | :                   | इंट्रकिटेंदे विकट | १९ ३ स                | :                 | •                                    | :                                    |
|                    | ্ঞা                | १२३                                     | 3336                | हर<br>9<br>(१     | 8928                  | <b>५</b> ८८३      | なのぞ                                  | 0<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>6      |
| पढ़ते हुए          | <u> पु</u> रूष     | रुइ४                                    | र दे के छे <b>१</b> | 8826              | भ <b>८५५०० ८०८</b> ६९ | ७<br>१<br>१<br>१  | ४०४६१                                | 23.552                               |
| ho)                | ক্ষ                | 800                                     | 33088               | 2888              | ४३४०४                 | ११४९९             | 0 0 0                                | 0<br>2<br>2<br>3<br>8<br>8<br>8<br>8 |
| <u>क</u>           | ्त्य<br>(त्र       | 3848                                    | १३९ ३४३५६६          | <b>८६५३</b> ५     | ४४६३६३६४४             | 35800c 998        | १११ १२३२३६                           | 38003E 428                           |
| मनुष्य-<br>संख्या  | प्रतिवर्ग-<br>मील  | 88                                      |                     | &<br>&<br>&       |                       |                   |                                      |                                      |
| <b>ভ</b> ়         |                    | 8685834                                 | पहइस्पर्            | डेज्रहर्वे        | इ९३९१७३               | <b>इ</b> प्रद०१५३ | १८३९१८९                              | 3833828                              |
| पुरुष              | -                  | 2282423                                 | ४८७३४५०             | डेहेंपेकेंद्रेक   | 88२०१३५               | 3823848           | रदर्४०५१                             | डे०१६५२१                             |
| मनुष्य-सन्         | १८९१ मे            | १०१३१०५१ ८३५०६१                         | ০৪০৯২৯১১            | 280382283         | 2828h02               | ४०३६०४            | o<br>2<br>2<br>2<br>3<br>2<br>8<br>3 | 6<br>6<br>9<br>6<br>9                |
| क्षेत्रफळ          | वर्गमील            | 2300 ह                                  | 28362               | 20299             | <b>५८०</b> २३         | के हुए अ<br>के अ  | 88628                                | \$ 5°<br>6°<br>6°<br>5°              |
|                    | ूर<br>ज            | राजपुताना                               | हेद्राबाद           | मध्यभारत          | वंबर्ड्साज्य          | महस्              | प्रजाव के<br>राड्य                   | मदरास के<br>राज्य                    |
| )þ:                | le                 | 20                                      | 2                   | es.<br>m          | 9                     | 22                | ٠٠.<br>ج                             | o<br>o                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                       | •                                                                                  |                    |                                 |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| ১৯৪৯১১                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2483283</b>       | :                    | ;                     | :                                                                                  | •                  | हडेडेरेरेठेवटेवरेवपह रेकडेहेव्य | かのわれてきわとしさきるのかしつわわのからとわわるまれわれをのれれよとれてと |
| er 0 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | w                    | इ. १५ ६              | 9                     | 28                                                                                 | 8                  | 8<br>इ<br>इ<br>इ                | १९७६६२                                 |
| १५७९२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V                    | ३९३९०                | ४४४४                  | 8 वह                                                                               | •                  | ४०३६०४                          | 2৸৸৽৸৸৳ঌঽ                              |
| 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ج<br>م               | 8443                 | ອ<br>ດ '<br>ພ         | 3%%                                                                                | 9                  | ८०५५७                           | <b>৯১৪</b> ২৪৮                         |
| તે<br>જો<br>કે<br>9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | er.<br>5             | १३६३६४               | 02m28                 | 88588                                                                              | अंदर<br>१          | रेश्रर्रह्मन्त्र                | भटे०४भ४४१                              |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | er<br>er             | 38%                  | 9                     | 28%                                                                                | :                  | 888                             |                                        |
| क्षेत्र के देव<br>इस्टें के देव<br>इस्टें के देव<br>इस्टें के देव<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्टें<br>इस्<br>इस्<br>इस्<br>इस्<br>इस्<br>इस्<br>इस्<br>इस्<br>इस्<br>इस् | हर्वावित्र           | ११६२४१३              | ००५१००१               | हें दें दहें हैं<br>हें दहें हैं<br>हें दहें हैं<br>हैं<br>हैं<br>हैं<br>हैं<br>है | 0 % %              | इ१८६५९२२                        | সহ১১১৪০৪১                              |
| इ८७३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १३५३२२५              | 2282828              | रेरे०५७०२             | 698868                                                                             | 6226               | ३४१८४५५७ ३१८६५९२२               | <b>કે ১ ટ ၈ ટ ၈ ક</b> શ ૪              |
| उर्द्धत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>टेक</b> डेहें हैं | <b>डे</b> ठेहफेडेहिं | रेहेरे                | 8 58 2 50                                                                          | <b>२</b> ४४२       | ठेक् <i>र</i> ०५०५५             | やきよきち名の名と きちとのとのき名と よを名をととのこと          |
| इस्टइक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00802                | かんさつ                 | स्ट १५<br>१५          | 8025                                                                               | :                  | संपूर्ण देशी ५९५१६७<br>राज्य    | ०३४०३४                                 |
| वंगालके<br>राज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | कश्मीर               | महोद्                | मध्य देश-<br>के राख्य | पश्चिमो त्तर<br>देशके<br>                                                          | राज्य<br>शान राज्य | संपूर्ण देशी<br>राज्य           | सपूर्ण<br>भारतवर्ष                     |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | er<br>er             | W,                   | ∞<br>6°               | <u>ځ</u>                                                                           | er<br>er           |                                 |                                        |

| विभाग       |
|-------------|
| क           |
| म्त         |
| निवासियोंके |
| र्गाज्य     |
| अंत्रजी     |

| ) |                                    | भ     | ारतव                                       | र्षिय स                    | ांक्षिप्त ।             | वेवरण                                | j                                                                               |                 |                              |                   |                    |
|---|------------------------------------|-------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
|   | ।जनका<br>कोई मज<br>हब नहीं<br>लिखा | 4109/ | 5                                          | 0<br>0                     | °                       | 61                                   | इ० १४५०३                                                                        | :               | :                            | •                 | *                  |
|   | खेतो<br>खोटो<br>सम्                | 9     |                                            | กร                         |                         | ัก                                   | 8                                                                               | 30              | 9                            | 9                 | •                  |
|   | ্তা<br>তথ্য<br>ক                   | 9000  |                                            | w.                         | వ<br>గా                 | \$<br>6'                             | %<br>3∞                                                                         | 9               | १२४६५                        | ४४२४              | 2% ०               |
|   | पारसी                              |       | \$<br>\$<br>*                              | بار<br>م<br>م              | 25.6                    | 30<br>9                              | ₩<br>30<br>0                                                                    | 9<br>5<br>6     | 83c89                        | 88888             | १५३४               |
|   | ir<br>ab                           |       | 3<br>30<br>0<br>9                          | 80387                      | ८२१३४                   | 9<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3           | から名のさ                                                                           | ನಿ ೧೪೮೮         | E\$ c 80 8 2 80 8 2 2 8 2    | ४८ दड्ड ५१३ ७२४११ | 8, 3               |
|   | सिक्ख                              |       | %<br>%<br>%                                | <b>६८३६३</b>               | 6898                    | 8.00.00<br>8.00.00                   | ४३८                                                                             | ५३५८७ १३८९९३४   | 282                          | 28                | -0 kg              |
|   | कृत्तान                            |       | १९०८२९                                     | 88824                      | <b>१५११</b> ४           | ५३१२                                 | २२४४३२ ३६०४                                                                     |                 | ০৯৯১३১৯১১                    | ১০০১৮১ ১০১        | 8 දුනුන            |
|   | ল<br>জ<br>জ                        |       | १८९१२२                                     | 9258                       | 8888                    | 8<br>8<br>8                          | 80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>8 | 2303            | 3)                           |                   | P,                 |
|   | जंगले<br>जातियाँ<br>इत्यादि        |       | 30%8866                                    | :                          | •                       | •                                    | 202698                                                                          |                 | 2१३६१५                       | १३५६८३            | শিহিওিজজ           |
| • | मुसलमान                            |       | ०१३४ द्रधार्षक्ष ११ २२९४५०६ १८९९ २२ १९०८२९ | . इत्रष्टहिंद              | රුදන්දෙනයි              | ८६५०५३१                              | Bororei                                                                         | ১১১৪১১১১৯৯৪১৪৯৯ | इ५३७१०३                      | ६३०३७२६           | ৯৯১৯১৯৯            |
|   | हों<br>फुर                         |       | 84506648                                   | <u> </u>                   | डे ८०३८६० ह             | <b>४०८३४०४४</b>                      | ३०६७५५६                                                                         | නඉයිදුයිනන<br>  | इंट्रेड्रिइड्र               | 80362086 00572546 | प्रहण्यश्र         |
|   | मनुष्य–संख्या<br>सन् १८९१          |       | टेरेफेड <b>०</b> २४इ८६०                    | पश्चिमोत्तर् ४६९०५०८५ ४०४० | (क)पश्चि- विश्वन्यव्यय् | मोत्तर देश<br>(क्)अत्रथ १२६५०८३१ ११० | ३५६३०४४० ३१९                                                                    |                 | नंबई प्रसी-१८९०११२३ १४६५९९२६ | ००६५२५५४          | (स्) सिघ   २८७१७७४ |
|   | ं हिं                              |       | र्बगाल                                     | पश्चिमोत्तर                | (क)पश्चि-               | मोत्तर देश<br>(ख)अवध                 | मद्रास                                                                          | पंजाब           |                              | डेंसी<br>(क)वबई   | <br> (ख) सिघ       |
|   | निस्तर                             | . 1   | 84                                         | 6                          | ,                       | ;                                    | ሁን                                                                              | , 30            | వ                            | ,                 |                    |

|                  |                         |                  | अंगरेः          | नी राज्य                                                                                             | प्रनिवाा             | सेयो <sup>े</sup> वे | ्रमत <sup>्</sup>                       | का विभ         | ाग ।               |          | (                                                                          |
|------------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                         | 3                | 80              | ~                                                                                                    |                      | 0,                   |                                         | :              | ()°                | :        |                                                                            |
| ;                | •                       | e                |                 |                                                                                                      | :                    |                      | :                                       |                |                    | •        | 60                                                                         |
|                  | \$                      | 25               | :               | 2                                                                                                    | 3,                   | m                    | 8                                       |                | O.                 | 8        | w<br>w                                                                     |
| 3626             | 9                       | 35               | er V            | 28.                                                                                                  | 5                    | 6                    | ခိ                                      | :              | es,                | :        | १४६६९                                                                      |
| 385              | 3                       | O.<br>M.         | <i>∞</i>        | 2                                                                                                    | :                    | \$<br>\$<br>\$       | 388                                     | 38             | 38                 | :        | टेक <b>े</b> डे                                                            |
| :                | 88328                   | •                | :               | •                                                                                                    | ४३६८                 | १८९५२                | 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 888            | :                  | m        | 20025                                                                      |
| :                | 0' 9<br>8'              | ३१६४             | ४४४८            | E 95                                                                                                 | - 87                 | 99                   | m<br>∞<br>N′                            |                | 8538               | अठह      | 29505 231 53381 64539 600458 2359088 2336588 2524509 0282824;85804458 ERSI |
| 3008             | ००४५४                   | 730068           | という             | १११९८२                                                                                               | 88738                | १३५९                 | E786                                    | 87<br>87<br>87 | W 00               | 30<br>M  | १८९६६२                                                                     |
| 20,0             | 6°<br>6°                | 4002223 8882 g & | 534887272858    | ३०४६८०४ १५०५८१                                                                                       | গ্ৰহ ১৯৯             | 30                   | :                                       | ;<br>;         | :                  | १२९०     | ०९५३५८                                                                     |
| :                | <b>४८९ ६००१ ४०३०</b> १६ | 888238           | 26888           | रेट० <b>५</b> ८४                                                                                     | ্বর্ভ প্রত্যুত্ত     | २०४०६४               | :                                       | :              | :                  | 30<br>0' | からおンおン                                                                     |
| इंद्रे र १३      |                         | इंदिल्हर द       | さつとさる           | ११०६४९                                                                                               | 8955288              | 8230000              | 5 w 6 % 9                               | र्वेड्डिट्र    | 38386              | 3800     | ት                                                                          |
| 8<br>2<br>9<br>0 | 9386<br>き22             | <b>१०१११०</b> १  | र्भ०१६          | टेट कटे हैं<br>हैं हैं हैं<br>हैं हैं<br>हैं<br>हैं<br>हैं<br>हैं<br>हैं<br>हैं<br>हैं<br>हैं<br>हैं | र्व १९५० ०० ११४८ इपण | २५३१७९१              | 225088                                  | 582366         | ११६९९              | 8 8 3 S  | ष्ट्रीहत ठेते कारे भेग<br>जन्म                                             |
| <b>४४१२५</b>     | 85:82008                | 0355030          | <b>इ</b> ५९४६५३ | のと当つわ当名                                                                                              | e 223024             | 2580526              | 725686                                  | ちゃっきのる         | 0 න ද න ද          | रेदडगर   | र्था प्रमार्थ   इस्टेस्ट्र विष्ट्र                                         |
| (ग)अधन           | मध्यदेश                 | त्रसा            | (क) ऊपरी        | (ख) निच-                                                                                             | TT                   | ९ बरार               | अजमेर<br>मेरबाहा                        | ११ क्रिंग      | १२ केटा<br>इत्यम्भ | १३ अंडमन | संपूर्ण   २                                                                |
|                  | w                       | 9                |                 | ,                                                                                                    | S                    | ∾                    | 0                                       | 8              | D'                 | w.       |                                                                            |

# देशीराज्य निवासियों के मत का विभाग हेकी राज्य या एजेसी

| 1                                                  | ı                    |                                        |                    |                 | -                 |                                        |                       |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| ितनका<br>छोटी कोई म-<br>छोटो जहव न-<br>मजह ही छिखा | :                    | :                                      | :                  | :               | . :               | u                                      | , U,                  |
| खोटी<br>खोटी<br>मजह                                | a                    | *<br>•                                 | :                  | :               | 0~                | :                                      | O'                    |
| म<br>ध्य<br>रचे                                    | 28                   | 0,                                     | 9                  | 3003            | ñ.                | w                                      | 39.6%                 |
| पारसी                                              | 236                  | १०५८                                   | 9<br>㎡<br>い        | 8 ४ ४ ५ द       | ar<br>m           | **<br>**                               | c~                    |
| ्या स                                              | 2१३७१८ ३१११          | 2202 28295                             | 82882 18228        | ১১৯৬ ইজজর১ ই ৪১ | 295.85            | (A)<br>(A)<br>(A)<br>(A)               | 0                     |
| सिक्छ                                              |                      | 9<br>8<br>8<br>8                       |                    |                 | 8                 | ३३३८८०५८७                              | *                     |
| कृस्तान                                            | 8228                 | <b>ठेटे</b> 8०टे                       | <b>८८८८</b>        | 6239            | ३८१३५             | 30.00                                  | ১৸৳য়১৹               |
| वौद्ध                                              | :                    | •                                      | •                  | ~               | 3                 | \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ |                       |
| जंगली<br>जातियॉ<br>इत्याहि                         | 200388               | <b>इ</b> ९१३०                          | ১০২৪১১১০৪১০৪১      | र अड़ेक र       |                   |                                        | •                     |
| मुस्रहमान                                          | दहरू                 | 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 | ०८५७३५             | 57547           | हक्रिक्ट्र        | १२८१२५१                                | 298566                |
| he é                                               | व्यव्यव्यव व्यव्यव   | 333286688646866                        | 3864E00            | \$306293<br>3   | <u> ৩</u> ६३८१३८  | रेफ्सरेट्रेड इंट्ट्सिक्स               | ১১৫১৯৯৫               |
| मनुष्य-सस्या<br>सन् १८९१                           | राजपूर्ताना १२०१६१०२ | हेदरावाद ११५३७०४०                      | मध्य सारत १०३१८८१२ | 2828402         | 89,83,50,8        | ०२६३६४                                 | दे दे खे ० ० ९ १<br>१ |
| , io.                                              | राजपूताना            | ईदरावाद                                | मध्य भारत          | नंबई के         | महस्तर<br>एजाव के | राड्य                                  | मद्रास के<br>राज्य    |
| - नम्बर्                                           | 20                   | <u>ئ</u><br>ئ                          | es.                | 9               | 200               |                                        | 0,                    |

| <b>c</b>                                 | <u>~</u>     | ي من                                    | देशीराङ्यीनव           | सियोंके             | मतका वि           | वेसीगं ।                        | V                                                                                     | (३१)                  |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9                                        | घरेडडर       | (7                                      | :                      | : -                 | :                 | ००<br>४५<br>४५                  | 35.58<br>8.58                                                                         | ·····                 |
| 90<br>V                                  | :            | - :                                     | ~                      | •                   | :                 |                                 | \$ > 2<br>\$                                                                          |                       |
| •                                        | •            | ണ്<br>ബ                                 | •                      | •                   | •                 | 30 30<br>30                     | 86696                                                                                 |                       |
| 1                                        | 3/           | ω<br>ο<br>γ<br>ν                        | :                      |                     | (F                | १२९५२                           | 80882                                                                                 |                       |
| υ<br>Υ<br>Υ                              | हें र        | 6 mm 0 mm | )<br>w<br>5            | 0 0'                | •                 | दम्रह्म शह बेर दे               | ><br>2<br>2<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3                                   |                       |
| 5                                        | ११३९९        | 25                                      | ~                      | 5                   | % ८६              | n37888                          | e e 2900 %                                                                            |                       |
| ٠<br>٢<br>٢                              | 780          | ω<br>30<br>ω,                           | 7èè                    | 9                   | 858               | > % 9 % % 9                     | 02k82kk                                                                               |                       |
| 5<br>5<br>5<br>5                         | 200385       | ~                                       | W                      | 9<br>0<br>~         | 29                | इयु ९६३                         | ०१३१३६१                                                                               | -                     |
| 555758                                   | •            | 84282                                   | e94828                 | •                   | ~                 | ०८० दे हे ठ हे                  | 9320268                                                                               |                       |
| か<br>よ<br>う<br>っ<br>っ<br>ん<br>ん          | १७९३७१०      | 02922<br>8                              | わかりろんと                 |                     | ى<br>ە<br>ئ       | ०८० दे हे प्रहे हे कड़े ० ज ज ज | , ८३५१६७५                                                                             |                       |
| ०४०३८०३६                                 | ००२४४३       | つまずのととと                                 | १६५८१५३                | 235885              | 5528              | 82984454                        | アかかとおわつと おからのと おっとから アミミミとのと はきこののから マンミのコンと はきをらきとののこのこと からなら おきのと かんのと からな とんきととのこと |                       |
| 23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | टेफेडेहरीफेट | & & & & & & & & & & & & & & & & & & &   | रे ४० छे र<br>र        | ४५४५५०              | 6886              | ১৯৯০৮০३३                        | . ১ ६ ৪ ६ ६ ६ ० २ ६                                                                   |                       |
| २१ मंगाल-<br>क्रेराज्य                   | २२ कात्रमीर  | २३ वडोघा                                | २४ मन्यदेश<br>के राज्य | २८ पाइचमो<br>तर देश | के राज्य.<br>शान- | राज्य<br>समूर्ण<br>हेंशी-       | - L- ( L-                                                                             | वष<br>मह्मा<br>के साथ |
| œ<br>(°                                  | 6,<br>0,     | (s.<br>W.                               | ∞<br>0′                | 18,                 |                   |                                 |                                                                                       |                       |

# शहर और बड़े कसबे।

| नंबर | कसवा                            | देश, या एजेंसी | जिला या राज्य | मनुष्य संख्या<br>सन् १८९१ |
|------|---------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|
| १    | वंबई और छावनी                   | वंबई           | ववई           | ८२१७६४                    |
| ર    | कलकत्ता किला और २<br>शहर तलियाँ | वंगाल          | चौवीस परगना   | <i>৽</i> ४११४४            |
| રૂ   | मद्रास और किला                  | मद्रास         | मद्रास        | ४५२५१८                    |
| ૪    | हैदराबाद छावना और<br>गहर तिलयाँ | हैद्राचाद      | हेदरावाद      | ४१५०३५                    |
| ધ    | लखनऊ और छावनी                   | अवध            | छखनऊ          | २७३०२८                    |
| ફ    | वनारस और छावनी                  | पश्चिमोत्तर    | वनारम         | २१९४६७                    |
| 9    | दिल्ली और छावनी                 | पंजाव          | दिही          | १९३५७९                    |
| ۷    | मंडला और छावनी                  | त्रह्मा        | मं इला        | १८८८१५                    |
| ς    | कानपुर और छावनी                 | पश्चिमोत्तर    | कानपुर        | १८८७१२                    |
| १०   | वंगलोर और छावनी                 | मईसूर          | <b>चंगलोर</b> | १८०३६६                    |
| ११   | ं रंगून और छावनी                | त्रहा          | रंगून         | १८०३२४                    |
| १२   | लाहैरि और छावनी                 | पंजाव          | लाहोर         | १७९८५४                    |
| १३   | इलाहाबाद और छावनी               | पदिचमोत्तर     | इलाहाबाद      | १७५२४६                    |
| १४   | आगरा और छावंनी                  | प,3चमोत्तर     | आगरा          | १६८६६२                    |
| १५   | पटना                            | वंगाल          | पटना          | १६५१९२                    |
| १६   | पूना और छावनी                   | <b>चं</b> वई   | पूना          | १६१३९०                    |
| १७   | जयपु₹                           | राजपूताना      | जयपुर         | १५८९०५                    |
|      |                                 |                |               |                           |

|            |                     | 1               |               |                                  |
|------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| नंबर       | कसवा                | देशी एजेसी<br>- | जिला या राज्य | मनुष्यसंख्या<br>सन् १८९ <u>१</u> |
| १८         | अहमदावाद और छावनी   | वबई             | अहमदाबाद      | १४८४१२                           |
| १९         | अमृतसर और छावनी     | पंजाव           | अमृत्सर       | १३६७६६                           |
| २०         | वरैली और छावनी -    | पश्चिमोत्तर     | वरैली         | १२१०३९                           |
| २१         | मेरठ और छावंनी      | पश्चिमोत्तर     | मेरठ          | ११९३९७                           |
| २२         | श्रीनगर और छावनी    | कइमीर           | कइमीर         | ११८९६०                           |
| ર્ર        | नागपुर              | मध्यदेश         | नागपुर        | ११७०१४                           |
| <b>ર</b> ૪ | होडा                | वंगाल           | होड़ा         | ११६६०६                           |
| ર્ષ        | वडोदा और छावनी      | वड़ोदा          | वड़ोदा        | ११६४२०                           |
| २६         | सूरच और छावनी       | वंबई            | सूरत          | १०९२२९                           |
| २७         | कराँची और छावनी     | सिध             | करॉची         | १०५१९९                           |
| २८         | ग्वालियर (लस्कर)    | मध्यभारत        | ग्वालियर      | १०४०८३                           |
| २९         | इन्दौर और रेजीडसी   | मध्यभारत        | इंदौर         | ९२३२८                            |
| ३०         | त्रिचनापली और छावनी | मद्रास          | त्रिचनापली    | ९०६०९                            |
| <b>3</b> 8 | ।<br>महुरा          | मद्रास          | मदुरा         | ८७४२८                            |
| ३२         | जवलपुर और छावनी     | मध्यदेश         | जबलपुर        | <b>C88</b> C8                    |
| ३३         | पेशावर और छावनी     | पजाब            | पेशावर        | ८४१९१                            |
| રેષ્ટ      | मिरजापुर            | - पश्चिमोत्तर   | मिरजापुर      | ८४१३०                            |
| ३५         | ढाका                | वंगाल           | ढाका          | ८२३२१                            |
| રૂદ્       | गया                 | वंगाल           | गया           | ८०३८३                            |
|            | •                   |                 | •             | •                                |

| *            | 1                            | 1                |                  | -                        |
|--------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| नंत्रर       | कसवा                         | देश या एजेंसी    | जिला या राज्य    | मनुष्यसंख्या<br>सन् १८९१ |
| રૂહ          | अंबाला और छावनी              | पंजाव •          | अंबाला           | ७९२९४                    |
| ३८           | फैजाबाद आरे छावनी            | अवध              | फैजाबाद          | ७८९२१                    |
| ३९           | शाहजहांपुर और छावनी          | पश्चिमोत्तर      | शाहजहांपुर       | ७८५२२                    |
| 80           | फर्सखाबाद और छाननी           | पश्चिमोत्तर      | फर्रुखावाद       | ७८०३२                    |
| ४१           | रामपुर और छावनी              | पश्चिमोत्तर      | रामपुर           | ७६७३३                    |
| ४२           | मुलतान और छावनी              | पंजाव            | -<br>मुलतान      | ७४५६२                    |
| ४३           | मईसूर और छावनी               | मईस्र्           | मईसृर            | <i>७</i> ४०४८            |
| 88           | रावलपिडी और छावनी            | पंजाब            | पिडी             | ७३७९५                    |
| ૪૫           | द्रभंगा                      | वंगाल            | दरभंगा           | ७३५६१                    |
| ४६           | मुरादावाद और छावनी           | पश्चिमोत्तर      | <b>सुरादावाद</b> | ७२९२१                    |
| ૪૭           | भोपाल                        | <b>म</b> ध्यभारत | भोपाछ            | ७०३३८                    |
| ४८           | कलकत्तेकी दक्षिणी<br>शहर तली | वंगाल<br>वंगाल   | चीवीसपरगना       | ६९६४२                    |
| ४९           | भागञ्जपुर                    | <b>चंगा</b> ल    | भागलपुर          | ६९१०६                    |
| 40           | अजमेर                        | अजमेर            | अजमेर            | ६८८४३                    |
| ५१           | भरतपुर                       | राजपुताना        | भरतपुर           | ६८०३३                    |
| ५२           | सेलम                         | मद्रास           | सेलम             | ६७७१०                    |
| ५३           | जलंधर और छावनी               | पजाब             | जलंधर            | ६६२०२                    |
| ५४           | कालीकट                       | मद्रास           | कालीकट           | ६६०७८                    |
| 44           | गोरखपुर और छावनी             | पदिचमेात्तरदेश   | गोरखपुर          | ६३६२०                    |
| <b>પ</b> દ્દ | सहारनपुर                     | पदिचमोत्तरदंश    | सहारनपुर         | ६३१९४                    |

| -   | -                 |                | , and the same of |                           |
|-----|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| नवर | कसवा              | देश या एजेसी   | जिला या राज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | मतुष्य-संख्या<br>सन् १८९२ |
| ধ্ত | शोलापुर           | - वबई          | शोलापूर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६१९१५                     |
| 46  | जोधपुर            | राजपूताना      | मार्वाड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ६१८४९                     |
| ५९  | अलीगढ (कोइल)      | पिंचमोत्तर देश | अलीगढ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६१४८४                     |
| ६०  | मथुरा और छावनी    | पश्चिमोत्तरदेश | मधुरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ६११९५                     |
| ξ१  | वलारी और छावनी    | मद्रास         | वलारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५९४६७                     |
| ६२  | नागपटम्           | मद्रास         | तजोर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ५९२२१                     |
| ६३  | हैदरावाद और छावनी | सिध            | हैदरावाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५८०४८                     |
| ६४  | भावनगर            | ववई            | काठियावार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>५७<b>६</b>५३</i>       |
| દળ  | छपरा              | वंगाल          | सारन -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ५७३५२                     |
| કક  | मुगेर             | वगाल           | मुगेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५७०७७                     |
| ६७  | वीकानेर           | राजपूताना      | वीकानेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ५९२५२                     |
| દડ  | पटियाला           | पजान           | पटियाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ५५८५६                     |
| ६९  | . मोलमेन्         | नहा-           | एवर्ष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ५५७८५                     |
| ၒ၁  | स्यालकोट और छावनी | पंजाव          | स्यालकोट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५५०८७                     |
| ৩१  | तजोर              | मद्रास         | तंजोर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५४३९०                     |
| ७२  | कुभकोणम्          | मद्रास         | तंजोर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५४३ ०७                    |
| ७३  | झांसी और छावनी    | पश्चिमोत्तरदेश | झासी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ૡ રૂ</b> હહેલું        |
| ७४  | हुवली             | वस्वई          | धारवाड़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>५२५९५</i>              |
| હલ  | अलवर              | राजपूताना      | अलवर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>५२३</b> ९८             |
| ৬৪  | फिरोजपुर और छावनी | पजाव           | फिरोजपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ५०४३७                     |
| ,   | जोड ७८            |                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ९४२८२९८                   |

# भाषा।

| खांदान और झुण्ड। |                     | नंबर | भाषा ( वोल्ली )।       | मनुष्य-संख्या सन्<br>१८९१। |
|------------------|---------------------|------|------------------------|----------------------------|
|                  | <u>-</u>            | १    | हिदी                   | ८५६७५३७३                   |
| }                | उत्तरी ।            | २    | पंजावी                 | १७७२४६१०                   |
| - }              |                     | ३    | काइमीरी                | २९२७६                      |
| }                |                     | 8    | शाइना इत्यादि          | ε                          |
|                  |                     | ų    | <b>ਚਿ</b> ਸ਼ਾਲੀ        | ११                         |
|                  |                     | Ę    | <br>  पहाड़ी (पिश्चमी) | १५२३२४९                    |
| •                |                     | v    | पहाड़ीं ( मध्य )       | ११५३२३३                    |
|                  | पश्चिमी ।<br>       | 6    | पहाड़ी ( पूर्वी )      | २४२६२                      |
| <u>-</u>         |                     | 9    | सिंघी                  | २५९६३४१                    |
| न्रीयो इपिडक ।   |                     | १०   | कच्छी<br>कच्छी         | ' ४३९६९७ -                 |
| <b>म्</b> रीये   |                     | 28   | गुजराती                | १०६१९७८९                   |
|                  |                     | १२   | मारवाड़ी               | ११४७४८०                    |
|                  |                     | १३   | <b>महाराष्ट्री</b>     | १८८९२८७५                   |
|                  |                     | \$8  | गोवानीज और पोर्चुगीज   | ३७७३८                      |
|                  | छितराए हुए। पूर्वी। | १५   | हलावी                  | १४३७२०                     |
|                  |                     | १६   | <br>  जड़िया           | ९०१०९५७                    |
| -                |                     | १७   | ] -                    | ४१३४३६७२                   |
|                  |                     | १८   | आसामी                  | १४३५८२०                    |
|                  |                     | १९   | <b>उ</b> र्दे          | ३६६९३९०                    |
|                  |                     | २०   | संस्कृत                | ३०८                        |
|                  |                     |      | संपूर्ण आर्यभाषा       | १९५४६३८०७                  |

| खादान और झुण्ड । |            | नंवर       | भाषा ( वोछी ) ।     | मनुष्य-सस्या सन् १८९१ |
|------------------|------------|------------|---------------------|-----------------------|
|                  |            | २१         | तामिल               | १५२३९७५९              |
| द्राविडियन।      | दक्षिणीः । | २२         | -<br>तेलगृ          | १९८८५१३७              |
|                  |            | २३         | कनारी               | ९७५१८८५               |
|                  |            | २४         | कोडागू ( कुर्गी )   | ३७२१८                 |
|                  |            | ર્ષ        | मलेयालम             | ५४२८२५०               |
|                  |            | २६         | <b>ত্ত</b> ন্ত্     | ४९१७२८                |
|                  |            | २७         | तोडा और कोटा        | १९३७                  |
| स्रि             | हत्तरी ।   | <b>ર</b> ડ | सिहाली              | १८७                   |
|                  |            | २९         | माहल                | ३१६७                  |
|                  |            | ३०         | गोड                 | १३७९५८०               |
|                  |            | 3१         | खांद                | ३२००७१                |
|                  |            | ३२         | ओरावन               | ३६८२२२                |
| į                | - [        | ३३         | मल-पहाडिया <b> </b> | ३०८३८                 |
| [                | पृबी ।     | ३४         | खरवार इत्यादि       | હદપૃશ                 |
| ļ                |            | ફ્લ        | ब्राहवी             | २८९९०                 |
| र्यन             |            |            | सपूर्ण द्राविडियन   | ५३९६४६२०              |
| कोलारियन         |            | ३६         | स्थाल               | १७०९६८०               |
| 13               | पडिचमी -   | 30         | मुण्डा वा कोल       | ६५४५०७                |
|                  |            | ३८         | खरिया               | ६७७७२                 |
|                  |            | ३९         | वैगा                | ४८८८३                 |
|                  |            | 80         | कोरवा याकूर         | १८५७७५                |
|                  |            | 88         | <b>ਮੀ</b> ਲ         | १४८५९६                |

| खांद         | ान और झुंड                                                                                  | । नम्बर | भाषा ( बोली )।    | मनुष्य-संख्या सन् १८९१ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------|
| ~            |                                                                                             | ४२      | सवर               | १०२०३९                 |
| कोलारियन     | ]<br>- [=                                                                                   | ४३      | गदाबा ,           | २९७८९                  |
| कोल          | वृक्षिणी                                                                                    | 88      | ज्वांग और मलेर    | ११९६५                  |
|              | ,                                                                                           |         | कुछ कोलारियन      | र्९५९००६               |
|              |                                                                                             |         |                   | -                      |
| (रियन        | और द्राविडिय                                                                                | ાન પ્રય | जिप्सो भाषा       | ४०११२५                 |
| खासी         | •••                                                                                         | ४६      | खासी              | १७८६३७                 |
| ļ            |                                                                                             | ४७      | तिव्वतन ( भोटी )  | <b>₹</b> 0488          |
|              | हिमाछयन ।                                                                                   | 86      | कनावरी            | ९२६ं५                  |
| İ            |                                                                                             | ४९      | नैपाली            | १९५८६६                 |
|              |                                                                                             | ५०      | लेपचा             | १०१२५                  |
|              | बोडो ( आसाम )                                                                               | 48      | <b>भुटा</b> नी    | ९४७०                   |
| _            |                                                                                             | ५२      | कचारी             | १९८७०५                 |
| तिब्बतो बरमन |                                                                                             | ५३      | गारो              | १४५४२५                 |
| नी           |                                                                                             | 48      | <b>छा</b> छुंग    | ४०२०४                  |
| तिह          | \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | الإلا   | कोच               | ८१०७                   |
|              |                                                                                             | ५६ -    | मेच               | ९०७९६                  |
| j            | _                                                                                           | ५७      | टिपरा             | १२१८६४                 |
|              | पुर्वोत्तर शरहद                                                                             | 43      | छोटी बोडो भाषाऍ   | ४३१४                   |
|              | ग्रंचर                                                                                      | ५९      | अबोर भीरी         | ३५७०३                  |
| 1            | B0 {                                                                                        | 1 1     | आकामिस्मी इत्यादि | १२८२                   |

| खांदान       | और झुण्ड ।       | नवर | भाषा ( वाली )।         | मनुष्य-संख्या सन् १८९१ |
|--------------|------------------|-----|------------------------|------------------------|
|              |                  | ६१  | नागा                   | १०२९०८                 |
|              | HIJI -           | ६२  | मिकिर                  | ५,७२३६                 |
|              |                  | ६३  | सिंगफो                 | ५६६५                   |
| (मन ।        |                  | દશ  | मनीपुरी                | ८८९११                  |
| तिव्यतो वरमन | হোরে,            | ६५  | कुकी                   | १८८२८                  |
| मिटन         | खेमिलुशाई<br>-   | ६६  | ु<br>लुसाइयाझ <u>ो</u> | ४१९२६                  |
|              |                  | ६७  | स्तीन                  | १२६९१५                 |
|              | <u>-</u> [       | ६८  | अरकानिज                | ३६६४०३                 |
|              | वरामेज<br>^      | દ૧  | वरमिज                  | ५५६०४६१                |
|              | l l              | ७०  | निकोवारी               | 8                      |
|              |                  |     | कुछ तिव्वती वरमन       | ७२५३५ <b>२</b> ८       |
| ਸੀਤ          | मोनअना । ∫       |     | मोनया तलाइग            | २२६४९५                 |
| भाग          | 3411             | ७२  | पलाड                   | २८४७                   |
|              |                  |     | कुलमोन अनाम            | <b>२२९३</b> ४२         |
| <br>!¢       | [ <del> </del> [ | ७३  | <b>आ</b> न             | १५४८७१                 |
| शानयाताइक    | <b> </b>         | ৬৪  | ह्याचे। या दयामी       | ४                      |
| शान          |                  | ৩খ  | अइटोन ,                | ₹                      |
|              | आसाम ।           | 30  | खामतो                  | ' २९४५                 |
|              | आह               | ৩৩  | फिक्याल                | <b>६</b> २५            |
|              | įį               | -   | कुल<br>ज्ञानयाताइक     | १७८४४७                 |

| खांदानः     | और झुण्ड     | नंबर       | भाषा (बोछी)। | मनुष्य-संख्या सन्१८९१ |
|-------------|--------------|------------|--------------|-----------------------|
| وستم        |              | ৩১         | मेले         | २४३७                  |
| मेलेयन      | }            | ७९         | सास्रोन      | १६२८                  |
| 4~          | Ĺ            | ८०         | जावानी       | १९                    |
|             | ,            |            | कुछ मछेअन    | ४०८४                  |
| दिक ।       | $\int$       | ८१         | कारेन        | ६७४८४६                |
| सिनिटिक     |              | ८२         | चीमी         | ३८५०४                 |
| <br>॥पानिज  |              |            | कुल सिनिटिक  | ७१३३६०                |
| ر ۱۱۱۰،۱۹۱  |              | ૮રૂ        | जापानी       | ९३                    |
| _           | - [          | <b>८</b> ४ | परासियन      | २८१८९                 |
| एरियो इरीनक | उत्तरी       | ૮૫         | आरमेनियन     | ८३३                   |
| प्रतियो     | <del>-</del> | ८६         | पस्तो।       | १०८०९३१               |
|             | दाक्षियो ।   | -<br>১৩    | वलोच         | <b>२१९४७</b> ५        |
| , (         | ſ            |            | कुलइरैनिक    | १३२९४२८               |
|             |              | 66         | हिन्रु       | २१७१                  |
|             | सेमिटिक ।    | ८९         | अरबिक        | ५३३५१                 |
|             |              | ९०         | सिरियक       | १२                    |
|             | विषयन ।      |            |              | ५५५३४                 |
| _           |              | ९१         | तुकीं        | \$ o W                |
| तुरीनेक     | (A)          | ९३         | मगयार        | ४२                    |
| נטו         | }            | ९३         | फीन          | १०                    |
|             | Ĺ            | 24         | कुछ तुरैनिक  | ६५९                   |

| <b>.</b>        | ादान और झुण्ड <b>।</b> | नवर ।     | भाषा (बोली)।              | मनुष्य-संख्या सन् १८९१। |
|-----------------|------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|
|                 |                        | 98<br>94  | अहारेज़<br>जरमन           | २८८४९९<br>२२१५          |
|                 | दिउटमिक                | ςξ<br>  , | डच                        | 888                     |
| •               | विख                    | ९७        | <b>ल्केमिस</b>            | <b>२२</b>               |
|                 | - (                    | 95        | डेनिस                     | ९४                      |
|                 | स्कंडीनोवियन ।         | ९९        | स्वेडिस                   | १८७                     |
| :               | ब्लाम्                 | १००       | नरवे।जियन                 | १५२                     |
|                 |                        | १६१       | वेल्स्                    | २४५                     |
|                 | <br> G                 | १०र       | • आइरिरा                  | २९९                     |
|                 | सेळटिक ।               | १०३       | गायलिक                    | २६४                     |
| यन।             |                        | १०४       | सेलटिक                    | `<br>•                  |
| grift           |                        | १०५       | <b>त्री</b> क             | 360                     |
| एरियो युरोपियन। |                        | १०६       | लैंटिन                    | १                       |
| 1               | _                      | १०७       | इटालियन                   | ६५०                     |
| 1               | नियम                   | १०८       | मालटिज                    | ३्च                     |
| 1               | मेडीटरेनियम            | १०९       | रोमानियन                  | २२                      |
| }               |                        | ११०       | इसपेनिस                   | १५९                     |
| 1               |                        | 1         | फ़ेच                      | <b>२१७१</b>             |
| j               |                        | ११२       | रूसी                      | ९५                      |
| ١               | -<br>1e                | ११३       | पोलिस                     | ४६                      |
|                 | स्छेबोनिक              | १ं१४      | वोहेल्यिन                 | 8                       |
|                 | (a)                    | ११५       | <b>बुलगारिय</b> न         | ४९                      |
|                 |                        | ११६       | स्ळेवोनिक<br>कुल वृगोपियन | १                       |
| Ĺ               | . 6                    | 1         | कुल यूगोपियन              | २४५७४५                  |

| खांदान और झुण्ड । | नंवर । | भाषा ( वोली)।       | मतुष्य-संख्या सन् १८९१ |
|-------------------|--------|---------------------|------------------------|
|                   | ११७    | बास्क               | 8 -                    |
|                   | ११८    | नेत्रोभाषा          | <b>९६</b> १२           |
|                   |        | वेला पहचान के लायक  | ३६३                    |
|                   |        | नही दाखिल किया हुआ  | १९६५९                  |
|                   |        | कुछ गिनती किया हुआ  | २६२०४७४४०              |
|                   |        | भाषा द्वारा         |                        |
|                   |        | नहीं गिनती किया हुआ | २५१७५९९१-              |
|                   |        | भाषा द्वारा         |                        |
|                   |        | हिन्दुस्तान         | २८७२२३४३१              |
|                   |        | 3                   |                        |
|                   |        |                     |                        |
|                   |        |                     |                        |
|                   |        |                     |                        |
|                   |        |                     |                        |
|                   |        |                     |                        |
|                   | -      |                     |                        |
|                   |        |                     |                        |
|                   |        |                     |                        |
| •                 |        |                     |                        |

# जाति और पेशे।

| क       | लदकरी, कास्तकार और खेत में काम करने वाले।          | ८५७३९३३७         |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|
| ख       | मवेशी चराने वाले और भेडिहर इत्यादि।                | १६७२१४९४         |
| ग       | जगरी जातियाँ                                       | १५८०६९१४         |
| घ       | मछुरा।                                             | ८२६१८७८          |
| ቜ       | कारीगर अर्थात् सोनार, छोहार, वहई, कसेरा, दरजी,     | २८८८२५५१         |
|         | वुनने और रगने वाले, तेल पेरने वाले, कुम्हार,       |                  |
|         | नियारिया इस्यादि ।                                 |                  |
| च       | देहिक और घरेऊ काम करने वाले अर्थात् हज्जाम,        | १४०१९६२६         |
| ·       | धोवी, भरभूजा, हलवाई इत्यादि                        |                  |
| छ       | चमडेके काम करने वाले और गावके नीच काम करने-        | ३०७९५७०३         |
|         | वाले इत्यादि                                       |                  |
| জ       | <b>ब्यापारी और विसाती</b>                          | १२२७०९७३         |
| झ       | वृत्तिवाले—साधु, पुरोहित, पुजारी इत्यादि और लिखने- | २१६५२४२२         |
| ٠.      | वाले कायस्थ इत्यादि                                |                  |
| ন       | हुनर और छोटे पेशे वाले, वाजे वाले, नाचने गाने वाले | <b>४१५३</b> २७५  |
|         | इत्यादि                                            |                  |
| ਟ       | गाडीवान, मुटिहा, जानवर छादने वाछे इत्यादि          | ९७३६२६           |
| -<br>ਨ  | जाता चकी बनाने वाले मिट्टी और पत्थर के काम करने-   | २, <i>३५७६६६</i> |
| •       | वाले, ज्ञान धरने वाले, चटाई और वतका काम-           |                  |
|         | करने वाले, शिकार करने वाले, जादूगर इत्यादि         |                  |
| ভ       | नामुकर्रर हिदुस्तानी पदवियाँ                       | ३०७९२०४          |
| ढ       | हिन्दुस्तानी ऋस्तान                                | १८३५८४८          |
| वा      | <b>सुस</b> लमान                                    | ३४३४८०८५         |
| त्त     | हिमालियन मंगोलाइट                                  | २४४७२२           |
| ે'<br>ચ | आसाम और त्रह्मा वाले अर्थात् वरमीज, कारने ज्ञान    | ७२९७६१८          |
| -       | और'चीनी इत्यादि                                    |                  |
| द       | पश्चिमी एशियाटिक—यहूदी, आरमेनियम और पारसी          | १०७८६४           |
| ध       | युरा <b>सिय</b> न                                  | ८१०४४            |
| न<br>न  | युगेपियन                                           | १६६४२८           |
| q       | अफ्रिकन                                            | १८७७५            |
|         |                                                    | २८९९०४९४३        |
|         |                                                    |                  |

# जाति और संख्या।

| नंबर अधिकाई<br>के सिलसिलंस । | जा.ते ।                | मनुष्य-संख्या सन् १८९१ <b>।</b> |
|------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| १३६                          | अकसाठी—ङ               | ३०७६७०                          |
| १२४                          | अप्रवाला—ज             | <b>३</b> ५४१७७                  |
| १९६                          | अगासे—च                | १२६७१०                          |
| १५१                          | अम्रो—ड                | २४१३३६                          |
| २२०                          | अनादी—ग                | 22/82                           |
| २७६                          | अफ़्किन—प              | १८७७५                           |
| १६६                          | अंगतन—च                | १८६१८७                          |
| ८९                           | अंवान—क                | ६१६३२८                          |
| २५२                          | अरव—ण                  | ३९३३८                           |
| २१८                          | अराख—छ                 | ८५५२२                           |
| ८०                           | अरोरा—ज                | ६७३६९५                          |
| ३०३                          | आरमोनियन—द             | १२९५                            |
| ११२                          | आराकानी—थ              | ४५२१६४ -                        |
| २०६                          | असारी—ड                | १००४०९                          |
| 300                          | असुरा—ङ                | ३५५२                            |
| ` &                          | अहीर (ग्वाला अलग है)—ख | ८१५५२१९                         |
| २५६                          | अहेरिया—ठ              | ३६३२०                           |
| १८१                          | अहे।मा—थ               | १५३५१८                          |
| १०१                          | औरावन—ग                | ५२३२५८                          |
| ۷۶                           | इंडेगा—ख               | ६६५२३२                          |
| १६२                          | इद्गाच                 | १९६्९०१                         |
| २३७                          | इरुला—ग                | ५८५०३ •                         |
| ७३                           | इलुआ—च                 | ७०३२१५                          |
| १४६                          | <b>ड</b> पार—-ड        | २६७७१५                          |
| • ६४५                        | ਫਲਮਾ—-ਝ਼               | ५०१६५ •                         |

| नंबर अधिकाई<br>के सिलसिलेसे। | जाति (            | मनुष्य-सख्या सन् १८९१। |
|------------------------------|-------------------|------------------------|
| १५०                          | कचारी—ग           | २४३३७८                 |
| ३९                           | काछी—क            | १३८४००२                |
| <b>२</b> ६५                  | कजर—ट             | <b>२९४८</b> ६          |
| २२६                          | कथोडीग            | ७७७०५                  |
| २०२                          | कधेरा आदिइ        | १०५६१३                 |
| <b>च्</b> ५१                 | कनाकनझ            | ४१०१३                  |
| २६७                          | किनसन—ञ           | २७१९८                  |
| <b>ر</b> ع                   | कमार—ड            | ६६६८८७                 |
| 866                          | करन—झ             | १४६०५३                 |
| <b>२</b> ४१                  | करनाम—झ           | ५४१७७                  |
| ४९                           | कलाल—चै           | ११९५०९७                |
| १३८                          | कसाई—च            | ३०२६१२                 |
| १७७                          | कसेरा इत्यादि इ   | १६१५९६                 |
| ३०                           | कहार—ध            | १९४३१५५                |
| २४८                          | काठी—–क           | ४१९९६                  |
| २२१                          | काथे ( मनीपुरी )ग | ८४५४०                  |
| 99                           | फ़ांदू—च          | ५२४१५५                 |
| २४                           | कायस्थ—झ          | २२३९८१०                |
| ९५                           | कारेन—थ           | ५४०५७६                 |

| नंबर अधिकाई<br>के सिलसिल से। | ज्यति ।                              | मनुष्य-संस्या सन् १८९१। |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| १२७                          | काला—क                               | ४१ <b>०</b> ९८३         |
| १६३                          | र्<br>काऌ्—ड                         | १९१३९५                  |
| १६९                          | किरार—ग                              | १७५५०८                  |
| <b>२</b> ६८                  | कुर्की—ग                             | <b>२५९</b> ४०           |
| 8                            | कुनवी इत्य(दि—क                      | १०५३१३००                |
| १०                           | क्रुंभार—ड                           | ३३४६४८८                 |
| १७९                          | कुर—ग                                | १५५८३१                  |
| _ ધરૂ                        | कुरनेवर—ख                            | १०५९१८५                 |
| १९२                          | कुसवन—ड                              | १३८०९७                  |
| ३२                           | क्रस्तान हिंदुस्तानी <del> —</del> ढ | १८०७०९२                 |
| <sup>-</sup> २६६             | कृस्तान गोआनिज—ढ                     | २८७५६                   |
| 48                           | केचट—ध                               | ९८९३५२                  |
| १३३                          | केक्रेला—ड                           | ३१६६२०                  |
| २१                           | केवरत-क                              | <b>२</b> २९८८२४         |
| ३४                           | कोइरो—क                              | १७३५४३ <b>१</b>         |
| २०                           | कोच—ग                                | <b>२३६४३</b> ६५         |
| ३०४                          | कोटा—क                               | १२०१                    |
| <b>૱</b> ૬૦ ્                | कोडागन—क                             | <b>३</b> २६४१           |
| ९४                           | कोमठी—ज                              | ५,४५२०६                 |

| नंबर अ-<br>धिकाई के<br>सिलसिले से | জাবি ।     | मतुष्य-संख्या सन् १८९१। |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|
| १७८                               | कोरवाग     | १५८७००                  |
| १६१                               | कोरवोठ     | २०७०४५                  |
| ty s                              | कोरीड      | ११८७६१३                 |
| १०८                               | कोल—ज      | ४७४९६९                  |
| १५                                | कोलीक      | ३०५८१६६                 |
| १५६                               | कोस्तीड    | २२५०१९                  |
| ८१                                | खंडाइट—क   | ६७१२७२                  |
| १४१                               | प्रदिक−−च  | <b>२</b> ९३७७१          |
| १९९                               | स्रत्री—ड  | ११६८८०                  |
| 65                                | खत्राज     | ६८६५११                  |
| २००                               | खरवार—ग    | ११२२९८                  |
| १५९                               | खस—-च      | २१५२००                  |
| , १३९                             | खाती—-ड    | ३०१४७६                  |
|                                   | खांदग      | ६२७३८८                  |
| २५९                               | खावूत      | ३३४९०                   |
| १७१                               | खासा—ग     | १७२१५०                  |
| २२२                               | खोन—ग      | ८२७१०                   |
| २८४                               | खीन खेरमाग | १४२००                   |
| २८१                               | खोनम्रो—ग  | १५६६६                   |
| २८४                               | खुमगठ      | ६५५४                    |

| नंबर अ-<br>धिकाई के<br>सिलसिले से I | जाति ।                  | ृमनुष्य—संस्या सन् १८९१ । |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| <b>१</b> ५७                         | गडवा—ग                  | ३४१२७                     |
| १९७                                 | गमला—च                  | १६२६२२                    |
| १५२                                 | <b>ग</b> ਬੰਫਲਾ—=ਬ       | <b>२३५९०</b> २            |
| ६२७                                 | गवंडिथा आदि—ड           | ७६९९५                     |
| १४२                                 | गोडा—ङ                  | <b>२९१७</b> ६८            |
| 88                                  | गाडेरियाख               | १२९४८३०                   |
| <b>३</b> ५०                         | गारुड़ी—झ               | ४१४१र                     |
| १८४                                 | गारो—ग                  | १५०२२७                    |
| ६५                                  | गावली, ग्वाला इस्मादि—स | २२३७३२३                   |
|                                     | ( अहीर अलग है )         |                           |
| ই্ড                                 | गूजरक                   | <b>२१७१६२७</b>            |
| २०१                                 | गूरा इत्यादि—झ          | ११०५२९                    |
| २८६                                 | गृह्नं—त                | १०८९४                     |
| જ્યુ                                | गोंइग                   | ३०६१६८०                   |
| २६७                                 | गोधाली—च                | १८०३४                     |
| १९०                                 | गोरिया इत्यादि—च        | १४१६२८                    |
| २५८                                 | गोला—च                  | ३३८०४                     |
| १५३                                 | गोसाई—-झ                | <b>२३१६१२</b>             |
| १३१                                 | गोढी—ध                  | ३१७१११                    |

| नंबर अधिकाई<br>क सिलसिलेसे। |                  | मनुष्य-संख्या सन् १८९१ । |
|-----------------------------|------------------|--------------------------|
| १८९                         | धनिगा—           | १४ँ२३७४                  |
| १९४                         | घाट ठाकुर—ग      | १३०४८१                   |
| १७५                         | बाटवाल— <u>छ</u> | १६७०८९                   |
| २४६                         | र्घासिया—ठ       | ४६०७७                    |
| ર્ધધ                        | चंगार—ठ          | ३६५६९                    |
| રૂ                          | चमार—छ           | ११२५८१०५                 |
| २६९                         | चाकर—च           | २५७०६                    |
| २०८                         | चारत—झ           | ९९०९०                    |
| ३०१                         | चिगपाऊ आदि—ग     | ३४८३                     |
| રષ્ટ९                       | चोनीजथ           | ४१८३२                    |
| <b>ર</b> ૪૦                 | चुीरहा           | ५५६१८                    |
| ४७                          | चुहाराछ          | १२४३३७०                  |
| ४७                          | चेटी—ज           | ७०२१४१                   |
| १००                         | चेरुमा—क         | ५२३७४४                   |
| ११९                         | ज म–झ            | ३९६५९८                   |
| <b>२</b> २३                 | जटापूग           | ८११५२ }                  |
| v                           | जाट—क            | εξυςυξ3                  |
| १६०                         | जोगी—ठ           | <b>२</b> १४५४६           |
| ११६                         | जोगी—ड           | ४२४२१९                   |
| २१९                         | जोतसी—व          | ८५३०६                    |

| नंबर अधिकाई<br>के सिलसिलेसे । | जाति ।                | मनुष्य-संख्या सन् १८९१। |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 36                            | जोलहा <del>- </del> ङ | र६६०१५९                 |
| ફેં૦૬                         | झा <del>लगर—</del> ड  | ५५५                     |
| १०३                           | झि <b>नृवार—</b> घ    | ४८९८१९                  |
| २९१                           | <b>झोरा—</b> ड        | ७३३७                    |
| २८९                           | टांककारठ              | ९५०८                    |
| २०७                           | टिपरा—ग               | ९९३९५                   |
| ३०४                           | टोडा—ग                | ७३९                     |
| २३५                           | ठठेराःड               | ६०८३७                   |
| २८०                           | डंकउतय                | १६०६२                   |
| १८६                           | डफाली इत्यादिञ        | १४७३६४                  |
| ४६                            | डोम—छ                 | १२५७८२६                 |
| १२८                           | ततवा—ड                | ३२८७७८                  |
| १०४                           | तंता—ड                | ४८३९४२                  |
| २३९                           | ततान—ड                | ५६८४४                   |
| હહ                            | तरखाना—ड              | ६९६७८१                  |
| १५७                           | तंबोलीच               | २२२०४८                  |
| ९६                            | तीया—च                | ५३८०७५                  |
| २४४                           | तुर्क-ण               | ५७५०३                   |
| ς                             | तेली और घांची—ड       | ४१४७८०३                 |
| ् २४२                         | थास्र—त               | ५३८७५                   |
| २९०                           | थोरियाज               | ९०९७                    |

| नवर अधिका<br>के सिलसिलेसे | ई जाति।<br>स             | मतुष्य-संख्या सन् १८९१। |  |  |  |  |  |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| ७२                        | द्रजी और सीपी-ड          | ७१००९२<br>वर            |  |  |  |  |  |
| १७२                       | दुवला—क                  | १७२०५२                  |  |  |  |  |  |
| ४५                        | दुसाध-छ                  | १२८४१२६                 |  |  |  |  |  |
| ३०२                       | देवली—ङ                  | रर८९                    |  |  |  |  |  |
| ঽ৹ঽ                       | दोगला–थ                  | १९८२१                   |  |  |  |  |  |
| ' २९९                     | धगारी-ड                  | ३६७२                    |  |  |  |  |  |
| २३०                       | थांका-ग                  | ६७४५१                   |  |  |  |  |  |
| ४३                        | धांगर-ख                  | १३०५५८३                 |  |  |  |  |  |
| ६२                        | धानुक–छ                  | ८८३२७८                  |  |  |  |  |  |
| <i>1</i> 88               | धीमर-ध                   | २८७४३६                  |  |  |  |  |  |
| १०२                       | धेद्−छ                   | ५०८३१०                  |  |  |  |  |  |
| २८                        | )<br>धोबी–च              | २०३९७४३                 |  |  |  |  |  |
| १९१                       | नट−ठ                     | १३९०६८                  |  |  |  |  |  |
| १९                        | नाई इत्यादि (हजाम अळगहै) | २५३२०६७                 |  |  |  |  |  |
|                           | —च                       |                         |  |  |  |  |  |
| ર૦૫                       | नास–ग                    | १०१५६८                  |  |  |  |  |  |
| २९                        | नामासद्रा~क              | १९४८६५८                 |  |  |  |  |  |
| ५५                        | नायर-क                   | ९८० <b>८६०</b>          |  |  |  |  |  |
| २९५                       | नियरिया-ङ                | 46061                   |  |  |  |  |  |
| २९७                       | नेवार-त                  | <b>૪</b> ૬ હં ૬         |  |  |  |  |  |
| २२८                       | नैकाडां-ग                | ७४४७९                   |  |  |  |  |  |

| नंबर अधिकाई<br>के सिलसिले से। | जाति ।                | मनुष्य-संख्या सन् १८९१। |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|
| १०५                           | पंचमशाली–क            | ( ४८२७६३                |  |  |  |  |  |
| २११                           | पटनूळी— <del>ङ</del>  | <i>९</i> °६४४३          |  |  |  |  |  |
| <b>%</b> १२                   | पठान-ण                | ३२२५५२१                 |  |  |  |  |  |
| २९३                           | पंघारी–ट              | <b>६७५</b> '१           |  |  |  |  |  |
| ′ २६४                         | प्र <del>भ</del> ू−झ  | <b>२९५५९</b>            |  |  |  |  |  |
| २६                            | पराइया ( परिया )-छ    | २२१०९८८                 |  |  |  |  |  |
| २३६                           | परी -च                | ६०१२९                   |  |  |  |  |  |
| १२६                           | पान-ग                 | <b>३</b> ४१७४०          |  |  |  |  |  |
| <b>२</b> १५                   | पारसी—द               | ८९६१८                   |  |  |  |  |  |
| <b>દ્</b> ધ                   | <br>  पाला–क          | ८१४९८९                  |  |  |  |  |  |
| ,<br>२३                       | <br>  पार्छी—क        | २२४२४९९′                |  |  |  |  |  |
| , ४०                          | पासी <del>-</del> छ   | १३७८३४४                 |  |  |  |  |  |
| <b>૭</b> ૦                    | पिंजारो <del>-ङ</del> | ७५३६७५                  |  |  |  |  |  |
| ६४                            | फकीर-झ                | ८३०४३१                  |  |  |  |  |  |
| १११                           | बडागो <del>ं क</del>  | ४ <b>५</b> २३३९         |  |  |  |  |  |
| ५८                            | बढ़ई-क                | ९३२७१८                  |  |  |  |  |  |
| ९३                            | बनिजारा-ट             | <b>५६१६</b> ४४          |  |  |  |  |  |
| १३                            | बनिया और महाजन-ज      | ३१८६६६६                 |  |  |  |  |  |
| c                             | वरीमज–थ               | ५४०८९८४                 |  |  |  |  |  |
| २३४                           | बरवाळा-ठ              | ६३८५६                   |  |  |  |  |  |

| नंवर अधिकाई<br>के सिलसिलेसे |           | मनुष्य-सख्या सन् १८९१।              |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| १३७                         | बलाई—ह    | ३०५६३५                              |  |  |  |  |  |
| ६७                          | विलजा—ज   | ८०४३०७                              |  |  |  |  |  |
| ५६                          | वलोच-ण    | ९७१८३५                              |  |  |  |  |  |
| २१४                         | वंसफोरठ   | ८९९५५                               |  |  |  |  |  |
| २२९                         | वसोरठ     | ७३३४५                               |  |  |  |  |  |
| २५३                         | वहेलिया—ठ | ३९२०३                               |  |  |  |  |  |
| ક્ક્                        | वागडी–क   | ८०४९६०<br>१७९०७०<br>६६११५<br>२२०५९६ |  |  |  |  |  |
| १६८                         | वागडी-ठ   |                                     |  |  |  |  |  |
| २३१                         | वावा–झ    |                                     |  |  |  |  |  |
| १५८                         | वांभी-छ   |                                     |  |  |  |  |  |
| ९०                          | त्रावरो-क | ६१२४३०                              |  |  |  |  |  |
| ર                           | त्राह्मणझ | १४८२१७३२                            |  |  |  |  |  |
| २६०                         | विधुर-झ   | <b>३३</b> ४३७                       |  |  |  |  |  |
| ८५                          | विराध-छ   | ६५९८६३                              |  |  |  |  |  |
| २४३                         | वुरुध-ठ   | ५३४१३                               |  |  |  |  |  |
| २३२                         | वेदिया-ठ  | દૡ૧ૢૡ                               |  |  |  |  |  |
| १८२                         | वेलदार-ठ  | १५ <b>२५१५</b>                      |  |  |  |  |  |
| १०७                         | वेलमा—क   | <i>४७९७८</i> ३                      |  |  |  |  |  |
| १९३                         | वेगाग     | १३६४७८                              |  |  |  |  |  |
| २१७                         | नेय-म     | ८७१९३                               |  |  |  |  |  |

| नंबंर अधिकाई-<br>के सिलसिलेसे। | जाति ।                          | मनुष्य-संख्या सन् १८९१ । |  |  |  |  |  |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| १४५                            | वैरागी-                         | २७५६०४                   |  |  |  |  |  |
| १०९                            | वैरणव-झ                         | <i>५</i> ६९० <b>५</b> २  |  |  |  |  |  |
| રવજ                            | वोगर–ङ                          | ३्७००२                   |  |  |  |  |  |
| २०३                            | भंडारी (हजामत वनाने-            | १०३०२६                   |  |  |  |  |  |
| १७३                            | वाला )–च<br>भंडारी ( ताडी सराव- | १७००१४                   |  |  |  |  |  |
| १२५                            | वाला )—च<br>भरभूंजा—च           | ३४३३०८                   |  |  |  |  |  |
| १९५                            | भरवड–ख                          | १२८२७१                   |  |  |  |  |  |
| १०६                            | भाट-झ                           | ४८११९                    |  |  |  |  |  |
| २८७                            | भांड−ञ                          | ९७८३                     |  |  |  |  |  |
| <b>२७</b> १                    | भांडिया−ञ                       | २४५३९                    |  |  |  |  |  |
| १७०                            | भिलाला—ग                        | १७५३२९                   |  |  |  |  |  |
| २०९                            | भिस्ती-च                        | ९८८२४                    |  |  |  |  |  |
| ३६                             | भिल-ग                           | १६६५४७४                  |  |  |  |  |  |
| १५४                            | सुँइमाली-छ                      | २३१४२९                   |  |  |  |  |  |
| ६१                             | र्भुइया इत्यादि—ग               | ९०९८२२                   |  |  |  |  |  |
| 84                             | भूमिहार-क                       | १२२६७४                   |  |  |  |  |  |
| १३२                            | <u> भुइहारी-छ</u>               | ३१६७८७                   |  |  |  |  |  |
| ९१                             | भाई-घ                           | ६०६१९०                   |  |  |  |  |  |
| २०७                            | मोहिया-त                        | २५६७०                    |  |  |  |  |  |

| नंबर अधिकाई-<br>के सिटसिटेसे |                          | मनुष्य-संख्या सन् १८९१। |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| રહય                          | मंगार–त                  | १९३८३                   |
| १८२                          | मंगाला-च                 | १५४४३८                  |
| २१३                          | मनिहार—न                 | ९०१३१                   |
| દ૦                           | मपिला-ज                  | ९१६४३६                  |
| १३५                          | मरवा-क                   | ३१३८८१                  |
| ધર                           | मलाह (केवट अलग है)<br>-ध | ११४५५४४                 |
| ६३८                          | मह्तम-ठ                  | ५६९८४                   |
| १६                           | महारा-छ                  | २९६०५६८                 |
| ११                           | महाराष्ट्र-क             | ३३२४०९५                 |
| <b>७</b> ६                   | माग-छ                    | ६९०४५८                  |
| १४८                          | मार्छी-ध                 | <b>२६०४९</b> ६          |
| ५९                           | माडिगा-छ                 | ९२७३३९                  |
| ४१                           | माला–क                   | १३६५५२०                 |
| <b>ર</b> ૄ                   | मार्टी-क                 | १८७६२११                 |
| २१२                          | मिकिर–ग                  | ९४८२९                   |
| १३४                          | मिरसो-न                  | ३१६४२२                  |
| ૮ર                           | मीना-न                   | ६६९७८५                  |
| १४०                          | सुत्रासा—छ               | २९६७४३                  |
| २७२                          | मुरमो—त                  | २१८८९                   |
| 25                           | मुसइर–क                  | ६२२०३४                  |
| ११८,                         | मूंडा-ग                  | ४१०६२४                  |
| ११२                          | मओ-क                     | ३६५७२६                  |

| नंबर अधिकाई-<br>के सिलसिले से | जाति ।        | , मतुष्य-संख्या सन् १८९ <b>१</b> । |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------|
| १८५                           | मेघ-छ         | १४८२१०                             |
| २१०                           | मेच-ग         | ९६८७३                              |
| હજ                            | मेहतर–छ       | ७२७९८५                             |
| १५५                           | मेहरा-छ       | <b>२२६२१</b> ६                     |
| १२७                           | मोगल-ण        | ३३३११४                             |
| १८९                           | मोघिया-ठ      | १४६६६७                             |
| ५७                            | मोची–छ        | <b>९६११३३</b>                      |
| ११०                           | मीन–थ         | ४६७८८५                             |
| २७८                           | यहूदी-द       | १६९५१                              |
| २८५                           | याऊ–थ         | १२९३४                              |
| २२४                           | यूरेसियन-ध    | ८१०४४                              |
| १७६                           | यूरोपियन-न    | १६६४२८                             |
| १६४                           | रॅगरेज-ङ      | १८७६९८                             |
| ११५                           | रवारी-ख       | ४३४७८८                             |
| २७४                           | राज इत्यादि-ङ | १९७७०                              |
| ų                             | राजपूत-क      | १०४२४३४६                           |
| २३३                           | राभोसी-छ      | ६३९९१                              |
| १७                            | रेडी-क        | <b>२६६५३९</b> ९                    |
| २२५                           | रेहगर-ङ       | ७७८५६                              |
| ं २६३                         | लदाखी-त       | ३०६७२                              |
| १२९                           | रुवाना-ट      | <i>ै ३२७७४८</i>                    |

| नवर ःविसाई-<br>के सिटसिटे से | जाति ।            | मनुष्य-संख्याः, सन् १८९१ । |
|------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>६</b> ६१                  | हदेस-प            | ३२१३९                      |
| १२३                          | ਲਬੇ–ਜ             | ३ <b>६</b> ४२ <b>९</b> ३   |
| ૮૬                           | िंगायत−क          | ६५५४९१                     |
| 95°                          | छिर्−त            | १५०७५                      |
| হয়ত                         | ਨੁਕ ਹੈ–ਸ          | ४२८४०                      |
| <b>R</b> 66                  | छेपचा−त           | ९७४५                       |
| <b>ટ</b> ેલ                  | रोब-क             | १६७४०५८                    |
| દર                           | लोनिया−इ          | ७९६०८०                     |
| ९७                           | स्रोताना−ज        | ५३०४६८                     |
| 5 🖺                          | खोहार <b>-</b> उ  | १८६९२९३                    |
| ४२                           | विकालिगा–क        | १३६०५५८                    |
| १४५                          | वनान–च            | २५८५०८                     |
| <b>૪૬</b> ૫                  | <br>  बनिया–ए     | १८६२९७                     |
| १४३                          | यन्द्रया–ठ        | २८५४११                     |
| १५४                          | वारही—ा           | १६८६३१                     |
| २२ ,                         | ्<br>घलाला–क      | <b>२२५</b> ४०७३            |
| ६९                           | <br>  वीटयावाडर–ठ | <b>७९३५१</b> ६             |
| १३०                          | संक्ला-च          | ३२७७२०                     |
| २१६                          | मनानी-झ           | ८८३५४                      |
| ર હ                          | म्याल-ग           | १४९४०४५                    |

| नंत्रर, अधिकाई<br>के सिलसिले से | जाति ।               | मनुष्य-संख्या सन् १८९१ । |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| ११४                             | सवर-ग                | ४३८३ <i>१७</i>           |  |  |  |  |  |
| २६२                             | संसिया–ठ             | ३०७०४                    |  |  |  |  |  |
| १२१                             | साधू-झ               | ३७६१३०                   |  |  |  |  |  |
| १६७                             | सान–थ                | १८२७४५                   |  |  |  |  |  |
| ৬৬                              | साना–च               | ६९०४३४                   |  |  |  |  |  |
| १२०                             | सार्छा–इ             | ३५४६४०                   |  |  |  |  |  |
| २७९                             | सिकिछगर–ठ            | १६७८१                    |  |  |  |  |  |
| ११३                             | सिके।ऌया−उ           | 88.5 5 6 8               |  |  |  |  |  |
| ७९                              | सुतार–इ              | ६८१७९०                   |  |  |  |  |  |
| २९६                             | सुनवार–त             | ५२१०                     |  |  |  |  |  |
| ९८                              | सुंडी—च              | <b>५२५६</b> ९८           |  |  |  |  |  |
| १                               | सेख-ण                | २७६४४९९३                 |  |  |  |  |  |
| १९८                             | संवक इत्यादि–झ       | १२१६४७                   |  |  |  |  |  |
| ५१                              | सोनार–ड              | ११७८७९५                  |  |  |  |  |  |
| ९३                              | हजाम ( नाई अलग है)-च | ६०५७२१                   |  |  |  |  |  |
| १४७                             | हलुआई—च              | <b>२६०८०</b> १           |  |  |  |  |  |
| ૨૦૪                             | हलावांं—ज            | १०२६४३                   |  |  |  |  |  |
| १८३ -                           | हो-ग                 | १५०२६२                   |  |  |  |  |  |
| ६३                              | होलर-छ               | ८८०४४१                   |  |  |  |  |  |

# संक्षिप्त-प्राचीन-कथा।

लिंगपुराण—(४७ वां अध्याय) शिवपुराण (ज्ञान संहिता ४७ वां अध्याय और विष्णुपुराण ७४ वां अध्याय) राजा प्रियन्नत के वहे पुत्र 'आग्नीध्र' ने जवूहीपके ९ खंडों को अपने ९ पुत्रों को विभाग कर दिया, जिनमें हेमनामक दक्षिण का 'वर्ष' अर्थात् दक्षिणी खंड; जो हिमालय युक्त है, आग्नीध्र के वहे पुत्र 'नाभि' को मिला। नाभि का पुत्र 'ऋषभ' हुए और ऋषभके १०० पुत्र हुए। राजा ऋषभ अपने वहे पुत्र 'भरत' को राजातिलक देकर आप परमधाम को गए। यह हिमालय के दक्षिण का देश भरत के अधिकार में हुआ,इसलिये इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा।

श्रीमद्भागवत-५ वां स्कंध-दूसरे अध्याय से ७ वे अध्याय तक और गरुडपुराण ५४ वां अध्याय-राजा प्रियन्नत का पुत्र आसीध्र जंबूद्वीप का राजा हुआ, जिसके ९ पुत्र थे, नाभि, किपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राक्व और केतुमाल। वे अपने अपने नामसे जंबूद्वीप के ९ खड करके राज्य भोगने लगे। नाभि के पुत्र राजा ऋषभदेवके १०० पुत्र हुए, जिनमे भरत सबसे बड़ा था, उसके नाम से इस खड को भारतवर्ष कहते है। इस वर्ष का नाम पहले अजनाम था, परन्तु जबसे भरत राजा हुए, तबसे इसका नाम भारतवर्ष प्रसिद्ध हुआ।

नहाँवेवर्त ( कृष्ण जन्मखड-५९ वां अध्याय )

विष्णुपुराण-( दूसरा अंश तीसरा अध्याय ) और वृहन्नारदीयपुराण (तीसरा अध्याय) क्षार समुद्र से उत्तर और हिमालय पर्वतसे दक्षिण भारतवर्ष ( हिंदुस्तान ) है।

अग्निपुराण-(११९ वां अध्याय) समुद्र से उत्तर और हिमवान् पर्वत से दक्षिण ९ सहस्र कोस विस्तार का भारतवर्ष है। स्वर्ग और मोक्ष पद के प्राप्त करनेवाले मनुष्यों के लिये यह कर्मभूमि है। मनुस्मृति-(दूसरा अध्याय) पूर्व के समुद्र से पश्चिम के समुद्र तक नर्मदा नदी और हिमवान् पर्वत के वीच के देश को 'आर्यावर्त' देश कहते है। सरस्वती और दृषद्वती, इन दोनो देव निद्यों के अंतर्वर्ती देश को 'ब्रह्मावर्त' कहते है। इस देश में चारों वर्ण और संकर जातियों के वीच, जो आचार परंपरा क्रमसे चले आते है, उसे 'सदाचार' कहते हैं। कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल और श्रूरसेन (मश्रुरा) देशों को 'ब्रह्मार्ष-देश' कहते है, जो ब्रह्मावर्त से कुछ निकृष्ट है। इन देशों में उत्तपन्न हुए ब्राह्मणों के समीप पृथ्वी के सब लोगों को अपना अपना आचार ज्यवहार सीखना उचित है। हिमालय और विध्य पर्वतो के मध्य में 'विनशन' देश के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम जो भूमि है, उसे, 'मध्यदेश' कहते है। दिजातियों को यत्नपूर्वक इन देशों का अवलंबन करना चाहिये।

वशिष्टसमृति—( पहिला अध्याय ) हिमालय के दक्षिण और विध्य पर्वत के उत्तर जो धर्म वा आचार है, वह जानने योग्य है, इसी देश की 'आर्यावर्त' कहते है ।

महाभारत-( शांतिपर्व-१९२ वां अध्याय ) उत्तर में सब गुणा से रमणीय, पवित्र, हिमालय पर्वतके बगल में पुण्य और कल्याणकारी, जो सब सुन्दर देश हैं, उन्हींको 'परलोक' कहा जाता है। वहां पर कोई मनुष्य पापकर्म नहीं करता, सदा सब पवित्र और निर्मल रहा करते हैं। वे देश स्वर्ग के समान सब गुणो से युक्त है।

भिवण्यपुराण-(६ वां अध्याय) सरस्वती, द्यद्वती और गंगा इन तीन निद्यों के बीच जो देश है, वह देवताओं वनाया हुआ है, उसको 'ब्रह्मावर्त' कहते हैं। हिमालय और बिन्ध्य इन दोनों पर्वतों के मध्य में कुरुक्षेत्र से पूर्व और प्रयाग से पश्चिम जो देश है, उसको 'मध्यदेश' कहते हैं। हिमालय और विध्य पर्वतों के बीच में पूर्वके समुद्र से पश्चिमके समुद्र तक जो देश है, उसको 'आर्यावर्त' कहते हैं।

कूमेपुराण-( त्राह्मीसंहिता-उत्तरार्द्ध-१६ वां अध्याय ) द्विजोको हिमालय ओर विध्य पर्वतों के सध्य मे वास करना चाहिए । पूर्व वा पश्चिम के तसुद्रवर्ती देशों को छोड़ करके पूर्व अथवा पश्चिम के भागों के गुभ देशों से व वास कर सकते है, किन्तु अन्य देशों से उनको निवास नहीं करना चाहिए।

िलगपुराण-( ५२ वां अध्याय ) भारतवर्ष के मनुष्य अनेक वर्ग के होते है और कर्म के अनुसार आयुष भोगते हैं, परंतु उनकी परम आयुष १०० वर्ष की है। वे इन्द्रद्वीप, कशरू, ताम्रद्वीप, गभिस्तमान्, नागद्वीप, सीम्य, गांधर्व, वार्रण, कुमारिका खंड, इत्यादि देशों में बसते हैं। म्लेच्छ, पुलिद, किरात, जबर आदि अनेक जातियां चारोओर वसती है। उनके अंतर यवन रहते हैं। मध्य में बाह्मण, क्षत्री, वेदय और जूद्र इन चारो वर्णों का निवास है।

विष्णुपुराण-( दूसरा अंश तीसरा अध्याय ) भारत के पूर्व में किरातदेश, पिश्चम मे यवन देश है और मध्य में ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र वसे है।

गरुडपुराण-( पूर्वार्ड, ५५ वां अध्याय ) भारतवर्ष में ९ द्वीप हैं, इन्द्रद्वीप, करोरु, ताम्रवर्ण, गभित्तमान्, नाग, कटाह, सिह्ल, सौम्य, और वारुण भारत में पूर्व किरात, पश्चिम यवन, दक्षिण अंघ और उत्तर तुरुष्क वसते हैं, और इसके मध्य भाग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय और शूद्र निवास करते हैं।

वामनपुराण-(१३ वां अध्याय) अरतसंख में भी ९ खंड होरहे हैं और समुद्र करके अंतरित हुए नवों खंड आपस में अगम्य है-(१) इंद्रद्वीप, (२) कसरू, (३) ताम्रपण, (४) गभस्तिमान, (५) नागद्वीप (६) कटाह, (७) सिंहल, (८) वारण और (९) कुमाराख्य। दक्षिण उत्तर के मध्य कुमाराख्य खंड है पूर्व में किरात, पश्चिम में यवन, दक्षिण में अंध्र और उत्तर में तुरुष्क स्थित है, ब्राह्मण, क्षत्री, वैदय और ख़द्र मध्य भाग में वसते है।

मध्य भाग में मत्त्य, मुकुंद, कुणि, छुंडल, पांचाल, कोशल, वृप, शवर, कोवरि, सुलिंग, शक, सपाइंक, पविषम तक वा कि, बाट धान, आभीर, कालतोपक, पविषम विज्ञा से वर्तन, आगरद्वा, स्वरूपत, स्वरूप, पविश्व अर्थुद, उत्तर में गांधार, यवन, विश्व स्वाप्त, सेकेंब, कालाज, वर्वर, काल, प्रति काल, पूर्व में वंग, मदगर, प्रागच्योतिप प्रष्ठ, विदेह खार भागध, और दक्षिण में बोल, मुपिकाध, महाराष्ट्र, कलिंग, आभीर, शवर, नल, इत्यादि देश है। विध्य पर्वतके मूल में मेकल, उत्कल, दशार्ण, भोज, तोसल, कोशल त्रैपुर, नैषय, अवंती, बीतिहोत्र और पर्वतों के समीप खस, त्रिगर्त, विरात, शिखादिक देशहें

मत्स्यपुराण-(११३ वां अध्याय) कु, पांचाल, शाल्व, जांगल, शूरसेन, भद्रकार, ब्राह्म, पट्टचर, मत्स्य, किरात, कुल्य, कुंतल, काशी, कोशल, अवती, कलिंग, मूक और अंधक यह मध्य के देश है वाहीक, बाटधान, अभीर, कालतोपक, यह शूद्रोंके देश है और पल्लव, आतखीडत, गाबार, यह यवनों के देश है। सिंधु, सौवीर, मुद्रक, शक, पुलिद, कैकय आदि दश देशों में क्षित्वय, बैक्य और शूद्र वसते हैं।

उत्तर मे आंत्रय, भरद्वाज, प्रम्थल, जागल इत्यादि पूर्व मे अग, वग, मालव, प्रागन्योतिष, पुंदू, विदेह, तामलिष्तक, शास्त्र, साग्य, दक्षिण मे पांडच केरल, चोल, नवराट्ट, कलिंग, कारुप, शवर, पुलिब विध्य, वद्भ, दंडक इत्यादि, विन्ध्य के समीप में भारुकच्छ, सारश्वन, कच्छिक सौराट्ट आनर्त और अर्जुद, विध्याच्छ के पीठपर मालव, कच्प, सेकल, उत्तल, दंगाणे, भोज, किष्किवक, तोशल, कोशल, तेपुर, निण्ध, अवती इत्यादि और पर्वतों में तिगर्त मडल किरात इत्यादि दंग वसे हैं। (१२० वां अध्याय)—हिमवान पर्वत के पृष्टभाग के मध्य में कैल्य पर्वत है।

आदिब्रह्मपुराण-( २६ वां अध्याय ) भारतवर्ष १०००० योजन है, जिसके पूर्व में किरात, पिरचम में यवन आदि और मध्य में ब्राह्मण, श्वात्वय, वेदय और जूड़ वसते हैं और मध्य में मत्त्य, कुरुय, बाह्मीक, मेंकल, गावार, यवन, सिधु, सौवीर, भद्रक, किलग, कैकच, कांबोज, वर्व्वर, पुष्कल, काइमीर देश पूर्व में अवक, प्रागज्योतिप, मह, विदेहदेश, दक्षिण में कुमार, वासक, महाराष्ट्र माहिपक कालिंग आभीर, पुलिद, मेलेय, वैदर्भ, दंडक, भोजवर्धन, कौलक, कुंतल देश और विध्याचलके पृष्टपर दशाणी, किस्किधक, तोपल, कोशल, वुसार, कांबोज, यवन देश हैं।

कूर्मपुराण-( व्राह्यीसिहता ४६ वां अ॰याय) पूर्व कुरु, पांचाल, मध्यदेश, और काम रूप दक्षिण मे पुड, किलग, सगधदेश इत्यादि पारियात्र पर्वत पर सौराष्ट्र आभीर, अर्बुद, मालक, और मालवा और पश्चिम मे सौवीर सैधव, हूण, शास्त्र, कान्यकुन्ज सह, अवर और पारसीक देश हैं।

महाभारत—( भीष्मपर्व-९ वां अध्याय ) महेंद्र, मलय, सहूय, शुक्तिमान, ऋक्षवान, विंध्य और पारियात्र, येही पहाडो के ७ कुल है। इनके पास अप्रसिद्ध हजारो पहाड विद्य-मान हैं ( महाभारत में हिमालय, कैलास, गंवमादन, अर्बुट आदि पहाडो के भी नाम हैं )ै।

वाराहपुराण-(८३ वां अध्याय), सत्तयपुराण-(११३ वां अध्याय), भिवायपुराण (५७ वा अध्याय), कृर्भपुराण (४७ वा अध्याय), आदिवहापुराण-(२६ वा अध्याय), गरुडपुराण (पूर्वार्द्ध, ५५ वां अध्याय), अभिनपुराण-(११९ वां अध्याय) और विष्णु पुराण (दूसरा अंग-तोसरा अध्याय) महेद्राचल, मलयाचल, सहूयाचल, शुक्तिमान, ऋक्ष-वान, विध्याचल और पारियात्र ये ७ भारतवर्ष में मुख्य पर्वत ह।

मत्स्यपुगण (११३ वा अन्याय ), क्रमेपुराण ( ब्राह्मीसहिता, ४६ वां अध्याय ), वागहपुगण (८३ वा अध्याय ), भांवप्यपुराण (५७ वां अन्याय ), आदिब्रह्मपुराण (२६ वां अन्याय ) आर विष्णुपुराण (हितीय अंश, तृतीय, अध्याय )—हिमालय पर्वत से गंगा यमुना, छोहिता (रामगगा), गोमती, सरयू, गंडकी, कौशिकी (कोशी ), सिंध, शतदू, (सतलज), बिपाशा (न्यासा), ऐरावती (रावी), चन्द्रभागा (चनाव), सरस्वती, दृष
प्रती, देशीका, कुहू, ध्रुतपापा, वाहुदा, निखिरा, चक्षुमती, वितस्ता (शेलम), निश्चला, इक्षु

और त्रिशिरा; महेन्द्राचल से विसामा, ऋषिकुल्या, त्रिभांगा, पिर्तृसोमा, बहुला इक्षु इत्यादि

निद्यां; मलयाचल से ताम्रपर्णी, कृतमाला, पुष्पजाती, चप्तलावती, आदि निद्यां; सह्याचल

से गोदावरी, भीमरथी (भीमा), कृष्णा, वेणी, तुंगभद्रा, कावेरी, सुप्रयोगा, पापनाशिनी

आदि; शुक्तिमान पर्वत से काशिका, सुकुमारी, मंद्बाहिनी, इत्यादि; पारियाल पर्वत से चर्म
ण्वती (चंवल), वंत्रवती (वेतवा), चन्द्रनाभा, पर्णाशा, कावेरी, (ओंकारनाथ के पास
वाली), वेणुमती, वेदवती, मनोरमा, इत्यादि, ऋक्षवान पर्वत से चित्रकूटा, तमसा, करतीया

पिशाचिका, विशाला, बिरजा, बालुवाहिनी, दशाणी इत्यादि और विध्यपेवत से बैतरणी,

वेणा, शीघोदा, विपाशा, इत्यादि निद्यां निकली है। तापी (तापती) भदी का निकास स्थान

किसी पुराण मे विन्ध्याचल, किसी में ऋक्षवान पर्वत और किसी पुराण में पारियात्र पहाड़

लिखा है, इसी प्रकार से नर्मदा, सान, मंदािकनी, महानदी, क्षिप्रा, मही, और पर्योग्णी का भी।

मनुस्मृति-( १० वां अध्याय ) ब्राह्मण, क्षत्री, वैदय, शूद्र, अम्बष्ट, निषाद, विल के जीवों को मारने वाला जप्र, सूत (सारथी), मागध, बैदेह (अंतःपुर का रक्षक), अयोगव (काष्ठ चीरने वाला), क्षत्ता (विल के जीवों को मारने वाला) चांडाल, आक्षत, आभार, धिग्वर्ण (चर्मकार), पुकस (विल के जीवों को मारने वाला), कुक्कुटक, श्रपाक, बेण (करताल मृदंग वजाने वाला), सुर्ज, कांक, झल्ल, मल्ल, निल्लाव, नट, करण, खस, द्रविड़, सुधन्वा, आचार्य, कारूख, विजन्मा, मैत्रा, सात्वत, सैरिंध्र, मैत्रेय (राजा को जगाने वाला), मार्गवा ( नौकाचलाने वाला), कारावरट, ( चर्म छेदक), मेद ( जं ली पशुओं ी हिसा करने वाला), पांडुपाक ( बांसुरी वेचने वाला), आहिंडक, स्वपाक ( जल्लाद का कार्य करने वाला), अंत्यावसाई इमहान कार्य से जीविका करने वाला)।

औशनस्मृति-(आरंभ में ) वेणुक, चर्मकार, रथकार, (स्तुति करने वाले ), चांडाल (मल को उठाने वाला), प्रवपच (कुत्ते का मांस खाने वाला), आयोगव (वस्न बुनने और कांसे क व्यापार से जीविका करने वाला), ताम्रोपजीवी (ठठेरा), स्निक (सोनी), उद्धन्धक (बस्नो को धोने वाला), पुल्लिंद (मांस वृत्ति करने वाला), पुल्कस (सुरा वृत्ति-वाला), रजक (धोवी), रंजक (रंगरेज), नर्त्तक (नट), वैदेहिक (वकरी, भैस और गी को पालने वाला), स्नुचिक (दरजी) पाचक (रसोइया), चक्नी (तेल वा लवण की जीविका करने वाला तेली), भिपक (वैद्यक करने वाला), अंवष्ठ (खेती और लकड़ी से जीविका करने वाला), कुंभकार (मट्टी के पात्र बनाने वाला), नापित (नाई), पार्शव (पहाड़ो पर रहने वाला), मणिकार, उप (राज का दन्ड धारण करने वाला), शुंडिक (स्ली देने का काम करनेवा), सूचक (दरजी), क (वढ़ई), मत्स्यवंधक), (धीवर) कन्टकार।

अंगिरास्मृति-(आरंभ मे) रजक, चर्मक (चमार ), नट, बुरुड़, कैवर्त, भेद, भीछ। पाराश्चरस्मृति (११ वां अध्याय ) दास, नापित ( नाई ), गोपाछ, अर्द्ध सीरी उप विधिया ),

\_

व्यासस्मृति-(पहला अध्याय) वणिक, किरात, कायस्थ, मालाकार (माली), कुटुम्बी वरट, भेदु, चांडाल, दास, श्वपच, कोलक ।

गौतमस्मृति-( चौथा अध्याय ) अंबष्ठ, उम्र, निषाद, दौष्यन्त, पार्शव, सूत, मागध, अयोगव, वैदेहक, चांडाल, धीमर, पुष्कस, मृजकन्टक, माहित्य, वैदेह, यवन, कर्ण।

वशिष्ठस्मृति—( १८ वां अध्याय ) चांडाल, वेण, अंत्यावसायी, रोमक, पुरुकस, सूत अंवष्ठ, निषाद, उम्र (भील) पार्शव।

पद्मपुराण-( सृष्टिखंडं तीसरा अध्याय ) कायस्थ, कर्ण, (१५ वां अध्याय ) कायस्थ दा

(भूमिखड-२९ वां अध्याय) निपाद, किरात, भील, नाहलक, भ्रमर, पुलिंद, सूत, मागध, वंदी, चारण (नट)। स्वर्गखड-१८ वां और ३१ वां अध्याय रे चमार, पासी,कोरी ।

नहावैवर्तपुराण-( नहाखंड १० वां अध्याय ) गोप, नाई, भील, मोदक, कूबर, तांबोली सोनार, करन, अम्बष्ट, मालाकार, कमेकार, शखकार, छविदक, छभकार, कांसकार, सूत्रधार, चित्रकार, अद्दालिकाकार, कोटक, तेलकार, तीवर, सेट, मल्ल, मातर, भड, काड, कलद, चांडाल, चमेंकार, मांसछेद, पोंच, कत्तार, काउरा, हडी, डम, गंगापुत्र, खुगी, मदक, राजपुत्र शोंडक, आंतरी, केवर्त, धीवर, रजक, कोयाली, सरवस्वी, व्याथ कुर्र (कोटिक ), वागतीत, म्लेच्छजाति, जोला, शराक सूत, भट (भाट)।

( ऋष्ण जन्म खंड-८५ वां अध्याय ) सोनार, कायस्थ ।



# भारतवर्पीय संक्षिप्त विवरण।

अंग्रेजी राज्य का आयव्यय । भारतवर्षीय अंग्रेजी गवर्नमेटकी एक वर्षकी आमद और खर्च-सन् १८८७-८८ ईसवी ।

| आसद्नी रुपया            |    | लाख | खर्च रुपया            | करोड | लाख |
|-------------------------|----|-----|-----------------------|------|-----|
| भूमि से                 | २२ | 96  | भूमि, अफिऊन,          |      |     |
| अफ़िक्रन से             | 6  | 48  | निमक, आवकारी,         |      |     |
| निमक से                 | દ્ | ৫১  | स्टाम्प, कष्टम,       |      | -   |
| आवकारी से               | 8  | 40  | जंगठ विभाग, और रजि-   |      |     |
| स्टाम्पसे               | ३  | 64  | स्टरी मे ।            | 9    | ६१  |
| परदेश की आमदनी          |    |     | रेलवे मे,             | १६   | ५७  |
| रफतनी का महसूल,         |    |     | डाक, टेळीघ्राफ और टक- |      |     |
| जंगलकी आमदनी,           |    |     | शाल मे                | २    | ९०  |
| रजिस्टरी की आमदनी,      |    |     | नहर इत्यादि मे        | २    | ४९  |
| और देशी राजाओं से कर    | b  | ९६  | सेना में खर्च         | २०   | ४६  |
| रेलवे से आमदनी,         | १४ | 88  | चेतन                  | १२   | ९०  |
| डाक, टेलीग्राफ और टक-   |    |     | छुरी, पेशन, कागज,     |      |     |
| शाल से,                 | २  | १९  | कलम, वंटा, इत्यादि,   | 8    | 50  |
| नहर इत्यादि से,         | 3  | ७१  | सूद                   | ų    | ५२  |
| अदालत, पुलिस,           |    |     | घाट, रास्ता इत्यादि   | ٠ ५  | 80  |
| जहाज, शिक्षा, चिकित्सा  |    |     | सीमा रक्षा            | 0    | 40  |
| और विज्ञान से,          | 8  | ४२  | अकाल निवारन           |      |     |
| छापा, कागज और कलम से,   | 8  | ३५  | रेल इत्यादि           |      | 9   |
| सैनिक विभाग से,         | 0  | 96  | जोड़                  | 28   | 40  |
| सूद,                    | 0  | ७५  |                       |      | 1   |
| घाट, रास्ता और मकान से, | 0  | ५७  | -                     |      |     |
| जोड़,                   | 00 | ९३  | }                     |      | 1   |

# देशी राज्योंका विवरण।

| Í                 | 1                           |                                  | ,                                  | पुरस                                     | <b>(1091</b>                           | मस ।                                   | <b>पपरण</b> ।                                                                                        |                                                                                       |                                      | (4                                                                 |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                   | प्रदेश                      |                                  |                                    |                                          |                                        |                                        | हेदरा बाद<br>(दक्षिण)                                                                                | : ਜਆ<br>ਕਰ<br>•ਹਿ                                                                     | मध्य भारत                            | मेस्र                                                              |
| 140 M 21 C 11 1 M | शहर और कसने इत्यादि         | हैदराबाद, औरगावाद, गुछबगी, कादि- | रावाद, रायचूर, बीढ, गडवाळ, मोमीना- | वाट, नरेर, कत्यान, हिगौछी, नारांपेट, वा- | रगर, इंडुर, वस्मथ, वीदर, निर्मेछ, मनवट | मराशिर, प्रमानी, सिकदरावाद् वछारस, दौ- | ळताबाट, इखेार, असार्थे ।<br>वडीर्ग, पाटम, बीसनगर, काडी, नी-<br>सारी, सिद्धपुर, बाड्नगर, अमरेखो, पेट- | छाद, दभोई, सोजित्रा, ऊंहा, वासो, द्वा-<br>रिका।<br>ग्वाछियर, दज्जैल, मडेशर, नीमच, सा- | जापुर, बारनगर, नरबर, भिल्मा, चंद्री। | वगलोप, मैसूर, शीरंगपद्दन, कोल्टर,<br>क्सिमोगा, तसक्सर, चिकबालापुर। |
|                   | माह्यमुकारी                 | 00000000                         | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0         |                                          |                                        |                                        | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                | ००००० भेटे हे                                                                         |                                      | \$06000\$0                                                         |
|                   | मनुष्य-सस्या<br>सन् १८८१ ई० | 8544825                          | & b b b 82 b                       |                                          |                                        |                                        | ५००५२४६                                                                                              | জ <b>৮</b> 2५४४ ह                                                                     |                                      | 0888888                                                            |
|                   | क्षेत्र फल,<br>वर्गमील      | 2१३४२                            |                                    |                                          |                                        | ···                                    | w<br>6'<br>6'<br>V                                                                                   | 38.05€                                                                                |                                      | र्ड्स                                                              |
|                   | राज्य                       | हैदरावाद                         |                                    |                                          |                                        |                                        | वहौता                                                                                                | ग्वालियर                                                                              |                                      | मिस्                                                               |
|                   | नंबर                        | ~                                | •                                  |                                          |                                        |                                        | 'n                                                                                                   | w                                                                                     |                                      | 200                                                                |
|                   | •                           | ९                                |                                    |                                          |                                        |                                        |                                                                                                      |                                                                                       |                                      |                                                                    |

| प्रदेश                           | कत्रमीर                                                        | मध्यभारत<br>( मालवा )                             | मद्रास                                       |                                              | राजपूताना                                                      |                                                 | पंजाब   |                                              | राजपुताना<br>मध्यभारत                      |                                                    | राजपूताना  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|
| शहर और कसने इत्यादि              | श्रीनगर, जंबू, अनंतनगर, सोपर, पहुंच<br>मरिपुर, वारामूल, वटाला। | इंदोर, मऊ, रामपुर, मांडु, मंडलेश्वर।              | इह्००००० त्रिनेद्रम, अहोपो, कोलन, नागरकोयल । | ६१००००० जयपुर, गिकार, फतहपुर, माथवपुर, हिंड, | उन, नवलगढ, सांभर, झुंझत्, रामगढ़, उ-<br>दयपुर, खंडला इत्याहि । | ४९००००० पटियाला, नारनवळ, बूसी, सुनाम, महेद्रगढ़ | समाना । | ४१००००० जोघपुर, नागोड़, पाली, कचवाड़ा सुजात, | मिळारा, डिडवाना, फतोदो ।<br>भोषाळ, सिहोर । | ३७००००० डद्यपुर, भिरुवाड़ा, चित्तीर, श्रीनाथद्वारा | कांकरोंछी, |
| मालगुजारी                        | ८०००००० श्रीनगर,<br>मरिपुर                                     | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>9                        | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>w                   | 880000                                       |                                                                | 8400000                                         | ~       | 000000                                       | %<br>0<br>0<br>0<br>0                      | 360000                                             |            |
| ं<br>महस्य-संख्या<br>सन् १८८१ ई० | ०५०११४५                                                        | গ্ৰন্থ কি কুল | 2466086                                      | व्यव्धव्य                                    |                                                                | <b>१४६७४३३</b>                                  |         | हें ०८० ५० ह                                 | ४०५८४५                                     | ०४६८४८४                                            |            |
| <br>सेत्र फ्छ<br> यर्ग मीछ       | ००४४०२                                                         | 00<br>8<br>2                                      | 0<br>8<br>9<br>9                             | १४४६५                                        |                                                                | ठेक <b>ठक</b>                                   |         | 30000                                        | かかいか                                       | ०१३६४                                              |            |
| राज्य                            | कत्रमीर                                                        | हत्दीर                                            | ट्रावंकोट                                    | जयपुर                                        |                                                                | पटियाछा                                         | *       | जोघपुर                                       | भोपाल                                      | उदयपुर                                             |            |
| मंवर                             | 5"                                                             | m,                                                | 9                                            | V                                            |                                                                | ٥٠                                              |         | o<br>0                                       | 85                                         | ار<br>در                                           |            |

| ख <b>,</b><br>च<br>च | ( काठियावार )<br>वबई       | ( गुजरात )<br>राजपूताना<br>राजपूताना<br>राजपूताना<br>बबई | ( कांठियावार )<br>ववह                                        | राजपूताना<br>पंजाव<br>पश्चिमोत्तर                                                        | मद्रास<br>राजपूताना                          | मध्य गरत<br>वंगाङ                     | ( मालवा )<br>सजपुताना<br>वंबहुँ<br>। काठियावार ) |
|----------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| •                    | ;                          |                                                          | . :                                                          |                                                                                          | : :                                          | ::                                    | : :                                              |
| •                    | ;                          |                                                          | :                                                            | मटनेर<br>ङ                                                                               | •                                            | ******                                | ::                                               |
| :                    | मांडवा                     | : ° ; ·                                                  | कोल्हापुर, इंचळकरंजी<br>ज् <b>सागढ, घिराब</b> ळ सोमनाथ,पट्टन | वीकानेर चुरू रतनगढसुजनगढ भटनेर<br>यहावलपुर, अहमरपुर खांपुर उच्छ<br>रामपुर, तांडा शाहावाड | आरनीकोळम, मतनचेरर त्रिचुर<br>झाळरापाटन छावनी | : :                                   | <b>; ;</b>                                       |
| •                    | न, अजर                     | ं.<br>गिग, काम<br>जगह                                    | इंचलकर्<br>वैरावल स्                                         | गुरू रतना<br>अहमद्यु<br>डा शाहा                                                          | प्त, मतन<br>न छावनी                          | : :                                   |                                                  |
| भावनगर,              | मांडवी, सुज, अजर मांडवा    | कोटा<br>मरतपुर, दीग, कामा<br>अल्डबर, राजगढ<br>नवालगर     | कोल्हापुर, इंचलकरंजी<br>ज्नागढ, विरावल सोम                   | वीकानेर चुरू रतनगढरु<br>यहावलपुर, अहमद्पुर र<br>रामपुर, तांडा शाहाबाड                    | आरनीकोलम, मतन<br>झाल्ररापाटन छावनी           | कूचविहार<br>स्तलाम                    | <br>टोक<br> <br>गोडल                             |
| 3800000              | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0 0 0 0 0<br>0 0 0 0 0<br>0 0 0 0 0<br>0 0 0 0 0         | स्<br>इ. १९००००<br>१                                         | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                  | ०००००<br>१४००००                              | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0            |
| \$00 \$0             | 220512                     | 988388<br>388488<br>984488<br>496984                     | 328007                                                       | \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                 | 228088<br>298088                             | 820503<br>820503                      | क्षेत्र के   |
| 326                  | 00 hz                      | 3 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                  | ५८५<br>३५५<br>३५५<br>१५५                                     | 888888<br>888888                                                                         | & &<br>& &<br>& &<br>& &<br>& &              | 90 k 5                                | 8000<br>8000<br>8000<br>8000                     |
| भावनगर               | ,<br>सम्बद्ध               | कोटा<br>भरतपुर<br>अल्बर<br>नवानगर                        | कोल्हापुर<br>जूनागढ                                          | बीकानेर<br>यहाबल्जप्<br>रामपुर                                                           | कोचीत<br>झालाबार                             | क्र्चविहार<br>रतलाम                   | टाक<br>गोडळ                                      |
| er i                 | 30<br>55                   | 2 m, 3 N                                                 | & 4.                                                         | 8, 6, 6,<br>8, 0, W.                                                                     | ₩ ¥,                                         | 12. C.                                | 200                                              |

| प्रदेश                      | मध्यभारत<br>/ बनेवार्वत्र <b>)</b> | प्जाब                              | राजपुताना  | ववह           | ( काठियाबार )<br>राजपूताना                                              | मध्यभारत                                | ( चुैदेलखंड ) | मध्यभारत            | ( बुद्लसब्ड )<br>मध्यभारत | ( माळवा ) | नवह<br>( काठियावार )                               | मध्यमारत | ( मालवा ) | पंजाब   | वंबई   | राजपूताना | नगर     | पं नाब |
|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| -2                          |                                    | ***                                | -          | :             | :                                                                       | :                                       |               | :                   | :                         |           | :                                                  |          |           | :       | :      | :         | :       |        |
| त्यादि                      | ***                                | सुलतापुर                           | :          | 81<br>80<br>8 | वारी. राजखेरा. परानी. ह्यावनी                                           |                                         |               | •                   | ***                       |           | :                                                  | ;        |           | :       | ;      | :         | :       | :      |
| कसवे इ                      | :                                  | क्ताबारा,                          | :          | ****          | बेरा. पर                                                                |                                         |               | ग्गढ )              | į                         |           | :                                                  | ;        |           | :       |        | į         | :       | į      |
| शहर और कसवे इत्यादि         | ना                                 | कपुरथका, पुगवारा, फगवारा, सुलतापुर | :          | :             | वारी. राजर                                                              | ;                                       |               | डरछा टिह्सी (टीकमगढ | :                         |           | 744                                                | į        |           | :       | :      | 0.00      | •       | :      |
|                             | रीवों, सतना                        | कपुरथला,                           | नंदी<br>व् | मीरवी         | धौलप                                                                    | दातिया                                  | ;             | डरछा दिह            | जावरा                     | }<br>:    | धानगड़ा                                            | चाड      | :         | नामा    | क्षंय  | अतापगढ    | राधनपुर | जीद    |
| मालगुजारी                   | \$ \$00000                         | 000000                             | 5000000    | 8000008       | 000000                                                                  | 000000000000000000000000000000000000000 | •             | 600006              | 00000                     |           | 000069                                             | 000009   |           | 00005   | ६२५००० | 80000     | 600003  | 000003 |
| मनुष्य संस्था<br>सन्१८८१ ई० | 8564088                            | 9<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8    | १००४५६     | 83887         | 950<br>500<br>500<br>600<br>600<br>600<br>600<br>600<br>600<br>600<br>6 | 25455                                   |               | 35566               | 30 S                      |           | 25<br>25<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37<br>37 | 886586   |           | 867836  | 89032  | つかかかの     | 86828   | 5886   |
| क्षेत्र फळ<br>वर्ग मोळ      | 00008                              | w<br>G                             | 0000       | ેં જે         | 0<br>0<br>0                                                             | 967                                     | í             | 4938                | 69<br>\                   | ,         | er<br>er<br>er<br>er                               | 0208     | -         | \$ 50 B | 340    | 2000      | 2240    | रुर्दर |
| राङ्य                       | सीवां                              | कपरथला                             | वं व       | मारवी         | घोलवर                                                                   | वातिया                                  |               | बरहा                | जावग                      |           | भानगड्डा                                           | याड      |           | नाभा    | कांबे  | प्रतापगढ  | राधनपुर | जीद    |
| Apr = 3/4                   | 9,                                 | Ur<br>s.e.                         | ( 13'      | υς,<br>ικ,    | ex<br>m                                                                 | , W                                     |               | W.                  | 9                         | > ;       | ۲۶                                                 | 7.       |           | c<br>R  | ET.    | S.        | 90°     | 88     |

| सिंघ              | बग्रें                                  | ( काठियावार)<br>बबंद                    | नगर्<br>म <i>्य</i> शास्त | ( बुदेलसड )<br>मध्यभारत | (मोपाळ एजसी)<br>तथा                     | राजपुताना<br>मन्यभारत<br>(रेज्य-        | ( बुदलसब्ड )<br>मन्यभारत | मन्यमार्त | ( मालवा ) | राजपुताना<br>प्रजाय | न्यः ।                                 | मद्रास                     | तथा                    | राजपूर्ताना                                    | वर्वाङ्          | (काटियावाड़)<br>वगाल |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| :                 | į                                       |                                         | : :                       | •                       | :                                       | •                                       | •                        | ;         |           | •                   |                                        | •                          | :                      |                                                |                  | •                    |
| ٠                 |                                         |                                         | :                         |                         | :                                       | ;                                       |                          | •         | •         | : :                 | •                                      |                            | ;                      | :                                              | ;                | :                    |
| ŧ                 |                                         |                                         | •                         |                         |                                         | 1                                       |                          |           | ~         |                     |                                        |                            | ٠                      |                                                | :                | :                    |
| :                 | :                                       |                                         | ;                         | ÷                       | •                                       |                                         |                          |           |           | •                   | ;                                      | :                          | दल                     | •                                              | :                |                      |
| क्षेत्रपुर        | परिवर्ष                                 | पालनपुर                                 | चरखारी                    | राजगढ                   | नरसिंहगढ़<br>क्ष्मेन्स                  | कराङ्ग<br>पत्रा                         | ,                        | दंगास     | किसुनगढ   | मंदी                | पद्कोटा                                | करीदकोट                    | मलियर कोटल             | वासवाडा                                        | लिमद्धा          | अगर्ताला             |
| 440000            | 0000                                    | 000000000000000000000000000000000000000 | 000005                    | 000005                  | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0                | 00000     | 00000     | अ५००००              | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0                      | 000000                                         | 000000           | 000056               |
| इन्द्र १६३        | *************************************   | 828380                                  | १५३०१५                    | ११७५३३                  | 963678                                  | 0 80<br>0 60<br>0 60<br>0 60            | स्टहस्र                  | 630688    | ११२६३३    | 980988              | 00000000000000000000000000000000000000 | 88098                      | 88069                  | 2000 59 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | か<br>の<br>か<br>め | ७ हम् ५ ५<br>१       |
| 5 m m             | r<br>Y<br>Y                             | 3990                                    | 9<br>V<br>9               | 25 to                   | m \<br>n' o                             | 2 3 56                                  | 23%                      | ,<br>,    | 282       | 000                 | 0000                                   | or'<br>∞<br>w              | 20 m                   | 0000                                           | 000              | 3708                 |
| खेरपुर<br>पोरबंहर | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | पालनपुर                                 | चरलारी                    | राजगढ                   | नर्गसंहगढ<br>न् <b>रै</b> छि            | पन्ना                                   | समथर                     | द्यास     | िकसुनगढ   | ਸੌਤੀ<br>ਸ਼ਾਹੌਜਤਾੜਾ  | गुर्भ नाडा<br>पदूकोट                   | फरीद्कोट                   | मालयरकाटला<br>वांमनाना | नारानाडा<br>लिमहो                              | 5                | टिपरा                |
| £ 12              | 5                                       | 200                                     | ۲                         | 50                      | 1) cv<br>pr 21                          | Ķ                                       | Mr. S                    | ×<br>T    | * ;       | 5 5<br>5 5          | , Zi                                   | 25                         | 0 0                    | (B.                                            | ;                | er.                  |

| नम्बर्         | स्ख्य                       | क्षत्र फल<br>वर्ग मील                     | मनुष्य-संख्या<br>सम् १८८१ई०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मालगुजारी                                                  | क्ष                                                               | हर और व    | शहर और कसेबे इत्यदि | (फ़ि         |      | प्रदेश                                         |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|------|------------------------------------------------|
| m<br>30        | अंतरपुर                     | <b>११९</b> ९                              | કેળદેલકેઠે                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | र्५०००० छत्तरपुर                                           | छतस्पुर                                                           |            |                     |              |      | मध्यभारत                                       |
| m m            | नंबा<br>अजयगढ               | 628 E                                     | 84867<br>100468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २३५००० चंबा<br>२२५००० नवशहर                                | चंबा<br>तवशहर                                                     |            | • •                 | : :          |      | ( ब्रेरळखंड )<br>पंजाब<br>सध्यभारत             |
| -3 W           | विज्ञावर्<br>राजनंद्गांत्र  | 898<br>898<br>898                         | \$2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २२५००० विज्ञावर<br><b>२</b> २२००० राजनंदग                  | त्रिजावर<br>राजनंदगांब                                            |            |                     | * *          | ::   | ( बुद्लस्बड )<br>तथा<br>मध्यदेश्               |
| m 3<br>0       | क्षेर्माह<br>इंगरपुर        | 0000                                      | 25 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २१४२०० <mark>खेरागढ</mark><br>२१०००० <u>इ</u> गस्पुर       | खैरागड<br>इगरपुर                                                  |            | : :                 |              | ::   | त <i>्रा</i><br>राजपूताना                      |
| ∾ n′<br>9 9    | सिस्मार<br>राजकोट           | 9906<br>806                               | 30 5 6 7 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २१०००० नाहन<br>. २०५००० राजकोट                             |                                                                   |            | • •                 | <b>!</b> !   | -::: | पंजाब<br>बंबई                                  |
| 9 9 9<br>9 9 9 | सिरोहा<br>जैसलमेर<br>नागौडा | 0 9 0<br>6 22 22<br>6 23 25<br>6 6 7      | \$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$00000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$0000<br>\$00000<br>\$00000<br>\$00000<br>\$00000<br>\$0000<br>\$00000<br>\$00000<br>\$00000<br>\$00000<br>\$00000<br>\$00000<br>\$00000<br>\$00000<br>\$00000<br>\$00000<br>\$00000<br>\$00000<br>\$00000<br>\$00000<br>\$00000<br>\$00000<br>\$00000<br>\$00000<br>\$00000<br>\$00000<br>\$00000<br>\$00000<br>\$000000 | १७५०० <b>०</b> मिरोहो :<br>१५८००० जेसळमेर<br>१५०००० नागोडङ | १७५०० <b>० सि</b> रोही आवू<br>१५८००० जैसळमेर<br>१५०००० नागौडउचहरा | į          |                     | <b>! ! !</b> |      | (काठियावार )<br>राजपूताना<br>तथा<br>मध्यभारत   |
| いり V<br>9 9 9  | टिहरी<br>बस्तर<br>काळाहाडी  | 0 A 5<br>0 W 3<br>0 W 8<br>0 W 8<br>0 W 8 | \$\ \$\cup \text{\$\cup \te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १४२००० टिहरी<br>१४१००० बस्तर या<br>१००००० कालहाडी          | जाग                                                               | <br>इ.स.स. | :                   | : 1          | :::  | ( बुंदेलजंड )<br>पश्चिमोत्तर<br>मध्यदेश<br>तथा |

सन् १८९१ की मनुष्य-गणना के समय देशी राज्यों में से हैदराबाद राज्य में ११५३-७०४० मनुष्य, बड़ोदा-राज्य में २४१५३९६, मैसूर राज्य में ४९४३६०४, कश्मीर में २५४-३९५२, ट्रावकोर में २५५७८४०, जयपुर राज्य में २८२४४८०, पिट्टेयाला-राज्य में १५३८-८१०, लोधपुर-राज्य में २५२४०३०, उदयपुर-राज्य में १८३२४२० भरतपुर-राज्य में ६४०-६२०, अलबर-राज्य में ७६९०८०, वीकानेर-राज्य में ८३१२१०, वहावलपुर-राज्य में ६४-८९००, रामपुर-राज्य में ५५८२७६, कोचीन-राज्यमें ७१५८७०, टोकराज्य में ३७९३३०, कपुरथला-राज्य में २९९५९०, मोली-राज्य में ८६९६४, घौलपुर-राज्य में २७९८८०, नामा-राज्य में २८२७६०, किसुनगढ राज्य में १२५५१६, फरीद, कोट-राज्य में ११५०४०, मिल-यर कोटला-राज्य में ७५७५० मनुष्य थे।

कपुरथला के महाराज को पंजाय के राज्य की मालगुजारी के अलावे अवध की मिल-कियत से ८००००० रुपये मालगुजारी आती है और टिपरा के राजा को अपने राज्य की मालगुजारी के अतिरिक्त अंगरेजी राज्य की जिमीदारी से २५००० रुपये की आमदनी है।

ऊपर लिखे हुए देशी राज्यों के अलावे हिंदुस्तान में अगरेजी रक्षा के अधीन मनीपुर, पटना, पालीटाना, माइहर, रायगढ़, सोनपुर, सारनगढ, सरग्जा, वामरा, गगापुर, शिकम, धोराजी इत्यादि बहुतेरे छोटे देशी राज्य है।

## स्वाधीन राज्य।

अंगरेजी और करद राज्यों के अतिरिक्त हिंदुस्तान में नैपाल और भूटान दो हिन्दुस्ता-नी स्वाधीन राज्य है,—(१) नैपाल-राज्य तिन्वत और भारतवर्ष के अंगरेजी राज्य के किंच में हिमालय पर्वत के दक्षिणी सिल सिले पर स्थित है। इसकी लवाई पूर्व से पिठचम तक लग-भग ५०० मील और चौंडाई उत्तर से दक्षिण को ७० मील से १५० मील तक और इसका क्षेत्रफल लगभग ५४००० मील वर्गमील है। इस राज्य में करीन ३००००० मनुष्य वसते है और १०००००० रुपये मालगुजारी आती है। (२) भूटान-राज्य हिमालय और आसाम के बीच में हिमालय पर है इसका अनुमानिक क्षेत्रफल १९००० वर्गमील और इसकी अनुमान से मनुष्य संख्या १५०००० है।

# फ्रांसीसियों और पोर्चुगोजियों का राज्य।

अंगरेजी और हिद्धस्तानी राज्यों के अठावे, जिनका वर्णन होचुका, हिद्धस्तान में कुछ थोड़ा सा राज्य परदेशी वादशाह फूांसीसियों और पोर्चुगांजों के अधिकार में है,—(१) फूांसी-सियों का राज्य मदरासहाते के दक्षिण अर्काट में पाडीचरी, तंजोर में कारीकाल, गोदावरी में यानामें, और मलेवार में माही और वंगाल हाते के हुगली जिले में चदरनगर है। संपूर्ण राज्य का क्षेत्रफल २७८ वर्गमील है, जिसमें सन् १८९१ में २८२९२३ मनुष्य थे।(२) पोर्चुगीजों का राज्य वंबईहाते के रतनागिरि और उत्तरी किनारे के मध्य में गोआ, सूरत और थाना के मध्य में दमन और काठियावाड के दक्षिण में डयू है। इसके संपूर्ण राज्य का क्षेत्रफल १०-६६ वर्गमील है, जिसमें सन् १८९१ ई० में ५६१३८४ मनुष्य थे।

# संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण।

भारतभ्रमण में स्थान स्थान पर इतिहास छिखे गए हैं, इस छिये यहा बहुत संक्षिप्त छिखा जाता है। लगभग २५०० वर्ष पहले हिंदु-शाख का मत अच्छी तरह से प्रचिलत था, परंतु इसके परचात् गौतम बुद्ध ने, जिसका जन्म ईशा से६२३ वर्ष पहले हुआ था, बौद्ध मत नियता किया, जो १००० वर्ष से अधिक समय तक हिंदु मत का मुकाविला करता रहा। सन् ईस्वी की नवीं शताब्दी में वौद्ध मत के लोग हिंदुस्तान से जवर्दस्ती निकाल दिए गए परंतु एशिया में अभी तक इस मत के लोग ५० करोड़ है (भारतभ्रमण-तींसराखंड के बुद्ध गया में देखों)

भारतवर्ष का वाहरी इतिहास यूनानियों की चढ़ाई से आरंभ होता है। सन् ईस्वी के ३२७ वर्ष पहले, वर्ष के आरंस में यूनान का सिकंदर हिंदुस्तान में आ पहुंचा और अटक के नदी को पार करके झेळम की ओर चळा। उस समय पंजाव मे छोटे छोटे अनेक राजा थे, जो एक दूसरे से डाह करते थे, इनमें से हिंदू राजा पीरस ने झेलम नदी पर सिकंदर का मुकाबिला किया। अंत मे वह परास्त हुआ, उसका पुत्र मारा गया और वह जखमी होकर भागा, परंतु जब पोरस ने अधीनता स्वीकार की, तब सिकंदर ने उसका राज्य बापस देकर उसको अपना मित्र बना लिया । इसके पत्रचात् वह दक्षिण- पूर्व को अमृतसर की ओर बढा और फिर पिइचम की ओर पीछे को हटा ओर संगला पर कथेई की कोम को परास्त करके व्यासा नदी पर पहुंचा । पाछे वह कई कारणों से लाचार होकर झेलम की लीट गया । वहां से उसने नदी की राह से नौकाओं पर ८ हजार फौज भेजी और वाकी को २ भागोंसे विभक्त करके स्थल मार्गसे नदी के किनारे किनारे कूच किया। मुलतान में, जो उस समय भी दक्षिणी पंजाब की राजधानी था, सिकंदर को माछी फी कौम से बडी छडाई हुई, जहर के छेने के समय सिकंदर जखमी होगया, इसिछिये उसके सिपाहियों ने कोध में आकर मुलतान के संपर्ण वासिदों को तलवार से काटडाला । सिकंदर ने वहांसे जाकर चनाव और सतलज के संगम के पास शहर इस्कंदरिया की नेव दी, जो अब उच कहलाता है। आस पास की रियासता ने उसकी अधीनता स्त्रीकार की, इसके उपरांत वह सिच प्रदेश मे होकर नदी की राह से दक्षिण ओर सिंध के मुहाने तक गया। डेलटा की चोटी पर उसने पटाला शहर को नए सिर से बनवाया, जो अब सिध में हैदरावाद के नाम से प्रसिद्ध है। सिकन्दर पंजाब और सिघ देश मे दो वर्ष तक रहा परंतु इसके बीच उसने कोई सुबा फतह नहीं किया, विक उस देश की रियासतों से अहदनामा किया और किले में फीज नियत की। उसने अपने सहायक सर्दारा को बहुत मुक्क देदिया और पश्चिम अफगानि-स्तान की सीमा से लेकर पूर्व ज्यास नदी तक और दक्षिण मे डेल्टा तक जगह सिपाहियों को रक्खा उसने अपनी फौज का एक भाग पारस की खाड़ी के किनारे किनारे रवाना किया और वाकी फीज को वछिचिस्तान और पारस होकर खुद्रसूसा को छेगया मार्ग में पहुत तकलीफ उठाते हुए सन् ईस्वी के ३२५ वर्ष पहले वह सुसा मे पहुँचा। सिकंदर की मृत्यु होने के पीछे सन ईस्वी के ३२३ वर्ष पहले, जब उसका राज्य बॉटा गया तव वलख और हिंदुस्तान का मुल्क सेळ्कस निकेटर के हिस्से में पड़ा, जिसने शाम का राज्य नियत किया।

जिस समय सिकंदर पंजाब मे था, उस समय हिंदुस्तान के बहुत सरदार उसके दरबार में हाजिर रहते थे, उनमें से चंद्रगुप्त नामक सरदार पर किसी कारण से सिकंदर नाराज होगया, तब वह (सन् ईस्वी से ३२६ वर्ष पहले) लड़कर से जान लेकर भाग गया उसके कई एक वर्ष पीछे चंद्रगुप्त ने डाकू और छटेरों की सहायता से मगधके राजा नन्द को

वरवाद करके ईसा से ३१६ वर्ष पहले एक राज्य नियत किया । उसने नन्दं की राजधानी पाटलिपुत्र पर जिसको अब पटना कहते हैं, अधिकार करके गंगा के सपूर्ण मैदान में अपनी हुकूमत कायम की और उत्तर और पिर्चिम की यूनानी और देशी रियासतों को अपने अधीन बनाया। सिकदर के मरने के पीछे जब उसका सेनापित सेल्युकस ११ वर्ष तक जाम के राज्यके प्रबंध में लगा रहा, उसी समय चंद्रगृप्त उत्तरीय हिंदुस्तान में एक राज्य कायम करने में लगा था इन दोनों का राज्य बढते बढते एक दूसरे से मिल गया। अन्तमें सेल्युकस ने यूनानियों का विजय किया हुआ मुल्क जो काबुल की बादी और पजाब के मुल्क में था, चद्रगृप्त के हाथ बच डाला और अपनी पुत्री का विवाह भी उससे कर विया। एक यूनानी एलची सन् ईस्वी के ३०६ वर्ष एहले से २९८ वर्ष पहले तक चंद्रगृप्त के दरवार में तैनात रहा।

सिकंदर के वाद यूनानियों की हिन्स्तान में कोई वडी विजय नहीं हुई। सेल्युकस के पोते एटियोकस ने सुप्रसिद्ध वीद्ध राजा अजोक से जो चंद्रगुप्तका पोता था, सन् ईस्वी के २५६ वर्ष पहले अहद नामा किया। यूनानियों ने हिमालय के पित्रचमोत्तर वाकटिया में अपना राज्य कायम किया था। १००वर्ष तक यूनानी वादशाह पंजाव पर आक्रमण करते रहे और इनमेसे कोई कोई सन् ईस्वी से१८१ वर्ष पहले से सन्१६१वर्ष पहले तक पूर्व मथुरा और अवध तक और दक्षिण सिध और कच्छ तक पहुचे परतु उन्होंने कोई वादशाहत कायम न की यूनानी लोग सिवाय ज्योतिप और उमदे सगत राजी के हिन्दुस्तान में अपने आने का कुछ निजान नहीं छोड़ गए।

सिदिया वाले सन् ईस्वी के करीव १०० वर्ष पहले से सन् ५०० ईस्वी तक हिंदुस्तान पर आक्रमण करते रहे । सिदियन लोग मध्य एशिया से आए, उनका कोई खास नाम न होने के कारण उनको सिदियन कहते हैं, उनके मोखतिलफ फिरके थे। कहते हैं कि सू नामक एक तातार या सिदियन के फिरके ने सन् ईस्वी के १२६ वर्ष पहले यूनानी खांदान के वेक् ट्रिया के राज्य से जो हिमालय के पश्चिमोत्तर था, निकाल िया। उसके चंद रोज वाद सिदयन लोग पर्वतों के दरों में होकर हिंदुस्तान में आने लगे और उन्होंने उन आवादियों को जो वेक्ट्रिया के युनानियों ने कायम की थी,फतह कर लिया। सन् ईस्वी के आरम्भ में उत्तरीय हिंदुस्तान और उससे आगे के मुल्कों में सिदियनों का एक जवरदस्त राज्य कायम होगया। सिदियनों में किनड़क वहुत प्रसिद्ध वादशाह था, जिसने सन् ४० ईस्वी में बौद्धों का चौथा जलसा मुर्कार किया था। उसकी राजवानी काश्मीर था और उसका राज्य दक्षिण में आगरा और सिन्ध से लेकर हिमालय के उत्तर आरकद और कोहकन्दतक फेला था। इस बड़े अरसे में हिन्दुस्तान के राजाओं ने सिदियनों को अपने मुल्क से निकालने में बड़ी वहादुरी दिखलाई इन में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य वहुत प्रसिद्ध है, जिन्होंने सन् ईस्वी से ५० वर्ष पहले सिदियनों को परास्त कर के उस विजय की यादगार में संवत् वांधा, जिससे हिंदुस्तान में वर्ष गिनने की रीति नियत हुई।

सो वर्ष के पीछे शालबाहन नामक राजा सिदियनों का शत्रु हुआ, जिसके नाम से सन् ७८ ईस्त्रों में शालबाहन शाका (शक) जारी हुआ, नीचे लिखे हुए हिंदुस्तान के ३ बड़े राजों के वंशधर फिर ५ सिद्यों तक सिदियनों से लड़ते रहे। (१) शाह वशके राजाओं ने सन् ६० ईस्त्रों से सन् २३५ तक वंबई के उत्तर और पश्चिम में और (२) गुप्त-वंश के राजाओं ने सन् ३१९ से सन् ४७० ईस्त्री तक अवध और उत्तरीय हिंदुस्तान में राज्य किया और इसके वाद वे सिदियन के नये आए हुए दलों से हार गए। वहाभी-वंश के राजा सन

४८० से सन् ७२२ ईस्त्री के पाँछे तक कच्छ, मालवा और वंबई के उत्तर जिलों पर राज्य करते रहे। सरहदी सूबों के निवासियों मे अब तक भी बहुत सिदियन है। महाभारत और पुराणों में सिदियन लोग 'शक' करके प्रसिद्ध है, जिनके सम्बन्ध से विक्रमादित्य का दूसरा नाम शकारी भी पड़ा था।

महम्मद साहव ने, जो सन् ५७० ईस्वी में अरव में पेदा हुए थे, एक मजहव जारी किया, जिसकी गरज मुल्कों के विजय करने की थी। सन् ६३२ ईस्वी में उनका देहांत होगया। उसके १५ वर्ष पीछे खळीफा उसमान ने दारियाई फींज अरवसे वंबई के किनारेकी ओर थाना और भड़ीच को भेजी। इसके अछावे अरव के मुसळमानों ने सन् ६६२ और ६६४ ईस्वी में हिन्दुस्तान पर आक्रमण करके छूट मार की, परन्तु उन आक्रमणों से कोई नतीजा नहीं निकछा। हिन्दुस्तान के छोगों ने हिंदुस्तान के वंदरगाह में जब अरव के छोगोंका एक जहाज छूट छिया, तब अरव के महम्मद कासिम ने सन् ७१२ ईस्वी में सिन्ध देश पर आक्रमण किया। वह उस देश पर विजय प्राप्त करके सिन्ध नदींके दर्रे में रहने छगा; जो सन् ७१४ ईस्वी में मरगया। छोग ऐसा भी कहते है कि राजपृतों ने सन् ७५० में मुसळमानों के सूवेदार को निकाछ दिया था, परन्तु सिन्ध के मुस्क पर सन् ८२८ ईस्वीतक हिन्दुओं की दोवारा हुकूमत नहीं होने पाई थी।

मुसलमानों के विजय के पहले हिंदुस्तान के हिंदू सरदारों के मुल्कों में फौजी इंतजास वहुत अच्छा था, जिसके कारण मुसलमान लोग आगे नहीं वह सके। विनध्याचल पहाड़ के उत्तर ३ राजे हुकूमत करते थे। पश्चिमोत्तर सिंध नदी के मेदानोमें और यमुना के उपर के भाग के मुल्कों में राजपूत लोग हुकूमत करते थे और मुल्कका वह भाग, जिसको पूर्व काल में मध्येदेश कहते थे. वलवान राज्यों में वटा हुआ था और इन सवका हाकिम कन्नीज का राजा था, विहार से लेकर नीचे तक गंगा के नीचे देंर में पालयानि युद्ध खांदान के राजा लोग कहीं कहीं राज्य करते थे। विनध्याचल पहाड़ के उत्तर और दक्षिण के दोनों हिस्सों के पूर्वा और विचली जमीन में पहाड़ी और जंगली लोग रहते थे, उनके पश्चिम और मालवा का हिन्दू राज्य था, वहां वहे वहे जागीरदार वर्तमान थे। विनध्याचल पर्वत के दक्षिण द्राविड़ में बहुत लंकाके राजा थे, जो पांडिया चौला और चेराखांदान के आधीन हुकूमत करते थे, पांडिया अर्थात् पांड्य राज्य की राजधानी मदरास हाते में मदरा थी। यह राज्य सन् ईस्बी से पहले चौथी सदी में कायम हुआ था, जिसको सन् १३०४ ई० में मुसलमान मलिक काफुर ने वरवाद किया, चोला की राजधानी 'काम्वेकोनम्' और चेरा की राजधानी तालकंद थी, जिसमें सन् २८८ ई० से सन् ९०० ई० तक चेरा खांदान के लोग राज्य करते रहे। अब वह शहर मैसूर राज्य में कावेरी नदी के वालू में ढक गया है।

लाहोर के राजा जयपाल ने सन् ९०० ईस्वी में अफगानों की लूटसे तंग होकर अफगा-निस्तान के अंतरगत गजनी की वादशाहत पर आक्रमण किया। गजनी—खांदान के शाहजादे सुवुकतगीने बड़ी लड़ाई के पश्चात् उसको परास्त किया. तव वह १० लाख दिरहम अर्थात् ढाई लाख रुपये देने का वादा करके अपनी फौज के साथ लीट आया, उसके पश्चात् जब राजा ने सुबुकतगी को दिरहम नहीं दिया, तव उसने हितुस्तान में आकर जयपाल को फिर परास्त किया और पेशावर के किले में एक अफसर के अधीन १० हजार सवार तैनात किया। सन् ९९० ईस्वी में सुबुकतगी के सर जाने पर उसका १६ वर्ष का पुत्र सेहमृद्गजनी के तस्त पर वैठा, जिसने सन् १०० ईस्वी से हिटुस्तान पर १० बार आक्रमण किया था । इनमें से १३ हमले पंजाबके अनेक शहरों के विजय करने के लिये हुए थे, परन्तु कश्मीर के आक्रमण में उसकी विजय नहीं हुई और वाकी ३ हमले जो कश्नीज, ग्वालियर और सोमनाथ, दूर के शहरों पर हुए, वे वहुत बड़े थे। प्रत्येक हमलों मुसलमानों का कटजा हिदुस्तान पर बढ़ताही गया। महमूद थानेसर, नगर कोट कोट और सोमनाथ के मन्दिरोंसे बहुत दीलत लेगया। उसका सोलहवां हमला जो सन् १०२४ ईस्वी मे गुजरात सोमनाथ पर हुआ था। बहुत प्रसिद्ध है। १० हमलों का नतीजा यह हुआ कि पंजाब के पश्चिम के शहर गजनी के राज्यमें मिला लिए गए महमूद गजनवी ने हिंदुस्तानम रह कर बादशाहत करने की इच्छा कभी नहीं की थी, वह सन् १०३० ईस्वी मे मरगया, उसके बाद के गजनी के बादशाहों के अधीन करीन १५० वर्ष तक पंजान मुसलमानों के राज्य का सूचा बना रहा।

गोर और गजनों जो अफगानों के २ शहर है इनमें बहुत दिनों से दुउमनी चलीं आती थी। सन् १०१० ईस्वी में महमूद गजनवीं ने गोर को जीता था, परंतु सन् १०५२ में गोर ने गजनी को लेलिया और खुसरा, जो महमूद की नसल का पिछला बादशाह था, भागकर अपने हिंदुस्थान के राज्य की राजधानी लाहीर में छिपा, परंतु सन् १९८६ ईस्वी में यह मुक्क भी उसके हाथ से निकल गया और गोरियों का सरदार शहाबुद्दीन जो महम्मद गोरी के नाम से अधिक प्रसिद्ध है, हिन्दुस्तान को फतह करने लगा।

सन् ११९१ ईस्त्री में महम्मद् गोरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया, जो थानेसर में हिंदुओं से परास्त हुआ और कठिनता से लड़ाई के मैदान से जान लेकर भागा, परंतु उसने लाहौर में पहुंच कर अपने लितर वितर सिपाहियों को फिर इकट्ठा किया और मध्य एशिया से नई फौज की सहायता पाकर सन् ११९३ ईस्त्री में फिर हिंदुस्तान पर चढाई की। चौहान राजपूत पृथ्वीराज अजमेर और दिल्ली का राजा था और राठौर राजपूत जयचद कन्नीज में राज्य करता था। उस समय राजपूत राजाओं में परस्पर एका न था, इस कारण वे लोग इकट्ठे होकर महम्मद्गोरी से नहीं लड़ सके। कन्नीज के राजा जयचंदकी दिल्लीके राजा पृथ्वीराज से दुउमनी थी, इस लिये वह दिल्ली पर आक्रमण करने के लिये अफगानों को दिल्ली पर चढा लाया। पृथ्वीराज और महम्मद्गोरी से दृषद्वती नदी के किनोर पर वड़ा सत्राम हुआ, अंत में पृथ्वीराज मारा गया। दिल्ली पर मुसलमानों का अधिकार हुआ। इसके पञ्चात् सन् १९९४ ईस्त्रीमें महम्मद् गोरीने कन्नौजके राजा जयचंदको परास्त किया राजा मारागया। यूथ के यूथ कन्नौज के राठौर राजपूत और उत्तरी हिंदुस्तान के दूसरे राजपूत अपने अपने देश को छोड़ कर उस देश में चले गए, जो सिन्य नदी के पूर्वी रेगिस्तान से मिला है। वहां जाकर उन्हों ने लड़ने की जगहों की नेव दी, जो अब तक राजपुताने के नाम से प्रसिद्ध है।

महम्मद गोरी खुद बनारस और ग्वालियर तक गया, उसके सेनापित विस्तियार खिल-जी ने सन् ११९९ मे बगाले को डेल्टा तक लेलिया। महम्मद गोरी कभी अफगानिस्तान मे लड़ता था और कभी हिन्दुस्तान पर हमला करता था। उसको ऐसा सावकाश नहीं मिलता था कि वह अपने विजय किए हुए हिंदुस्तानक मुल्कोका प्रबंध करे, वह सपूर्ण उत्तरी हिन्दुस्तान को सिध नदी के डेल्टा से लेकर के गंगा के डेल्टा तक अपने सिपहसालारों के हवाले करके अपने देश को चला गया। सन् १००६ मे उसके मरने के बाद उसके सिपहसालारों ने अपने अपने आधीनके देशोपर अपना अपना अधिकार कर लिया। कुतबुदीन दिल्लीका बादशाह वन गया।

|      |                          | दिल्छींके मुसळमान वाद्शाह,—सन् १२•६ से १८५७ ई० तक | नाद्शाह,        | तत् १२०६ से                                                                     | १८९७ ई० तक।                                                                                              |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नंबर | वाद्शाह                  | बाद्शाह् के पिता                                  | जाति            | राज्य आर्भ<br>सम् ई०                                                            | िभेचरण                                                                                                   |
|      | कुतवुद्द्ति ऐवक          | o                                                 | गुळाम           | ३०६१                                                                            | यह शहाबुदीन महम्मद्गीरी का गुलाम था। इसने दि-<br>ल्लो के निकट 'क्रतब्ल इसलाम' मसजिद यनवाई।               |
|      | आरामशाह                  | कुतबुद्दीनऐवक                                     | ŗ.              | १२१०                                                                            | इसको १ वर्ष के भीतरही अस्तमश ने गही से उतार दिया।                                                        |
|      | शमसुद्दीन अल्तमश         | 0                                                 | 33              | 85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>85<br>8 | यह कुतबुद्दीन का दामाद था। इसके राज्य के समय न-<br>गाल, मलतान, कच्छ, सिंघ, कत्रोज, बरार, मालम            |
|      | क्कमुद्दीन फीरोज़<br>याह | टामसुद्दीन अ-<br>ल्तमश                            | £.              | क्ष<br>१५<br>१५                                                                 | और ग्वास्थिय दिखी के राज्य में मिल गए थे।<br>यह ७ महीने तरत पर रहा। इसकी लोगों ने गत्नी से<br>उतार दिया। |
|      | रजिया वेगम               | तथा                                               | 22              | ው<br>ሰ'<br>ሰ'                                                                   | यह हवसी गुलाम से गीति रखती थी, इस कारण सर-<br>हारों ने हमझो मार दाला।                                    |
|      | नहराम शाह                | तथा                                               | 2               | 6<br>8<br>6<br>6                                                                | यह बदा मूर्ख था, होगों ने इसको केद कर लिया।                                                              |
|      | मसऊद्याह                 | कीरोज्ञाह                                         | 33              | 6,80,5                                                                          | यह वहरामग्राह का भतीजाथा, जिसको छोगो ने मार<br>जनस                                                       |
|      | नासिमहीन महमूद           | 0                                                 | 35              | 00<br>00<br>00<br>00                                                            | ुराधा ।<br>यह मस्त्रह् का चवा था ।                                                                       |
|      | गयासुद्दीन वलवनं         | o                                                 | 23              | 3000                                                                            | यह नासिरुदीन का वहनोई था। इसने मेवात के लाख                                                              |
|      | केसुवाद्                 | कुरामां                                           | 66              | 9068                                                                            | राजपूतो के सिर काट ढाले और हुरमनोको दवाया ।<br>यह बलयन का पीता था । हुरमनो ने जहर देकर इसको              |
|      | जहाछुद्दीन फीरोज्<br>गाह | o                                                 | निबल्जी<br>पठान | 0<br>8<br>8<br>8                                                                | मार् डाळा ।<br>यह सीघा था । इसके राज्य के समय माळवा और उज्जैन<br>जीता गया । अळाउहीन ने ट्सको मार डाळा ।  |
|      |                          |                                                   |                 |                                                                                 | _                                                                                                        |

|                                                                                                | f                                                                                 | देही                                          | के मुस           | <b>छमान</b> इ                                                    | वा <b>दशा</b> ह   | ,–सन्               | १२                 | ०६ :              | से '                     | १८७            | (७         | ई०                | तक               | 1 | ( ৬                                    | ७)                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|---|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| यह जलाडद्दीन का भतीजा था, जो अपने चाचाको मार<br>गद्दी पर वेठा । यह वडा निद्धी था । इसने गुजरात | और देवगढ को जीता। तथा सस्तीसे अपना राज्य बढावा।<br>इसके। खुसरो खों ने मार डांछा । | इसने मुबारक शाह को मार कर चार महीने सिक्का च- | :=               | का किंद्या यनवाया।<br>इसने दिखी के निरुट आदिलावाद यसा कर वहां एक | वाद<br>स          |                     | यह केंद्र में मरा। |                   | केबल ४५ दिन बाद्गाह रहा। |                |            |                   |                  |   | यह दिखी मे तस्त पर वैठा और वहांहा मरा। | यह दिल्ली में तस्त पर वैठा और वहांही मारा गया। |
| ۶.<br>۱۳.<br>۱۳.                                                                               | 80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>8   | 8686                                          | र<br>इस्<br>इस्  | भ <u>न</u> ्द्र ४                                                | १३५१              | 3288                | १३८४               | 3360              | १३९३                     | १३९३           | १३९५       | 0<br>8            | १४१३             |   | 8888                                   | 8848                                           |
| .,                                                                                             | F                                                                                 | . 23                                          | तुगलक            | 4                                                                | 75                | . 6                 | 7,2                |                   |                          |                | . 23       | ŗ                 | : ::             |   | संयद                                   |                                                |
| 0                                                                                              | अलाउद्गान                                                                         | o                                             | o                | गयसिद्दीन                                                        | महम्मद् आदिल      | फिरोजशाह            | क्तिरोजशाहकापोठ    | तथा               | नासिक्दीन                | हुमायूसिकदरशाह | बरामद्खा   | 0                 | महमूद्खां        |   | मिलिक सुभान                            | सिजिरशाह                                       |
| अस्राउद्दीन                                                                                    | मुवारकशाह                                                                         | खुमरोखा                                       | गयासुद्दीन तुगलक | महम्मद आदिऌ                                                      | तुगलक<br>कीरोजशाह | गयासहोन तुगलक दूसरा | अव्बक्तरशाह        | नासिरुद्दीनमहम्मद | हुमायू सिकद्राह          | महमूदशाह       | नसरतशाह् , | महमूदशाहद्सरा बार | दें लित खांलोंदी |   | खिजरशाह                                | मुवारकशाह दूसरा                                |
| ቡ                                                                                              | w                                                                                 | <b>0</b> 0                                    | ~                | P.                                                               | w                 | >>                  | <b>5</b>           | w                 | 9                        | <b>V</b>       | ۰,         | 0                 | ص<br>۳           |   | ~                                      | ŕ                                              |

| ( ७८ )                |                                                                        |                                                                                            | भार                                    | तवधीय                                                                             | संक्षिप्त ।                                                          | विवरण ।                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विवर्ण                | यह खिजिरशाह का पोता था, जो दिही में तस्त पर<br>वठा और वहांही गाडा गया। | इसके समय दिही का राज्य नाम मात्र रहे गया था।<br>यह बहलोल होदी को दिही का राज्य दे कर कमाऊं | के जि                                  | पर यह दिह्यों में गाड़ा गया।<br>यह जुलाली कसवें में राज्य पर बैठा, और मरने पर हि- | हों में गाड़ा गया।<br>यह दिहीं में राज्य पर बैठा, आगरे में रहताथा और | मार जान के पत्रचात् पानापत म गाड़ा गया  <br> यह तातारी था   इत्राहिम छोदी को पानीपत मे परास्त<br>  कर के दिली का तातजाह तता | हरशाह ने सन १५४० में इसको खंदर दिया।<br>यह बंगाले की ओर सुलतांपुर में राज्य पर बैठा और सन्<br>१५४० में हमाल को खंदेर हम निली भे मत्या हम्से | लगा, जो काल्जिंग में मारा गया और सहसराम में<br>गाड़ा गया।<br>यह काल्जिंग के किले के नीचे बादशाह बनाया गया,<br>और मरने पर सहस राम में दफन किया गया। |
| राज्य आर्रभ<br>सन् ई० | 8586                                                                   | \$388<br>-                                                                                 | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ४२८४                                                                              | のはなと                                                                 | डे दे दे दे<br>डे                                                                                                           | 0 & 5 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6 & 6                                                                                                   | <b>አ</b> ጽъኔ                                                                                                                                       |
| -<br>जाति             |                                                                        | P. 17                                                                                      | लेसे                                   | 25                                                                                |                                                                      | त्म <u>े</u><br>संबंध                                                                                                       | "<br>अफ्नात                                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                  |
| बाद्शाह् का बाप       | फरोक्खां                                                               | महम्मद्शाह                                                                                 | काळावहादुर                             | <b>बह्</b> से छ्लेदी                                                              | सिकंद्रलोद्धी                                                        | उमरकेख मिर्जा                                                                                                               | वाबर<br>हेसनखाँ                                                                                                                             | जेरशाह                                                                                                                                             |
| वाद्शाह               | महन्मद्शाह                                                             | आलमशाह                                                                                     | बहलोल लोदी                             | सिकंट्रखोदी                                                                       | इत्राहिमलेखे                                                         | वाबर                                                                                                                        | हुमायू<br>जेरजाह                                                                                                                            | इसळामसाह उपनाम<br>जखाळखां नामांतर<br>सळीम शाह                                                                                                      |
| 성                     | ~                                                                      | ~                                                                                          | ~                                      | ۰                                                                                 | or.                                                                  | ~                                                                                                                           | oʻ                                                                                                                                          |                                                                                                                                                    |

|                                                |                                        | दिह                                             | ही के सु                              | ुसल                                            | मान वाद्ञा                                                                                                                                              | ह,-र                                           | तम् १ः                                                                                          | १०६ हे                                                                                   | १८५७                                                                                             | <b>ફ</b> 0 ફ                                     | तक ।                                                              |                                                  | ( ৬৭                                                                                          | ;)                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| बह दिही मे गदी पर वैठा। इसके मामा ने इराको मार | डाला  <br>  यह दिल्ली में तब्त पर बैठा | यह शेरशाह का चचेरा माई था, जो दिह्यी मे तरुत पर | वठा  <br>  यह शेरआह का चचेरा भाई था । | यह दूसरी बार हिद्रस्तान मे आकर शेरशाह की संतान | को परास्त करके आगरे में तस्त पर बैठा, और ६ मास<br>दिहों के राज्य करने के उपरात सन १५५६ के जनवरी<br>में सीढ़ों से गिर कर मर गया और हिंहों में गाड़ा गया। | अकवर १३ वर्ष की अवस्था में गदी पर्वेठा और लगमग | े ५० वप तक राज्य करती रहा । इसन हिटुस्तान मंब-<br>हुत वहा मुगळ राज्य कायम कर दिया । यह हिंदु और | मुसलमान दोनों से समान वर्तांच करता था । इसके<br>समान प्रतापी और चतुर भारत वर्ष के मसलमान | बादशाहों में कोई नहीं हुआ है। अकवर आगरे में र-<br>हता था। और मरने पर सिकद्रें में इफ्त किया गया। | यह आगरे में गई। पर बेठा, इसके राज्य के समय राज्य | का वढ़ता नहां हुइ। यह भरन पर छाहार फ निकट<br>शाहटर में गाड़ा गया। | इसके राज्य के समय कंषार का सुना मुगल-राज्य से अ- | लग,हो गया,परन्तु इसने दक्षिण मे राज्य बदाया और<br>उत्तरी हिंद में वेजोड़ आलीशान इमारते बनवाई। | । सन १६५८ ई० मे इसके पुत्र औरंगजेव ने इसको केंद्र |
| <b>१८५</b> ५३                                  | १५५३                                   | 8566                                            | क्षविद                                | १५५५                                           |                                                                                                                                                         | કેષ્મર                                         |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                  | 2038                                             |                                                                   | 2533                                             |                                                                                               | ~                                                 |
| अफगान                                          |                                        | 7                                               | \$ P.                                 | सुगल                                           |                                                                                                                                                         | 6.                                             |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                  | 2                                                |                                                                   | a                                                |                                                                                               | _                                                 |
| इसलामगाह                                       | निज्ञासखा                              | 0                                               | हिस्<br>सम्                           | वाचर                                           |                                                                                                                                                         | हुमाञ्                                         |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                  | अकवर शाह                                         |                                                                   | जहांगीर                                          |                                                                                               | -                                                 |
| मिरोजगाह                                       | सुहम्मद्आदिलशाह                        | सुळतानइत्राहिमसूर                               | सिकद्ग्शाह                            | हुमार्थे दूसरीबार                              |                                                                                                                                                         | अकबर                                           |                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                  | जहांगीर                                          | •                                                                 | शाहजहाः                                          |                                                                                               | G.                                                |
| ~                                              |                                        |                                                 |                                       | o,                                             |                                                                                                                                                         | m                                              | <del></del>                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                  | 20                                               |                                                                   | 30                                               |                                                                                               | 1                                                 |

| ` | • ,                  |                                         |                                                                        |                                                                                                       |                                                |                                                                             |                                                      | •                                         |                                    |                                           |                |                                      |                                                      |                                               |                                                         |                                                          |                                               |                 |
|---|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|   | विवर्ण               | कर लिया। सन १६६६ में यह आगरे में मरा और | ताजमहरू म गाड़ा गया।<br>उसने अपने बाप को केड़ किया, अपने भाइयों को मार | बाला, हिन्दुओं की बहुत सतायां और उनके बहुतरे देव<br>  महिरों को तोंब दिया । इराके राज्य के राम दक्षिण | के अनेक राज्य फताह हुए और मुगळ-पाज्य का रागमें | अधिक फेलाब हुआ था। यह दक्षिण के अहमद नगर भ<br>मग और शीरगाबाद में गांदा गया। | औरंगजेब के मरतेही सिक्स्ब, राजपूत और महाराष्ट्रों ने | विहो के राज्य को हर तरफ ते ववाना आरम किया | आजमशाह दुरुमनों के हाथ से मारा गया | आज्मजाह का भाई मुअजिम बहाहरजाह की पदवों स | गर्वा पर बंदा। | यह फ्रेखिसियर की बगाबत में मारा गया। | त्रसके राज्य के समाय कुछ राजागुनाना गुगळ राज्य सं अ- | लग हो गया दो रायदों ने राम १७१९ में इस को भार | बाह्या । व्यास के गड़म के पहले हमाभाग एक वर्ष में ४ वा- | महामार हो चु हे थे। इराके राज्य है राम्य मुगले। का राज्य | बहुत घट गुषा और नादिन्याह इंगनी न टिन्ह। म आम | करास्त्र करवाया |
|   | राज्य आर्म<br>सन् ई॰ |                                         | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                 | -                                                                                                     |                                                |                                                                             | 9000                                                 |                                           |                                    | 9098                                      |                | が<br>な<br>の<br>な<br>の<br>な           | 866.2                                                |                                               | 91600                                                   | )<br>}<br>~                                              |                                               |                 |
| _ | जाति                 |                                         | 22                                                                     |                                                                                                       |                                                |                                                                             |                                                      |                                           |                                    | सुगल                                      | •              | ٠, ،                                 | 22                                                   |                                               | 37                                                      | ~                                                        |                                               |                 |
|   | बाद्शाह का वाप       |                                         |                                                                        | 10154115                                                                                              |                                                |                                                                             | क्रीमान्य                                            |                                           |                                    | और्गजेव                                   | •              | नदादग्याह                            | अजीगडल-शा (य-                                        | हातुरशाहवा वेटा)                              | •                                                       | नहादार गहि<br>                                           |                                               |                 |
|   | बाद्शह               |                                         | Magazine and a second                                                  | <u> </u>                                                                                              |                                                |                                                                             | Editoria Editoria                                    | आधामशात् मत्रकर                           |                                    | बहादरशाह उपनाम                            | शाह आलम पहला   | Elli-Jirin-                          | प्रकार ।<br>फर्रास्त्रीयर                            |                                               | ~                                                       | महम्मदशाद्                                               | •                                             |                 |
|   | बर.                  | -                                       |                                                                        |                                                                                                       |                                                |                                                                             |                                                      |                                           |                                    | V                                         |                | <b>-</b>                             | چ ۲                                                  |                                               |                                                         | ۵۲<br>۲۵                                                 |                                               |                 |

| <b>\</b>                                                                                              | दिहाके मुस                                                                                                                                                                       | सलमान वाद                                                                                | (शाह,                                                      | -संन् १२                                                                                  | (०६ से १८                                                                                                             | ५७ ई० तक । | (28) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| इसके राज्य के समय महाराष्ट्रों ने सूत्रा उडीसा और व-<br>गाळ को और अहमद शाह दुर्रानी ने पंजावको लेलिया | अनमें यह नहीं से उतार दिया नया।<br>इसके राज्य के समय अहमदशाह दुरोती के हमलें। से<br>दिही नारत हो। नई और दिही पर महाराष्ट्रोका अ-<br>धिकार हुआ। बादशाह को उसके बज़ीर ने मार डाला। | यह महारघ्ने के आधीन केवल नाम का बादशाह था अ-<br>गरेजो ने सन १८०३ ई० मे शाह आलम और दिलीको | स्तियम स ७ १०था ।<br>यह अंगरेजो के आधीन नाम का बादशाह रहा। | यह मुगळ खादान के अंतका बादशाह था, जिसको अ-<br>गरेजी सरकारकी ओर से ८० हजार रुपये मासिक पे- | शन मिलती थी। यह सन १८५७ के पख्वे मे वागी<br>होने के कारण केद कर के रंगुन भेजा गया, जो सन<br>१८६२ ई० में बहाही मर गया। |            |      |
| 2808                                                                                                  | ৪५०১                                                                                                                                                                             | ১৸৽১                                                                                     | &<br>0<br>2<br>8                                           | <u> १८३</u> ६                                                                             |                                                                                                                       |            |      |
| ž,                                                                                                    | £.                                                                                                                                                                               | I.                                                                                       | 2                                                          | ***                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |
| महम्मद्शाह                                                                                            | मगरदीन जहाँदार<br>शाह                                                                                                                                                            | आलमगीर दृषरा                                                                             | शाह्यालम्नुसरा                                             | अक्वर दूसरा                                                                               |                                                                                                                       |            | ,    |
| अहमद शाह                                                                                              | आलमगीरदृस्रा                                                                                                                                                                     | शाहआलम दृसरा                                                                             | अकनर दूसरा                                                 | महस्मद् वहादृरशाह                                                                         |                                                                                                                       |            |      |
| D'                                                                                                    | e ~                                                                                                                                                                              | 30<br>60                                                                                 | ž.                                                         | es.                                                                                       |                                                                                                                       |            |      |

दक्षिण मदरास हाते के मुदरा शहर मे पांड्य वंश के राजाओं ने ईसा से ४०० वर्ष पहले से सन् १३०४ ईस्वी तक ११६ पुस्त तक राज्य किया, जिस ( राज्य ) को अलाउद्दीन के सेनापित मिलिक काफूर ने विनाश किया था। उसके परचान् बहुत से हिंदू राजे अठारहवीं अतावदी तक पांड्य के राज्य पर लगातार राज्य करते रहे। चोला वश के राजाओं ने ६६ पुस्त तक राज्य किया, जिनकी राज्यानी प्रथम काम्बेकोनम और पीले तंजोर थी। पीले विजया नगर के एक नायक ने तंजोर पर हुकूमत की। शिवाजी के भाई वंकाजीने सन् १६५६ और १६७५ ई० के दरिमयान तंजोर को लेलिया। चेरा वंश के राज्याण सन् २८८ से सन् ९०० तक ५० पुस्त तक राज्य करते रहे. जिनकी राजधानी मेसूर के राज्य मे तालकंद शहर था, जो अब वाल में ढक गया है। एक हिंदू राजाके वंशवरों ने वलारी जिले के विजयनगर में सन् ११८८ से सन् १५६५ ई० तक राज्य किया, जिसको दक्षिण के मुसलमान वादशाहों ने मिल कर तिलीकोट की लडाई में परास्त कर दिया। वहमनी खांदान के मुसलमानों ने सन् १३४७ से सन १५२५ ई० तक कमसे गुलबर्गा, वारंगल और वीदर में राज्य किया। उनके अर्थीन करीब करीब वहीं मुल्क था, जो अब निजाम हेदरांबाद के अधिकार में है।

दक्षिण के (पीछे के) ५ मुसलमानी राज्य—(१) इमाद्जाही खांदान के राजाओं ने, जिनकी राजधानी बरार देश का णिलचपुर था, सन् १४८४ से सन् १५७४ ई० तक राज्य किया। वह राज्य पीछे अहम नगर के राज्य में मिल गया। (२) अहमद्नगर में निजामशाही खांदान का राजा राज्य करता था, जिमको सन् १६३६ ई० में वादशाह शाहजहां ने लेलिया। (३) आदिलशाही खादान के राजाओं ने सन् १४८९ से १६८८ ई०तक वीजापुर में राज्य किया। औरंगजेव ने उस राज्य को लेलिया। (४) कुतवशाही खांदान के राजा सन् १५१५ से सन् १६८८ तक गोलकुंडा में राज्य करते रहे। इस राज्य को भी औरंगजेव ने लीन लिया। (५) वरीदशाही खांदान के राजाओं ने सन् १४९८ से सन् १६०९ ई० के पीछे तक वीदर में राज्य किया। ओरंगजेव ने सन् १६५७ ई०में वीदर के किले को सर किया था।

वंगाले का स्वेदार फकीरुद्दीन सन् १३४० ई० मे दिही राज्य की तावेदारी छोड कर वादशाह बनगया। उसने गोड को अपनी राजधानी बना कर अपने नाम का सिका चलाया। वंगाल के २० वादशाहों ने सन् १५३८ ई० तक राज्य किया था। गुजरात का स्वा सन् १३७१ ई० मे मुसलमानी राज्य होगया। गाल्या प्रदेश को, जो मुसलमान हाकिम के अधीन स्वतंत्र होगया था, सन् १५३१ ई० मे गुजरात के वादशाह ने अपने राज्य में मिला लिया। अकवर ने सन १५७३ ई० मे गुजरात को जीता। जीनपुर, जिसके अधीन वनारस की अमलदारी भी थी, सन् १३९३ से १४७८ ई० तक मुसलमानी राज्य रहा।

महाराष्ट्रां का वर्णन—सन् १६३४ ई० के लगभग शाहजी भोंसला दक्षिण भारत में प्रसिद्ध होने लगा। वह अहमदनगर और वीजापुर की मुसलमानी रियासतों की ओर से मुगलों के साथ लड़ता था,। उसकी मृत्यु होने पर उसका पुत्र शिवाजी, जिसका जन्म सन् १६२७ ई० में था, उसकी जागीर का मालिक हुआ। शिवाजी ने दक्षिण के हिंदुओं को इकट्ठा करके एक कोमी जमायत वनाई, जिसको उत्तर की वादशाही फीज से और दक्षिण की मुसलमानी रिर्यासतों से शत्रुता थी। दक्षिण के स्त्रतंत्र मुसलमानी राजालोग और औरंगजेव परस्पर छड कर निर्बंछ होने छंगे थे, शिवाजी ने सन् १६५९ ई॰ मे वीजापुर के सिपहसालार को धोखा देकर मारलाला और सन् १६६४ तक वर्वह हाते की उत्तरीय सीमा तक देश को लेलिया। सन् १६६४ में उसने राजा की पदवी लेकर अपने नाम का सिका जारी किया और सन् १६७४ में रायगढ में गहीं पर बैठ कर कर्नाटक तक अपनी फौज मेजी। सन् १६८० ई० में शिवाजी के देहांत होने पर उसका पुत्र शंभाजी उत्तरा- विकारी हुआ, जिसको सन् १६८९ में औरंगजेवने परास्त करके मारलाला और उसके शिशु पुत्र बाहूजीको कैंद रक्खा। सन् १७०७ में औरंगजेवके मरनेपर शाहूजी दिल्ली को ताबेदार क्यूल करके अपने वापकी रियासत पर वहाल हुआ। उसने अपनी रियासतका प्रवंध अपने दीवान बालाजी विश्वनाथ को पेशवा की पदवी के साथ सुपुर्द करदिया, जो स्वतंत्र होगया।

सन् १७२० ई० में वालाजी पेशवा ने दक्षिण की मालगुजारी पर चौथ हासिल की । पूना और सितारा के चारों ओर के देश का राज्य महाराष्ट्रों को पक्के तौर से मिल गया । दूसरे पेशवा वाजीराव ने सन् १७३६ में मालवा पर अपना अधिकार कर लिया और सन् १७३९ में पुर्चागोजों से वसीन का किला जोतलिया । तीसरे पेशवा वालाजी वाजीराव के समय में महाराष्ट्रों का भय सपूर्ण मुगल-राज्य में फैल गया । महाराष्ट्रों के एक यूध के सरदार नागपुर के राघोजों भोसले ने सन् १७४३ में वगाल पर चढाई की । गंगा की वादी के उपजाऊ स्वों में भोसला वरावर लूट पाट करता रहा । पूना के महाराष्ट्रों ने उत्तरी भारत को पजाव तक लूटा ।

सन् १७६१ ई० से पहले चौथे पेज्ञवा माधवराव के राज्य के समय सिधिया और हुलकर दो और महाराष्ट्र मुगलों के पुराने सूचे मालवा और उसके चारो ओर के देज में स्वतंत्र राजा वन गए। उसी समय गायकवार ने वडोदा में अपना राज्य नियत लिया। सन् १७६१ में महाराष्ट्रों के पानीपत में परास्त होने के पीछे कुछ दिनों तक सिंधिया और हुलकर चुप रहे परंतु उसके १० वर्ष के भीतरही उन्होंने मालवा के कुल सूबों को लेलिया और राजपूत जाट और रहेलों के सूबों पर पिंचम में पंजाब से लेकर पूर्वमें अवधतंक (सन् १६६१ से १६७१ तक) वे चढाई करते रहे। सिंधिया और हुलकर ने सन् १७७१ में दिली के वाद्याह शाहआलम को दिली के राज्य पर नाम के लिये वहाल किया, परंतु वास्तव में सन् १८०३-४ ई० तफ वह उनका केंदी वना रहा।

नागपुर के भोंसला ने सन् १७५१ ई० में वंगाल से चौथ मालगुजारी तहसीली और सूत्रे उडीसा का दक्षिणी भाग अपने अधीन करिलया, परंतु जब चन् १७५६ और१७६५के वीच में वंगाल पर अगरेजी अधिकार होगया तब महाराष्ट्रों की चढ़ाई वद हुई। सन् १८०३ ई०में अगरेजों ने महाराष्ट्रों को सूत्रे उडीसा से निकाल दिया।

वड़ोदा के गायकवार ने गुजरात, वनई के पश्चिमोत्तर किनारे पर और काठियावार में अपना राज्य फैलाया ।

अंगरेजो का वृत्तांत-पोर्चुगोज और फ्रांसीस युरोपियन हिंदुस्तान में आए. उनका वृत्तांत गोआ और पांडीचेरी में लिखा गया है। अंगरेज मसाले के टापुओं से हिन्दुस्तान में आए, उन्होंने पहले पहल कारोमडल के किनारे पर वस्तिया कायम की। सन् १६१० ई०में उनकी एक आढ़त मछली वंदर में नियत हुई। सन् १६३९ में अगरेजों ने चंद्रगिरि के राजा

से मदरासपट्टन खरीदकर सेंटजार्ज किला वनवाया। कई एक वर्ष तक तो मदरास जावा टापू के वांटम शहर के अधीन रहा. परतु सन् १६ १३ में वह एक अलग सदर मुकाम वनाया गया। सुरत और अहमदावाद की अंगरेजी कोठियां सन् १६१५ में कायम हुई थी। सन् १६६१ में पोर्चगीज के वादशाह ने वंबई का टापू अंगरेजो को दहेज में देदिया। सन् १६४५ में एक जहाज को कोठी और सन् १८४२ में वालासीर की कोठी कायम हुई। सन् १६४५ में एक जहाज का सर्जन गेवियल वोटन ने वादशाह शाहजहां से अपनी खिदमत के वदले में कंपनी के लिये तिजारत का संपूर्ण हक हासिल किया। सन् १६८१ में वंगाल की कोठियां मदरास की कोठियों से अलग कर ली गई। सन् १६८६ में, जब वंगाले के नवाव शाइस्ताखां ने हुक्म दिया कि अंगरेजों की वंगाल की छल कोठियां जनत कर ली जांय, तब हुगलों के अंगरेज सौदागर सतानती को चले गए। वहां उन्होंने फोर्ट विलियम किले की नेवदी और सन् १७०० ई० में औरंगजेव के वेट आजम से सतानती, कालीकट और गोविदपुर, इन तीन गावों को खरीदा, जो अब कलकत्ते के हिस्से है।

सन् १७०७ ई० मे औरंगजेव के मरतेही संपूर्ण दक्षिणीहिद दिख़ी के राज्य से अलग होगया। निजामुलमुल्क, आर्कट का नवाव, त्रिचना पढ़ी का राजा, भैसूर, का राजा इत्यादि सव स्वतंत्र वन गए।

सन् १०४६ में फ्रांसीसियों ने अंगरेजों से मदरास छीन लिया था, परंतु सन् १०४८में एक अहद नामें के अनुसार वह फिर अंगरेजों को मिल गया। सन् १७६० से सन् १८०३ई० तक अंगरेजों ने फ्रांसीसियों से कई वार पांडीचेरी को छीन लिया था, परंतु सन् १८१७ में उनको छौटा दिया तबसे वह उनके कटजे में है।

सन् १७५७ ई० में अंगरेजों ने वंगाल के नवाव सिराजुहोला को परास्त किया और मीर जाफर को मुर्सिदावाद के नवाव की गद्दी पर वैठाया। उन्होंने इस कार्रवाई के लिये वादशाही फरमान हासिल किया। उस अरसे में नवाव ने कलकत्ते की चारों ओर की जिमी-दारी जो अब चौवीस परगने का जिला कहलाता है, इप्टइन्डियन कंपनी को देदी। उसके पीछे दिली के वादशाह ने कंपनी के अफसर क्लाइव को सरकारी महसूल भी साफ कर दिया। पीछे चौवीस परगना कम्पनी की दायसी मिलकियत होगई।

सन् १७६१ में अंगरेजों ने मीरजाफर को गद्दी से उतार कर उसके दामाद मीर कासिम को मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठाया। इस कार्रवाइ से अंगरेजों को वर्दवान, चटगांव और मेदनीपुर, इन तीन जिलों की माफी मिली, जिसकी सालाना तहसील ५० लाख रुपये की थी। उसके पश्चात् मीर कासिम ने अंगरेजों की हुकूमत से लुटकारा पाने के लिए मुंगर में फीज दुरस्त की और अवध के नवाव वजीर को मिला कर अंगरेजों से लड़ने का सामान किया। सन् १७६३ में तमाम सूबे में फसाद फैल गया। अंगरेजों के दो हजार हिंदुस्तानी सिपाही पटने में काट डाले गए। मुसलमानों ने दो सौ अङ्गरेजों को, जो उस सूबे में मिले, काटडाला। पीछे अङ्गरेजों ने घेरिया और उधानाला की दो बड़ी लाड़ाइयों में मीर कासिम की फीज को परास्त किया। मीर कासिम अवध के नवाव के पास भाग गया। अवध के नवाव सुजाउद्दीला ने पटने को धमक दी। सन् १७६४ ई० में अंगरेजों ने वक्सर की लड़ाई म नवाव को परास्त किया।

सन् १७६५ में अंगरेजों ने नवान सिराजुहोला को अवध का सृद्या दे दिया ओर नवान ने उनको लडाई का खर्च ५० लाख रुपये देने का इकरार किया और अगरेजों ने दिल्लों के वादशाह शाहआलम को इलाहाबाद ओर कोड़ा के सूत्रे देकर उसके वदलें में सूत्रे वगाल, विहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात् माल का इन्तजाम और उत्तरी सरकार का मुस्की इन्तजाम वादशाह से लेखिया । नवान मीर कृत्तिम केवल नाम के लिये मुर्शिदानाद में रक्खा गया और उसको कपनी की ओर से ६० लाख रुपये सालाना मिलने लगा । इस रकम का आधा वादशाह को वतौर कर के बगाल से दिया जाता था । कपनी के गवर्नर कलाइव ने सन् १७६६ में, जन एक नावालिंग को नवान की गहो पर वैठाया, तन उसको पेशन ६० लाख से ४५ लाख रुपये कर दी और सन् १७६९ में, जन दृसरे नावालिंग को नवान वनाया; तन ४५ लाख से ३५ लाख रुपया कर दिया । सन् १७७२ ई० में क्लाइन की जगह नारेन हेस्टिंग्ज बगाल का गवर्नर हुआ, उसने नावालिंग नवान की पेशन आधी कम कर दी ।

सम् १७७३---१७७४ से हेस्टिंग्ज ने इल्लाहाबाद ओर कोडे के सूत्रों को अवध के नव्त्राव के हाथ बेच दिया। उस समय दिल्ली का वाद्गाह महाराष्ट्रों के आधीन था, इस लि-ये हेस्टिंग्ज ने कर के ३८ लाख रुपये उनको देने से इन्कार किया।

अगरेजो से महाराष्ट्रों की पहली लडाई सन् १७७८ से १७८१ तक हुई। सन् १७८१ में सलवई के अहदनामें से अङ्गरेजों को सिलसट, एलीफेट के और २ दूसरे टापू मिले।

उसी समय मैसूर के हैद्र अली की फीज ने कर्नाटक के पालीलूर मे अङ्गरेजी लशकर के एक मजवूत हिस्से को कतल कर डाला और मैसूर के सवार मदरास के निकट तक लूट पाट करते रहे । हेस्टिग्ज ने अपनी फीज भेजी, छडाई जोर शोर से जारी रही, सन् १७८२ मे हैदरअली मर गया, अन्त मे उसके वेंट टीपृ से सन् १७८४ में मेल हुआ। दोनो ओर से अप-नी अपनी जीत छोटा दी गई। मैस्र की दृसरी छड़ाई सन् १७९० से सन् १७९२ तक होती रही, उस समय दक्षिण के निजाम और महाराष्ट्रों के यूय अङ्गरेजों के मददगार थे । आखिर-कार टीपू ने ३ करोड रुपया लडाई का खर्च और अपना आधा राज्य अङ्गरेजा और उनके मददगारोको देकर मुलह कर लिया। सन् १७९९ मे मैसूर की तीसरी लडाई हुई, उसमे भी हैदरावाद के निज स और महाराष्ट्रों की सेना अङ्गरेजों की सहायक थी, टीपू सुलतान थोड़ा मुकाविला करके श्रीरगण्ट को लौट गया, जब उसकी राजवानी पर आक्रमण हुआ, तब वह वडी वहादुरी से छड़ कर मारागया। अङ्गरेजो ने उसराज्य के वीच का हिस्सा, जो मैसूर का पुराना राज्य था, मैसूर राज वंश के एक हिंदू नावालिंग को देदिया और वाकी राज्य निजाम, महाराष्ट्रों और अङ्गरेनों में वॉटा गया । उसी जमाने में तंजीर का राज्य और हिंदुस्तान के दक्षिण पूर्व का भाग, जो आर्कट के नव्याव के हाथ मे था, अङ्गरेजी सरकार के हाथमे आया। अठारहवीं सदी के समाप्त होने के पहलेही अङ्गरेजी का राज्य समुद्र से वनारस तक पक्का होगया। सन् १८०१ मे लखनऊ के अहदनामें के अनुसार गगा और यमुना के वीच की उपजा-क मृशि रहेलखड के साथ अड़रेजों के हाथ में आगई।

सन् १८०० ई० मे पेशवा, गायकवाड, भोसला, सिविया और हुलकर ये ५ महाराष्ट्रों के वड़े सरदार थे, जो पूना के पेशवा को अपने यूथ का सरदार मानते थे। सन् १८०२ भे हुलकर ने जब पेशवा को परास्त किया, तब उसने भाग कर अङ्गरेजी राज्य में पनाह लो और मदद देने वाला फौज के खर्च के लिये कई एक जिले अंगरेजो को देदिये। सन् १८०२ से सन् १८०४ ई० तक मार्किस आफ बेलस्लों ने आरगाम और असाई की वड़ी लड़ाइयों में महाराष्ट्रों को परास्त किया और अहमदनगर लेलिया। लाई लेक ने अलीगढ़ और लसवारी के मैदान में बड़ी लड़ाइयां जीतीं, दिली और आगरे को लेलिया और सिधिया की फौज को खड़बड़ा दिया। सिधिया ने यमुना नदी के उत्तर के देश के दावे से अपना हाथ खैंच लिया और दिली के बाद-शाह शाह आलम को अङ्गरेजों की रक्षा में लोड दिया। नागपुर के भोसला ने लाचार होकर अङ्गरेजों को सूवे उड़ीसा और हेदरावाद के निजाम को बरार देश देदिया।

सन् १८०५ ई० में अङ्गरेजी सेनापति लाईलेक ने भरतंपुर पर चढ़ाई की, जो बहुत सै-निकों के मारेजाने पर सिकस्त होकर लीट गया।

सन् १८१४ ई॰ में अङ्गरेजों की नैपालियों से लड़ाई आरंभ हुई। जनरल अक्टर लोनी ने सतलज नदी से फौज उतार कर एक एक करके नैपालियों के किले सर किए। सन् १८१५ में इसीने पटने से आक्रमण करके राजधानी काठमांडू के निकट पहुंचकर नैपालियों को लाचार किया। सुगौली में अहदनामा हुआ, जो आज तक वैसाही बना है।

सन् १८१७ ई० से पूनाके अहदनामों के अनुसार गायकवार पूनाके राज्यसे वाहर होगया और कई नये जिल अंगरेजों ने दिए गए। अंगरेजोंने किकींमें वाजीराव पेशवा को और महीद्युर की वड़ी लड़ाई में हुलकर को परास्त किया और पेशवाका राज्य अपने वंबई हाते के राज्य में मिलाकर उसके लिये आठ लाख रुपये सालाना पेशन करदी। शिवाजी के वंश में से एक आदमी सितारा की गदी पर वैठाया गया, एक नावालिंग हुलकर का उत्तरा- धिकारी कवृल किया गया। आर एक नावालिंग नागपुर का राजा वनाया गया। उसी सन में अंगरेजी सरकार ने पिडारियों को परास्त किया, उसी जमाने में राजपूताने के राजाओं ने ने अंगरेजी गवर्नमेंट की आधीनता स्वीकार करली।

सन १८२४ ई० में अंगरेजो ने वर्मा पर चढ़ाई की, दो वर्ष तक लड़ाई होती रही । सन् १८२६ मे अहदनामा हुआ, जिससे वर्मा के वाद्शाह ने आसाम की दावी छोड दी और अराकान तथा टेने सीरम के सूचे को, जिन पर अंगरेजी फौज का अधिकार था, देदिया।

जब भरतपुर की गद्दी के बारे में बरेऊ झगडा हुआ, तब अंगरेजी सरकार ने भरतपुर पर चढ़ाई की। उन्होंने सन् १८२६ ई० में सुरंग से किले की तोड़ कर भरतपुरकी लेलिया और भरतपुर के टुर्जनसाल की राज सिहासन से उतार कर बलवंतसिंह की बैठाया।

सन् १८३९ के अगस्त में अंगरेजी सरकार ने अफगानिस्तान के जमाशाह दुर्रानीके भाई शाहगुजा को जो, साग कर लुधियाने में रहता था, कावुल की गही पर वैठाया और वहां के अमीर दोस्त महम्मद्खां वारक जई को परास्त करके कलकत्ते में मेज दिया । अंगरेजी फौज ने हो वर्ष तक अफगानिस्तान में अपना अधिकार रक्खा, परन्तु सन् १८५१ ई० के नवंस्वरमें बलवा होगया, अंगरेजी एजेंट कावुल में कतल किया गया, दोस्त महम्मद्खांके बड़े वेटे अकवरखांने पोलिटिकल अफसर सर्गिलियम मेकनाटन को द्गास मारडाला, दो महीनेके पीले जाड़े के समय में अंगरेजी फौज लावनी से हिंदुस्तान को रवाना हुई, वहां के सरदारों ने उनको निरापद हिन्दुस्तान में जाने देने का वादा किया। वलनेके समय अंगरेजी फौज में

४ हजार छड़ने वाले थे और संपूर्ण छजकर की भीड १२ हजार थी, जिनमे से केवल डाक्टर वेडन वच कर जलालावाद के किले में पहुंचे, वाकी सपूर्ण फौज खुई कावल और जगदल के तम दूरों में अफगानों की छुरियों और बदूकों तथा वर्क से मर गई, परन्तु अकवरखा ने कई एक वचे, खी और अफसों को केद कर रक्खा। पीले अंगरेजी सरकार ने बदला लेने के लिये अफगानिस्तान में फीज मेजी। सन् १८४२ ई० के सितवर में उसने कावलका वड़ा वाजार वारूद्से उड़ाद्या और सरकारी कैदियोंको वापस लिया। इसके प्रधान अगरेजी फौज हिन्दुस्तान में चली आई और अफगानिस्तान का अमीर दोस्त महम्मद खा छोड़ दिया गया।

सन् १८४३ ई० मे अगरेजों ने सिवके अमीरोको परास्त करके सिव देशकों है हिया।

महाराज रणजीतसिह सन्१८००ई मे अफगानके वादशाहकी ओरसे लाहौरके स्वेदार वने, जिन्होने अपना राज्य दक्षिण मुलतान, पश्चिम पेशावर और उत्तर कइमीरतक फैलाया।

सन् १८०९ मे महाराज से अगरेजो की संधि हुई, उसके अनुसार पूर्व मे रणजीतिसह ओर अंगरेजी राज्य की सीमा सतलज नदी हुई, सन् १८३९ में महाराज रणजीतसिंह का देहांत हुआ, उनके पुत्रो मे से कोई ऐसा न था, जो उनके राज्य का प्रवध कर सके, इस छिये लाहौर में सेनापीत, मंत्री और रानियों में वडा झगड़ा आरम हुआ सिक्खों की फौज स्वतत्र वन गई। सन् १८४५ में सिक्खोकी फीज हे सतहज पार हो कर अंगरेजी राज्य पर आक्रमण किया। दो महीनेके अरसे मे मुद्की, फिरोजपुर, अलीवाल और सुवराव मे चार नडी लडाइयां हुई । प्रति लडाइयो मे अंगरेजी फीज वहुत मारी गई, परन्तु अंतम विकख परास्त हो कर भाग गए। छाहौर दरवार ने अंगरेजी अवीनता स्वीकारकी, सिंध के अनुसार महाराज रणजीतसिह दिलीपिसह लाहौरके राजा बनाए गए । स्तलज और राबीके बीचकी भूमि अङ्गरेजोकी मिली । लाहौर द्रवारमे रेजीडंट नियत हुए । उसके पश्चात् सन् १८४८ ई०में दो अंगरेजी अफसर मुलतानमें मार डाले गए, इसलिये अंगरेजीसे सिक्खोंकी दूसरी लडाई हुई। सिक्खोंके लशकर फिर इकट्टा होकर वडी वहादुरीसे लड़ा । चिलियान वालेकी लडाईके मैदानसे अग-रेजोके २४०० सिपाही और अफसर मारे गए और सन् १८४८ की तारीख १३ जनवरीको अंगरेजोकी ४ तोपे और३पलटनोके निजान हाथसे जाते रहे, परन्तु अतमे 'गुजरात' के निकट अगरेजोको विजय हुई। ता० २९ मार्चको पजाव टेग अंगरेजी राज्यमे मिला लिया गया। महाराज दिलीपसिंहके लिये ५८०००० रुपये सालाना पेशन निपत की गई।

सन् १८४८ मे सिताराका राजा विना पुत्र मर गया, तब सन् १८४९ मे सरकारने उसके गोद लिये हुए पुत्रको ना मंज्र करके उसके राज्यको अपने राज्यमे मिला लिया, इसी प्रकार सन् १८५३ मे जब नागपुरका भोसला निष्पुत्र मर गया, तब उसका राज्यभी अंगरेजी राज्यमे मिला लिया गया, वहीं देश मध्यदेशके नामसे प्रसिद्ध हुआ।

सन् १८५२ ई० में अंगरेजोसे वर्माकी दूसरी छडाई हुई, अंगरेजोने इरावती नदीकी सब वादीपर रगूनसे प्रोम तक अराकान और टेनासिरमके सूबोमे, जिनको सन् १८२६ में छे छिया था, मिला लिया।

अवयके नव्वाव वाजिद्अलीशाहके राज्यमें लाखो आदमीपर जुल्म होने लगा, इस लिये सन् १८५६ ई० की १३ फरवारीको अवध प्रदेश अंगरेजी राज्यमे मिला लिया गया। वाजिद्अलीशाहको १२ लाख रुपया सालाना पेशन नियत हुई, वह कलकत्तेम रहने लगे।

सन् १८५७ का वलवा-ऐसी अफवाह छावनीयोमे उडी कि वंगाल हातेके सिपाहियों के कारत्समें सूअरकी चर्वी छगी है। सिपाहियोको वहुत समझाया गया पर उनको विश्वास न हुआ। सन् १८५७ की १० वी मईको भरठमे सिपाहियोंने वगावतकी (उन्होंने जेछखाना तोड डाला और जो अंगरेज सामने आए उन्हें कतल किया, वाद वे लोग दिली चले गये। दूसरे दिन मुसलमानें। ने दिही में वलबा किया । इसके पश्चात् चारों ओर से वागी दिही में पहुंचने लगे। पिरचमोत्तर देश और अवध से वंगाले के जिले। तक बगावत फैल गई । ईशाई मतके छोग बहुत मारे गए। सिक्ख छोग बागी नहीं हुए, हजारहां सिक्ख अंगरेजी फोज मे भरती होने आए। बंगाल देश के दक्षिण में बहुतेरे सिपाही वागी होकर चारों ओर छितर वितर हो गए। मदरास और वंबई हाते की हिटुस्तानी फौजे अंगरेजी सरकार की भिन्न वनी रही। मध्य देश मे बहुतेरे बडे २ सरदारी की फीजे आगे पीछे विगड कर वागियों से जा मिली, परंतु हैदराबाद की रियासत अंगरेजों के मित्र रही। कानपुर, लखनक और दिल्ली से बागियों का जोर रहा, वहां वहुत युरोपियन मारे गए। यदापि १८ महीनों तक जगह जगह बरावर लडाई होती रही, परंतु दिली की जीत और लखनंड के अंगरेजों के लुटकारा होन के बाद बगावत बहुत कमजोर हो गई। अवध की वैगम, बरेली के नव्याव और नाना साहब के उमाड़ने से अवध और रुहेलखंड की प्रजाओं ने वागी सिपाहियों का साथ दिया । नैपाल के सरजं<sub>ग</sub>बहादुर ने अंगरेजों की वडी सहार्यता की संपूर्ण शहर कम से जीते गए और संपूर्ण वागी सन १८५९ ई तक सरकारी, राज्य की सीमा के पार भगा दिए गए।

सन् १८५८ में झांसीकी रानी अंगरेजोंसे छड़ी और बड़ी वहादुरीसे छड़कर मारी गई। उसका सहायक तांतियाटोपी भागा भागा किरा, जो सन् १८५९ में पकड़ा गया।

सन १८५८ में हिंदुस्तानका राज्य इष्टइंडियन कंपनीके हाथसे महारानी विक्टोरियांके हाथमें आया । सन १८५८ के नवंबरको इलाहाबादमें द्वीर करके स्वर दी गई कि अबसे हिंदुस्तानका राज्य महारानी विक्टोरियांने अपने हाथमें ले लिया ।

सन १८५८ ई० में अफगानिस्तानके अमीर शेरअछी खांने क्रिसयोंका सन्मान और अंगरेजोंका अनादर किया। अंगरेजी फौजने तीन ओरसे चढाई कर थोडे मुकावलेके पीछे दर्रोंको छे छिया शेर अलाखां भाग गया। उसके वेटे याकूवखांके साथ अहदनामा हुआ परन्तु अफगानोने कई एक महीनेके भीतरही अंगरेजी रजीडंटको कतल कर डाला, इस कारण से फिर लडाई की जरूरत पडी। अंगरेजों ने याकूवखां को गदी से उतार कर हिंदु स्तान मे भेजा और कावुल तथा कंधार को लेलिया। सन् १८८० ई० मे याकृवखां के भाई अयूवखां ने कंधार और हेलमंद नदी के बीच मे एक अंगरेजी त्रिगेंड को परास्त किया, तब अंगरेजी सरकार ने अयूवखां की फीज को परास्त किया और दोस्त महम्मदखां के घराने के अबदुल रहमान खां को कावुल का अमीर बनाया। पीछे अंगरेजी फीज लीट आई।

सन १८८६ ई० में ( लडाई के उपरांत) अंगरेजी सरकार ने वर्मा के राजा थीवों को राज्य च्युत कर दिया, वह दक्षिण हिंदुस्तान में रक्खा गया। वर्मा का भाग पहिलेही से अंगरेजी अधिकार में हो चुका था, शेप वडा भागभी अंगरेजी गवर्नमेट के अधीन होगया।

# भारत भ्रमण-प्रथम खंडका सूचीपत्र।

|      |                     |              |       | <b>₹</b>      |    | 10                  |            |     |     |
|------|---------------------|--------------|-------|---------------|----|---------------------|------------|-----|-----|
| अध्य | याय कसवा <b>इ</b> ल | पादि         | •••   | gg.           | अध | पाय कसवा इत         | यादि       |     | āā. |
| 8    | चरजपुरा             | 4004         |       | 8             | "  | टीकमगढ़             | ••         | ••  | १०७ |
| 33   | वलिया और            | भृंगुक्षेत्र | ****  | 2             | ,  | वुन्देल <b>ं</b> ड  |            |     | १०८ |
| २    | त्रहापुर            |              |       | ३             | 2, | ांसी                | ****       |     | १०८ |
| "    | डुमराव              |              | •••   | ३             | 6  | जालौन               |            |     | १११ |
| "    | वक्सर               |              | • • • | 8             | 57 | काल्पी              | • • •      | 4.5 | ११२ |
| "    | सहसराम              |              |       | ५             | ,, | हमीरपुर             |            | ••• | ११३ |
| "    | गाजीपुर             |              | •••   | ६             | "  | तालवेहट             |            |     | ११३ |
| "    | मुगलसराय उ          | तंक्शन       |       | y             | 55 | <b>ल्लितपुर</b>     |            |     | 188 |
| ३    | काशी (वना           |              | ••••  | C             | "  | चदेरी               | •••        | ,   | 838 |
| "    | जोनपुर              | ****         |       | ८८            | "  | सागर                |            |     | ११५ |
| "    | <b>ं आजमगढ़</b>     | •••          | ,,,   | ७०            | 57 | दमोह                |            |     | ११६ |
| Å    | चुनार               | •            |       | ७१            | ,  | राजगढ़              | P***       |     | ११७ |
| 33   | मिर्जापुर           |              |       | ७२            | "  | नरसिंहगड            |            | ••  | ११७ |
| "    | विध्याचल            |              |       | <b>७</b> ३    | ,, | भिलसा               |            |     | ११८ |
| ц    | इलाहावाद            |              |       | ७८            | ,  | साची                | ****       | ••  | 236 |
| 33   | पश्चिमोत्तरदेश      | ī            |       | ८६            | "  | भोपाल               |            |     | ११९ |
| Ę    | नयनी जक्श           | न            |       | ९०            | "  | हुशगावाद्           | •••        | ••• | १२० |
| 33   | रावां               | 20           |       | ९२            | 33 | इटारसी जक्          | ग्न        |     | १२१ |
| "    | नागीड               | ****         | •     | ९३            | 9  | द्तिया              | ••         |     | १२२ |
| "    | माइहर               | ****         |       | 98            | "  | ग्वाहियर            | •••        |     | १२३ |
| "    | करवी                |              |       | ९५            | >> | मृव्यभारत           | ***        |     | १३० |
| "    | चित्रक्ट            | ••           | `.    | ९५            | "  | धौलपुर              | ••         | *** | १३१ |
| "    | काछिजर              |              |       | ९६            | १० |                     | ••         | •   | १३२ |
| "    | अजयगढ               |              |       | १०२           | ११ | मधुरा               |            |     | १४५ |
| 55   | छत्तरपुर            | •            |       | १०२           | ,, | वृत्दावन<br>ं-      | •          | • • | १६३ |
| 37   | विजानर              |              |       | १०३           | ,, | नद्गांत्र<br>वरसाना | ****       | •   | १७२ |
| 77   | पन्ना               |              | •     | १०३           | ,, | गोवद्धन             | ***        | •   | १७२ |
| v    | वादा                |              |       | १०४           | 5, | गानस्म<br>गोकुल     | ***        |     | १७५ |
| .,   | महो <b>वा</b>       |              | •     | १०५           | ł  | गाञ्चल<br>राजपुताना |            |     | १७६ |
| "    | चरखारी              | •••          |       | १० <b>६</b> - | 53 | भरतपुर              | •          |     | १७७ |
| "    | जयतपुर<br>-         |              |       | १०६           | ,, | करीली               |            | •   | १७९ |
| 33   | म <b>ऊरानीपुर</b>   |              | ****  | १०७           | ,, | बादीकुई जंक्        | ····<br>ਗੜ | ٠   | १८२ |
| 13   | इर <b>छा</b>        | •••          |       | १०७           | ,, | नापासुर जक्<br>अलवर | राग        | •   | १८३ |
|      | - 101               | •            | ••    | 100           | ,  | अलगर                | ****       |     | १८४ |

#### सूचीपत्र ।

| अध्याय कृसवा, इ      | त्यादि | 1     | पृष्ठ. | अध्याय क्सवा इत्यादि 🌷 |       | वृष्ठ         |
|----------------------|--------|-------|--------|------------------------|-------|---------------|
| '' जयपुर             | • • •  | `     | १८७    | '' प्रतापगढ़ ••••      | -     | २३५           |
| " टोंक               | ****   | •••   | १९४    | " वांसवाड़ा            |       | २३६           |
| १३ ्सांभर            | •••    |       | १९५    | " डूंगरपुर             |       | २३७           |
| " देवजानी            |        | •••   | १९६    | <b>"</b> जावरा         |       | २३८           |
| <sup>?</sup> वीकानेर | ****   | • •   | १९६    | '' रतलाम               |       | २३९           |
| '' जोधपुर            |        | •••   | १९८    | १८ डब्जैन              |       | २४०           |
| '' जैसलमेर           | •••    | •••   | २०२    | १९ इन्दौर              | ****  | २४७           |
| १४ निराना            | •••    |       | २०३    | '' देवास               | •••   | <b>२</b> ५०   |
| '' किसुनगढ़          | •••    | •••   | २०४    | " मऊ छावनी             |       | २५१ /         |
| " अजमेर              |        | •••   | २०५    | " मांडू:               |       | २५१           |
| '' वियावर            | •••    | •••   | २११    | " घाड़                 | •••   | <b>च्</b> षॅ१ |
| १५ पुष्कर            | •••    | •••   | २११    | २० ओंकारनाथ            |       | २५३           |
| १६ नसीरावाद्         | ****   | ••••  | २१७    | २१ खंडवा               |       | २५६           |
| " चित्तौर            | * * *  | •••   | २१७    | " बुरहानपुरे           |       | 246           |
| " उद्यपुर            | •••    | •••   | २२४    | " हरदा                 |       | २५९           |
| " श्रीनाथद्वारा      | ~      | •••   | २२९    | " सिडनी                |       | २५९-          |
| १७ कोटा              | • • •  | •••   | २३०′   | " न्रासिहपुर           | • • • | २५९           |
| " चून्दी             | 4714   | •••   | २३१    | '' जवलपुर              |       | २५९           |
| " नीमच छावः          | ती     | • • • | २३३    | " ਸੰਵਲਾ                | ****  | २६१           |
| '' झालरापाटन         | ****   |       | २३४    | '' अमरकंटक             | ••    | २६३           |

# ॥ इति भारतभ्रमण प्रथम खण्ड सूची ॥





## मध्यम् सम्ब्ह । प्रथम अध्याय १.

## चरजपुरा, बिलया और भृगुक्षेत्र. चरजपुरा।

गणपाति गिरिजा श्रीरमण, गिरिजापति गिरिराय। विवि वानी ग्रुरु व्यास रवि, वार वार द्दिर नाय॥ साधुचरण परसाद। व्याहे, साधुचरण परसाद। आरंभत भारत-भ्रमण, लहुन रसिकजन स्वाद॥

मेरी प्रथम यात्रा सन् १८९१ ई० (सम्बत् १९४८) के सितम्बर (आश्विन ) में मेरी जन्मभूमि 'चरजपुरा' से आरम हुई ।

चरजपुरा पश्चिमोत्तर प्रदेशके बनारस विभागमे बिलया जिलेके दोआवा परगनेमें लगभग ११०० मनुष्योंकी बस्ती है। जिसके पूर्व ओर भेरे पिता बाबू विष्णुचन्द्रजीका बनवाया हुआ जिवमंदिर सुशोभित है गगा और सर्थू निद्योंके मध्यमे होनेसे इस परगेत का नाम 'दोआवा' है। दोआवा परगना पिहले परगना बिहियाके नामसे विहारके शाहा- बाद जिलेमे था, परन्तु सन १८१८ ई० मे पश्चिमोत्तर देशके गाजीपुर जिलेमे कर दिया गया, तबसे तपा दोआवा परगना विहिया कहलाने लगा। सन १८८४ के नये वद्तेवस्तसे परगना दोआवा लिखा जाता है। इस प्रामसे २ मील दक्षिण गंगा और आठ मील उत्तर सर्यू वहती है। पाहले गंगा और सरयूका संगम यहासे ८ मील पूर्वोत्तर था, परन्तु अब यह संगम यहा से २५ मील पूर्व हरदी छपराके पश्चिम है।

इस प्रोमसे ४ मील उत्तर रानीगंज वाजारक पास अगहन सुदी पंचमी को (जिस तिथिको जनकपुरमे श्रीरामचंद्रका विवाह हुआ था) लगभग १५ वर्षसे सुदिष्ट वावाके धनुर्यज्ञका मेला होता है । सुदिष्ट बाबा मधुकरीय सम्प्रदायक एक वृद्ध साधु हैं, जिनके समीप विभूति और आशीर्वादके लिये बहुतसे लोग आते है।

चरजपुरासे १८ मील पश्चिम गंगांक बाएँ किनारेपर इस जिलेका सदरस्थान बिल्या, १८ मील पूर्व-दक्षिण गंगांक दक्षिण शाहाबाद जिलेका सदरस्थान आरा और १८ मील पुनौत्तर सरयू नदीके बाएँ किनारेपर सारन जिलेका सदर स्थान छपरा है।

### बलिया और भृगुक्षेत्र।

बिख्या पश्चिमोत्तर देशके बनारस विभागमें जिर्लेका सदर स्थान गंगांक बाएं किनारेपर एक छोटासा कसवा है। यह २२ अंश ४३ कला ५५ विकला उत्तर अक्षांश और ८४ अंश ११ कला ५ विकला पूर्व—देशान्तरमें है।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय विषयामें १६३७२ मनुष्य थे, अर्थात् १३४८१ ।हेन्दू, २८७९ मुसलमान, १० कृस्तान और २ पारसी ।

बिलयामे वालेश्वरनाथ महादेवका पुराना मिन्दर गंगामे गिरगया, तब बाबू गणपित-सहाय डिण्टीने पिहले मंदिरके स्थानसे कुछ उत्तर हटकर दूसरा मंदिर अच्छे डौलका चन्देसे चनवादिया है । इस ज़िलेके सेशन जजका काम गार्ज़ापुरके जज करते है । पीहले विलया गार्ज़ापुर के ज़िले मे थी।

बिलयाके चौकको रावर्ट्स साहब कलक्टरने सन १८८२ ई० में बनवाया था। चौक मंडलाकार है और इसके हर एक ओरमे एकही तरहकी छतदार कोठिरियोके आगे ऐंद्रुए खंभे लगेहुए एकही तरहके दालान है। चौकके मध्यमं कूप है, जिससे चारोओर सड़कें निकली है। कूपके समीप भी चारोओर मंडलाकार एकही तरहकी दूकानें बनी है।

भृगुक्षेत्र वा भृगुआश्रम की वस्ती अव विष्यामें मिलकर वसी है। भृगुजीका मिन्द्र कई बार स्थान स्थान पर वनता और गंगाजीमे गिरतागया, पर अब बिलयाके समीप नया मंदिर बना है। यहां कार्तिककी पूर्णिमाको भारतवर्षके बढ़े मेलोमेसे एक भृगुक्षेत्रका प्रख्यात मेला होता है और एक सप्ताहसे अधिक रहता है। मेलेमें बनारस आदि शहरोसे दूकाने आती है। घोड़े और विशेष करके गाय बेल आदि चौपाये (मवेशियां) बहुत विकते हैं। मेलेमें २०००० से ४०००० तक मनुष्य आते हैं। सन् १८८२ ई. मे ६००० चौपाये आए थे। मेलेसे राजकर ५८७०) रुपया मिला।

विद्या जिला—सन १८७९ ई. की पहली नवंबरको गाजीपुर और आजमगढके पूर्वीय परगनोंसे विलया जिला नियत हुआ। इसके उत्तर और पूर्व सरयू नदी इसको गोरखपुर और विद्वारके सारन जिलोसे अलग करती है, दक्षिण गंगा इसको विद्वारके शाहाबाद जिलेसे अलग करती है और पश्चिम गाजीपुर और आजमगढ जिले है।

इस वर्षकी मनुष्य गणनाके समय बिलया जिलेमं ९४३००० मनुष्य थे, अर्थात् ४५२४१६ पुरुष और ४९०५८४ खियां। सन१८८१ ई. में बिलया जिलेका क्षेत्रफल ११२४ वर्ग मील और मनुष्य संख्या ९२४७६३ थी, अर्थात् प्रति-वर्ग-मील में औसत ८०८ मनुष्य ये। पश्चिमोत्तर देशमें बनारस जिले को छोड़कर बिलया जिले का औसत घनापन दूसरे जिलोंसे अधिक है, जिनमें ८५५४१० हिन्दू, ६९३२१ मुसलमान और ३२ दूसरी जातिक मनुष्य थे। हिन्दुओंमें १३११२६ राजपूत, १०२३०० ब्राह्मण, २६०३३ भूमिहार, ८७५५४

चमार, ५८१४७ भर, जो आदि निवासी जातियों में से है और अब हिन्दूमें गिने जाते हैं, और रोप दूसरी जातियां थीं।

इस जिले विलया, वांसडीह और रसडा इन तिन स्थानोम तहसीली हैं। इस जिले के १० कसवोमे सन् १८८१ मे ५००० से अधिक मतुष्य थे, अर्थात् विलयामे ८७९८ सन १८९१ में १६३७२, सहतवारमे ११०२४ सन् १८९१ मे ११५१९ वडा गांवमे १०८४७ सन् १८९१ मे १०७२५ रसड़ामे ११२२४ रेवतीमें ९९३३, वांसडीहमे ९६१७, वैरियामें ९१६०, मनियरमें ८६००, सिकंदरपुरमे ७०२७ और तुर्त्तीपारमं ६३०७।

# द्वितीय अध्याय २ः

ृत्रह्मपुर, डुमरांव, वकसर, सहसराम, गृाजीपुर और मुगलसराय जंक्ञन।

#### ब्रह्मपुर ।

चरजपुरासे १६ मील दक्षिण सुवे विहारके शाहावाद जिलेमे आरासे २३ मील पश्चिम ईस्ट इंडियन रेलवेका स्टेशन रघुनाथपुर है। जिससे २ मील उत्तर ब्रह्मपुरमे जिसको सर्वसाधारण लोग वरमपुर कहते हैं, ब्रह्मेश्वरनाथ महादेवका जिखरदार पश्चिम मुखका वड़ा मिन्दर है जिसके पास पार्वतीका एक छोटा मिन्दर और पक्षा सरोवर है।

फाल्गुन और वैशाखकी शिवरात्रियोको ब्रह्मपुरमे वडा मेळा होना है । जिसमें घोड़े अौर दूसरे दूसरे चौपाए वहुत विकते है ) मेळा एक सप्ताह तक रहता है ।

भलुनी भवानी-त्रह्मपुरसे वीस वाईस मील दक्षिण है । चैत्र नवमीके समय भलुनी भवानी का मेला होता है और १० दिनसे अधिक रहता है । इसमे घोड़े और मवेशियां नहीं जातीं पर दूसरी वस्तुएँ वहुत विकती हैं। इमलीके वागमे सरोवरके पास भवानीका मन्दिर है।

#### डुमरांव ।

रघुनायपुरसे १० मील (आरासे ३३ मील) पश्चिम डुमरांवका रेलवेस्टेशन है। जिससे १ र् मील दक्षिण विहारके शाहाबाद जिलेमे डुमरांव एक छोटासा कसवा है। यह २५ अंश ३२ कला ५९ विकला उत्तर अक्षांश और ८४ अंश ११ कला ४२ विकला पूर्व देशान्तरमे है।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय डुमरांवमे १८३८४ मनुष्य थे, अर्थात् १४९०० हिन्दू और ३४८४ मुसलमान ।

यहां राजा भोजवशी उज्जैन क्षत्री है । इनकी जमींदारी शाहावाद और विख्या आदि जिलोमे फैली हुई है। डुमरांवमे महाराजकी वड़ी फुडवाडी और गढ़के भीतरकी ठाक़रवाडी देखने योग्य है। फुडवाड़ीमें एक सरोवर और कई उत्तम कोठियां वनी हुई हैं जिनमें महमान लोग ठहरते है। डुमरांवमें एट्रेस स्कूछ और अस्पताल है और चैत्र नवमी तथा जन्माप्टमीके महोत्सव वड़े धूमधामसे होते है। वड़े समारोहसे श्रीठाक़रजीकी सवारी निकल्दी है और सैठड़ों पीडतोंको नियमित विदाई मिलती है।

### डुमरांवका इतिहास।

राजा भोजसिंहने भोजपुरको वसाया और इसी कारणसे यह परगना यह प्रदेश 'भोज-पुर' नामसे प्रसिद्ध है। उनका ट्टाहुआ गढ़ डुमरांवसे ३ मीलपर अवतक वर्तमान है।

पीछे भोजसिंहका राज्य डुमरांव; वक्सर और जगदीशपुर इन तीन हिस्सोमे वटगया । डुमरांव राज्यको स्थापित हुए ५०० वर्षसे अधिक हुए । सन १८१५ ईसवीमें डुमरांवके राजा जयप्रकाशसिंहने नेपालकी लड़ाईके समय अंगरेजी सरकारकी अच्छी सहायताकी थी । उसी समय उनको सरकारसे महाराज वहादुरकी पुरैतेनी पदवी मिली।

वृद्ध महाराज महेश्वरवस्त्रासिह वहादुरके देहान्त होनेपर सन १८८१ ईस्वीमें उनके पुत्र महाराज सर राधाप्रसाद्सिह वहादुर (के॰ सी॰ आई॰ ई॰) को राजगही मिछी, जिनकी अवस्था इस समय ५० वर्षकी है। अंगरेजी द्रवारोमें विहारके सम्पूर्ण जमींदार राजाओमें महाराजको प्रधान आसन मिछता है।

वक्सरके राजाकी जमींदारी विक गई है।

जगदीशपुरके वावू कुँवरसिंहका नाम सन १८५७ के वलवे में वागियोंके साथ मिलते के कारण प्रसिद्ध है। वे अपने अनुज वावू अमरिसहके साथ सन १८५७ की जुलाईमें दानापुरके वागी सिपाहियोमें मिलकर अंगरेजीके विरुद्ध खड़े हुए थे । लग भग ६ महीने तक तो जगदीशपुर मोरचा वन्दी करके रहे, परन्तु सन १८५८ की जनवरी में घवड़ा कर पश्चिमको चले गये । फरवरीके मध्यमे लखनऊसे भागते हुए आजमगढ़ जिलेमें आये. अंगरेजी सेनाने 'अतरविलया' में उनपर आक्रमण किया, किन्तु परास्त होकर वह आजमगढ़मे हट आई । वायू कुँतरसिंहने आकर अंगरेजी सेनापर घेरा डाला, जब सरकारी अफ़सरके अधीन एक सेना आई तब अप्रैंछके मध्यमे वाबू क्वॅबरिसह परास्त होकर भागे। जब अंगरेजी पस्टनने पश्चिमसे उनका पीछा किया, तव वे वागी सिपाहियोके साथ अपने घरकी ओर लौटे, चरजपुरासे ३ मील दक्षिण-पूर्व शिवपुर घाटके पास गंगाकेवाये किनारे कुंबरासिंहके पहुँ-चनेपर अंगरेजी फीज पीछेसे पहुँचगई। उस समय बहुतेरे सिपाही भागे और बहु तेरे क्वॅबरासहके साथ नावें द्वारा गंगापार हुए । वावृ कुंवरसिंह जब हाथीपर सवार हो किनारेसे चले, तब अंगरे-जोने इस पारसे उनपर गोला मारा, जिसका टुकड़ा उनके हाथमे लगा, जिससे वे जगदीशप्रमें जाकर मरगये। पीछे अमरसिंह भाग गये, परन्तु वागियोंकी जमायत जगह जगह तहसीलों और थानोपर आक्रमण करती हुई इधर उधर फिरा करती थी। अक्टूबरमे कर्नल केलीके अधीन जिला साफ करनेके लिये जब एक फौज भेजी गई; तब वे छितर वितर हो गये। अंगरेजी सर्कारने कुंवरसिंह और अमरसिंहकी जमींदारी जन्त करके नीलाम करदी। जगदीशपुरका देवमन्दिर पहिलेही वारुद्से उड़ा दिया गया था।

#### बक्सर।

डुमरांवसे १० मील (आरासे ४३ मील) पश्चिम वक्सरका रेलवे स्टेशन है। वक्सर विहारके शाहाबाद जिलका सब डिबॉजन गंगाके दहिने किनारे पर एक छोटा कसबा है। लोग कहते हैं कि 'व्यावसरका' अपभ्रंश वक्सर है। यह २५ अंश ३४ कला २४ विकला उत्तर अक्षांत और ८४ अंश ४६ विकला पूर्व देशान्तरमें है।

यहां गहेकी वड़ी मंडी है और विशेष करके चीनी, रूई और लवणका न्यापार होता है।

इस वर्षकी जन-संत्याके समय वक्सरमे १५५०६ मनुष्य थे, अर्थात् ११७२५ हिन्दू १ जैन, १७ बौद्ध, ३५९२ मुसलमान और १७१ कृस्तान ।

गंगांक किनारेपर एक छोटा पुराना किला है, जिसके वगलोमें सूखी खाई और गंगांकी ओर ईटेका पुरता है। भीनरके मकानोंमें नहर विभागके अफसर रहते हैं।

किलेसे पश्चिम और दक्षिण शोणकी प्रधान पश्चिमी नहरकी एक शाखा है, जो डिहरीसे १२ मील पर पश्चिमी नहरसे निकल उत्तर आकर वक्सरके पास गंगामे मिली है। सरकारी स्टीमर असवाव और मुसाफिरोंको लेकर आते जाते हैं। नहरकी चौड़ाई ४७ फीट नेवके पास और ७५ फीट पानीकी लकीरके पास और गहराई ७ फीट है, जिसके दक्षिण वक्सरके राजाका स्वारण मकान है। ये राजा, राजा भोजसिंहके वशमें हैं, इनकी सम्पूर्ण जमीदारी विकगई है।

चारत्रवन-राजाक मकानसे पश्चिम कची सड़क उत्तरसे दक्षिणको गई है, जिससे पश्चिम गंगाके किनारे तक चरित्रवन है। इसमें अब वनके वृक्ष छता आदि नहीं हैं, वरन छोटे वड़े २५ से अधिक देवमन्दिर हैं, जिनमे सोमेश्वरनाथ शिवका मन्दिर पुराना सूर्य्यपुराके दीवान और हुमरांवके महाराजकी ठाकुरवाड़ी उत्तम है। राजाके मकानसे पश्चिम-दक्षिण सड़कके पश्चिम और एक टीछेपर एक कोठरीमें राम और छहमणकी मूर्तियाँ हैं, जिसके नीचेकी तहमें महर्षि विश्वामित्र हैं, जहां जानेके छिये कोठरीके दोनों ओरसे सीढ़ियां नीचेको गई है। इस न्यानका नाम 'रामचवृतरा है'।

रामेश्वरका मन्दिर-किलेसे पूर्व गंगोक तीर रामेश्वर घाटपर रामेश्वर जिवका गुम्बज-दार पूर्व मुखका मन्दिर है। जगमोहनके दहिने महाबीर और वाएँ भैरवकी मूर्ति है। मन्दिरेक दक्षिण एक कोठरीमें महाबीरकी मार्चुळकी छोटी मूर्ति है और उत्तर गंगाका घाट पक्षा बना हुआ है। मन्दिरेक आस पास इमली, पीपल और बटके बुक्षों पर बन्दरीके झुण्ड रहते हैं।

सिकरें। एक बाह्मणने इस घाटके पश्चिम एक वृसरा पका घाट और विश्वामित्रका एक मन्दिर बनवानेका काम आरंभ किया है।

वक्सरमें मकरकी संक्रान्तिको गंगा-स्नानका मेला होता है। वक्सर तीर्थकी परिक्रमा-की यात्रा अगहन बढ़ी ५ से आरंभ होकर ५ दिनमें समाप्त होती है, इसमें विशेषकर उसके आस पासके लोग जाते हैं।

वक्सर विश्वामित्र ऋषिका सिद्धाश्रम है। छोग ऐसा कहते है कि, श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मणने अयोध्यासे आकर यहीं विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा की थी।

#### सहसराम।

सहसराम वक्सरमे लगभग ३५ मील दाक्षिण, आहावाद जिलेका सब डिवीजन वड़ी सड़क पास एक लोटा कसवा है। यहर्थ अग५६ कला५९ विकला उत्तर अक्षाम और ८४ अंग ३ क्ला ७ विकला पूर्व देशावरमें है। वक्सरसे सहसराम तक नहरमे आगवाट चलता है।

इस वर्षको जन-संत्याके समय सहसराममें २२०१३ मनुष्य थे, जिनमे १३१३० हिन्दु, ९५७१ मुसलमान और १२ कृस्तान ।

कसवेके पश्चिम एक वड़े तालाबके मध्यम श्रेरशाहका अठपहला वड़ा मकबरा है जिसकी छत ४ मेहरावियो पर वनी है। इसमें जातेके लिये तालावमे एक ओर पुल वना है। नकबरेके राचके लिये वडी जागीर है।

बंगालका हाकिम शेरशाह अफगान सन् १५४२ ई० में हुमायूंको निकाल कर दिली का बादशाह बना, परन्तु सन् १५४५ में कालिजरके बड़े किलेपर धावा करते समय वह मारा गया और उसका बेटा उसकी जगह गद्दीपर बैठा । शेरशाहके पेतिके राज्यके समय सन १५५६ ई०में हुमायूँ अफगानोंको परास्त करके फिर दिलीका बादगाह बनगया।

सहसरामसे कई मीलके अन्तरपर शोण नदीके किनारे एक पहाडीपर (रूहतास) रोहिताश्च गढका किला है और कसवेके पूर्व ऊंची पहाडीपर चंदन शाहिद मसजिद है।

### गाजीपुर।

वक्सरसे २२ मील आरासे ६५ मील पश्चिम दिलदार नगर रेलवेकां जंक्शन है, जिससे १२ मील उत्तर गंगाके दहिने किनारे 'तारीघाट' को रेलवेकी भाखा गई है।

पश्चिमोत्तर प्रदेशके बनारस विभागमे जिलेका सदर स्थान गंगाके वाएं किनारे पर लगभग २ मील लंबा और के मील चींडा गाज़ीपुर एक कसवा है। यह २५ अंश ३५ कला उत्तर अक्षांश और ८३ अंश ३८ कला ७ विकला पूर्व देशांतर में हैं।

इस वर्षकी जन संख्याके समय ग़ाज़ीपुरमे ४४९७० मनुष्य थे, ( ३३०७७ पुरुष और २१८९३ स्त्रियां ) इनमे ३०४४९ हिन्दू १४२३९ मुसलमान, २६१ कृस्तान, १३ सिक्ख ४ जैन और ४ यहूदी। मनुष्य संख्याके अनुसार ग़ाज़ीपुर भारतवर्षमें ८८ वां और पश्चिमो-त्तर प्रदेशमें १६ वां नगर है।

गृाज़ीपुरमे कोतलवालीका मकान, सिविल कचहरियां और सरकारी अफीम महकमें की सदर कोठी, जहाँ पश्चिमोत्तर देशसे संपूर्ण अफीम इकट्टी की जाती है, देखने योग्य है। और भी कई देवमन्दिर और बड़े बड़े मकान बने है। गंगाके तीर कई घाटोंपर नीचेसे ऊपर तक पत्थरकी सीढियां है। यहांका जज बिलया जिलेका भी जज है।

भारतवर्षके गवर्नर जनरल लार्ड कार्नवालिस सन १८०५ ई० मे इसी जगह मरे थे। उनके स्मरणार्थ १०००० रुपयेके खर्चसे यहां एक ऊंचा समाधिस्तम्भ वना है। अवयके राज प्रतिनिधिके अधीन शेख अब्दुल्लाका वनवाया हुआ ४० स्तम्भोंका महल अव उजडी पुजड़ी दशामें है और मसूद अब्दुल्ला और फजलअली की कवरें शहर में हैं।

गाज़ीपुर जिला-जिलेके उत्तर आजमगढ़ पश्चिम वनारसऔर जीनपुर, दक्षिण विहार के शाहाबाद और पूर्व विलया जिले हैं।

इस वर्षकी मनुष्य गणनाके समय इस जिलेमें १०८४७२९ मनुष्य थे, जिनमें ५३४ ६००पुरुप और ५५०१२९ स्त्रियां। सन १८८१ ई० में जिले का क्षेत्रफल १४७३ वर्गमील और मनुष्य संख्या १०१४०९९ थी; अर्थात् प्रतिवर्गमीलमें औसत ६८८ मनुष्य थे, जिनमें ९१३७६४ हिन्दू, ९९६७८ मुसलमान, ६४८ क्रस्तान, ८ यहूदी और एक पारसी। हिंदुओं में १५४२४६ अहीर,१३०७१६ चमार, ९१६७५ राजपूत,७७२६२ कच्छी, ६७८४० ब्राह्मण; ४७१८१ मूमिहार, ४३८४६ भर, ३५९८९ कहार, २२४७८ तेली, २१४१९ लेहार, १८६ ३३ नोनिया, १५४२१ कायस्थ, १४२४७ कुंभार, १४०२९ मलाह, १३२३९ कलवार, १००२३ कुरमी; ८५५४ गड़ारिया, ८५३६ नाई, ७८१३ सोनार, ७७०९ घोवी, ६२६९ तम्बोली, ४२५१ विनयें और शेष बूसरी जातियाँ थी। मुसलमानोमें ९६७८७ सुन्नी और २८ ९१ शीया थे।

जिलेके ८ कसवोमे सेन १८८१ ई० की मनुष्य-गणनाके समय ५००० से अधिक मनुष्य थे। गृाज़ीपुर ३२८८५, गहमर १०४४३ (सन १८९१ मे १११२९), रेवतीपुर १०१९७ (सन १८९१ मे १२९५६) नाढी ५४१५७ (सन १८९१ मे १२९५६) नाढी ५४१५७ जमांनियां ५११६ और वहादुर गजने ५००७। गृाज़ीपुर जिलेमे गंगासे दक्षिण जमानियां, विलदार नगर और गहमर रेलवेके तीन स्टेशन है। सन १७८९ मे इस जिलेकी भूमिका प्रवन्ध हुआ और पीछे दायमी मुद्दतहर किया गया।

### गाजीपुरका इतिहास।

चौथी शताब्दीसे सातवीं तक जिलेकी भूमि मगधके गुप्त वंशियोंके राज्योमे थी । सत १३३० के लगभग एक सैयद प्रधान मस्देन गाज़ीपुर शहरको वसाया, जिसने इस देशके हिंदू राजाको लड़ाईमे मारा था। सुलतान महम्मद तुगलकने इस कामसे प्रसन्न होकर उसको गाजीकी पदवीके साथ इस मिलकियतको देदिया, तबसे इसिके नामसे शहरका नाम गाज़ीपुर पढा. यह सन १३९४ से १४०६ तक जीनपुरके सकीं वंशके राज्योमे था। इसके अनंतर उनकी घटतीके पीछे यह पश्चिमी सुलतानोके राज्योमें मिलगया और सन १५२६ में आस पासके देशोके सिहत वावरने इसको जीता। अकवरके राज्यके तीसरे वर्षमें जीनपुरके गई-निरुद्धा जमाने मुगलोके लिये फिर गाजीपुरको लेलिया, जिसके नामसे जमानियां कसवाका नाम निकलता है।

#### मुगलसराय जंक्शन।

दिलदार नगर स्टेशनसे ३६ मोल आरासे १०१ मील और कलकत्तासे ४६९ मील पश्चिम और वनारससे ७ मील पूर्व मुगलसराय रेलवेका जक्शन है, जहांसे रेलवे लाइन ३ ओर गई है—

(१) पश्चिम ईस्टइण्डियन रेलवे जिसका

महसूल पहले दर्जेका प्रति मील

१ ने आना, दूसरे दर्जेका ९

पाई, दरीमयानी दर्जेका २ ने पाई
और तीसरे दर्जेका २ ने पाई है।

मील प्रांसेद्ध स्टेशन

२० चुनार

४० मिरजापुर

४५ विन्ध्याचल
९१ नयनी जक्शन
९५ इलाहाबाद

(२) पूर्व, थोड़ा उत्तर इस्टइण्डियन रेलवे,

मील प्रसिद्ध रदेशन

३६ दिलदार नगर जं०
५८ वक्सर
८७ विहिया
१०१ आरा
२०९ कोयलवरका पुल
१२५ दानापुर
१३१ बांकीपुर जंक्शन
जत्तर पश्चिम
मील प्रसिद्ध स्टेशन
६ दीघाघाट
दक्षिण
मील प्रसिद्ध स्टेशन
८ पुनपुन
५७ गया

(३) पश्चिमोत्तर अवध रहेलखण्ड रेलवे गई है; जिसके तीसरे दर्जेंका महसूल प्रति मील २ 🕏 पाई है। मील प्रसिद्ध स्टेशन ७ वनारस (काशी) १० वनारस ( छावनी, ) २८ फूलपुर ४६ जीनपुर १२६ अयोध्या (रानोपाली) १३० फैजाबाद जंकरान १९२ वारावंकी जंक्शन २०९ लखनऊ जंक्शन फैजाबाद जंक्शनसे ६ मील पूर्व अयोध्याका राम-

घाट स्टेशन और वारावंकी जंकुशनसे २१ मील पूर्वेत्तर वहराम घाट है। लखनऊसे पश्चिमोत्तर रहे-लखण्ड कमाऊं रेलवे पर ५५ मील सीतापुर, १६३ मील पोलीभीत और २४१ मील काठगोदाम, लखनऊसे पश्चिमोत्तर अवध रुहेळखण्ड रेलवेपर १०२ मील शाहबहां-पुर और १४६ मील वरेली जक्शन. और दक्षिण-पश्चिम ३४ मील उन्नाव और ४६ मील कानपुर जंक्ञन है।

## तृतीय अध्याय ३

वनारस जौनपुर और आज़मगढ़।

#### काशीवा बनारस।

मुगुलसराय जंक्झनसे ७ मील पश्चिमोत्तर वनारसमे राजघाटका रेखवे स्टेशन है। वनारस २५३ फीट समुद्रके जलसे ऊंचा है और पश्चिमोत्तर देशमे किस्मत और जिलेका सदर स्थान, भारतवर्षके पुराने शहरांमेसे पश्चिमोत्तर प्रदेशमे एक सबसे वड़ा और प्रसिद्ध शहर गंगांके वाएँ किनारे पर वसा है। यह वनारस और काशो दोनो नामोसे प्रख्यात है। अंगरेजी दुपतरोंम वनारस लिखा जाता है और पुराणोम काशी, अविमुक्त क्षेत्र, वाराणसी आदि इसका नाम लिखा है। वरुणा और असी इन दोनो निदयोंके मध्यमे होनेके कारण इसका नाम 'वाराणसीं' पड़ा, जिसका अपभ्रंग वनारस है। वरुणा नदीके समानांतर उत्तर पंचकोशीकी सड़क काशीकी उत्तरी सीमा कही जाती है, जिससे उत्तर सारनाथ है। यह २५ अंश १८ कला ३१ विकला उत्तर अक्षांश और ८३ अंश ३ कला ४ विकला पूर्व देशान्तरमें है।

गंगाके दहिने किनारेसे मन्दिरों और मकानासे पूर्ण, अर्द्ध-चन्द्राकार गंगाके वाएं किना-रसे ३ मील लंबी काशी देख पड़ती है। मन्दिरोके अपर शिखर, गुंबज और कलश, और मसजिदोंके उत्पर मीनोरें और नीचे घाटोंपर पत्थरकी सीढियां शहरकी शोभाको वढ़ा रही हैं। घाटॉपर हिंदुम्तानेक अनेक प्रदेशोंके यात्री देख पड़ते हैं।

असीघाटके पास गंगा ठीक उत्तरको बहती है और आगे ऋम क्रमसे ईशान कोणकी ओर छोटी है और राजघाटके पाससे पूर्वीत्तरको गई है। काशोंक पास गंगाकी चौड़ाई है मील है।

राजघाटके रेळवे स्टेशनसे असी-संगम ३-४- मील है। दोनोके मध्यमें विश्वनाथजीका सोनहला मन्दिर सुशोभित है। वरुणा-संगमसे राजघाट १ 🕏 मील, पंचगंगा घाट २ मील,

काशी वा बनारस पृष्ठ ९.



मणिकोर्णिका घाट २ है मोल, द्याश्वमेष घाट २ है से कुछ अधिक और असी संगर्म घाट ४ मील है।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय काशी और छावनीमे २१९४६७ मनुष्य थे(११५०६२ पुरुष और १०४४०५ स्त्रियां) जिनमे १६८६९१ हिंदू, ४९४०५ मुसलमान, १२०६ कृस्तान, १०९ जैन, ५२ सिक्ख, २ यहूदी, १ वीद्ध और १ पारसी । इनमें २५००० के लगभग ब्राह्मण थे। मनुष्य-गणनाके अनुसार काशी भारतवर्षमे छठवां और पश्चिमोत्तर प्रदेशने पहला शहर है। शहरका क्षेत्रफल ( छावनी छोड़कर ) २४४८ एकड़ है।

भारतवर्षके पुराने शहरोमे बनारस सबसे सुन्दर और उत्तम है। गगाके आस पासके शहरको गिल्योमे, जो पत्थरसे पाटी हुई है,मीलो तक चले जाइये,धूप नही लगेगी। दोनो ओर चौमहले, पंचमहले, छः महले और सतमहले मकानोकी पिक्तयां देख पहेंगी। इन पतली गिल्यों प्रायः सब लोग पेदलही चलते हैं। गृहोंके शिरोभाग देखने पर सिरकी पगड़ी गिर जायगी अधिकांश मकान पुरानी चालके पत्थरके है। चौखंभे महल्लेमें ग्वालियरके महाराजका पंचमहला मकान काठसे बना है, जिसके पास 'आमर्दकेश्वर 'हें। कोतवालीके समीप बनारस का चौक है, जिससे पूर्व घड़ीका टावर (मीनार) है।

राजघाट स्टेशनसे विश्वेश्वर गज वाजार, जिसमे सब मांतिकी थोक और खुदा जिनिस विकती है, और चौक होती हुई एक चौड़ी सड़क अस्सीघाट पर गई । इसके वांए अर्थान् दक्षिण ओर शहरमे कोई चौड़ी सड़क नहीं है, परन्तु दिहने छंबी, चौड़ी कई सड़के निकली हैं, और दूर तक शहर फैला हुआ है, जिसमे स्थान स्थान पर अगरेजी और देशी वड़े वड़े मकान वने हैं। इसी ओर अनेक स्कूल, अनेक जनाना स्कूल, अनेक अस्पताल, सिविल कचहरियां, सिकरीडकी छावनी, जेल, अंगरेजी कबरगाह, बहुतेरे वागान, और अनेक गिर्जा हैं। गिर्जाओमे सेटमेरी चर्च सबसे वडा है, इसमे चार पांचसी आदमी बैठ सकते हैं। यह घड़ीका एक टावर है। सिकरीड़की फोजी छावनी राजघाट स्टेशनसे ३ मील पश्चिम और सहरकी वस्तीसे लगभग २ मील पश्चिम उत्तर है, जहां यूरोपियन और देशी फौजरहती है।

ऐसा कहा जा सकता है कि काशीकी पंचकोशोक भीतर काशीके मनुष्योसे अधिक देवमूर्तियां हैं। बहुतेरे स्थानोमे मूर्तियोंका बड़ा बटोर है, जिनमे अधिक शिवलिंग है। मंदिर अनिगत हैं, जिनमे बहुतेरे संदिर छोटे हैं। अत्यन्त छोटे मंदिरोको छोड़कर इस समय १५५० मंदिर अनुमान किए जाते है। पुराणोंमे लिखे हुए कितने शिवलिंग, देवमूर्तियां, देवमंदिर और कुड लोप हो गए हैं, कितने नए स्थापित हुए और बने हैं और कितनोके स्थान बदल गए है। मुसलमानी राज्यके समय पुराने मंदिर तोड़ दिए गए थे।

वनारसमे दस्तकारीका उत्तम नमूना देखा जाता है। यह शहर कारचोवीके काम, पीत-लके वर्तन, लकड़ीके खिलौने और रेशमके कामके लिये प्रसिद्ध है। साटन मखमल और रेशमो पर सोने और चांदीके सूतसे कारचोव्यिके उत्तम २ काम वनते है। यहां चांदी सोनेके वहुत वारीक तागे तैय्यार होते है और रेशमी साड़ी, दुपट्टे, कमख्त्राव, टोपी, सलमा इत्यादि बहुत वनते हैं।

काशींमे समय समय स्थान स्थान पर बहुतसे मेले होते है, जिनमे बुढ़वा मंगलका -मेला सबसे विख्यात है। चैत्र प्रतिपदाके पीछे जो दूसरा मंगलवार आताहै, उस दिनसे आरंभ होकर शुक्रवार तक यह मेळा रहता है। इस मेळेके समय वजड़ों और सैकडों नावा पर चेड़कर काशीके छोग अबीर गुळाळ उड़ाते हुए एक ओरसे दूसरी ओर जाते है। किसी नाव पर नाच किसी पर गाना वजाना होता है डोगियों पर पूरी मिठाई और पानकी दुकाने जाती है। इस मेळेको देखनेके निमित्त दूर दूरसे छोग आते है।

काशीं यहण-स्नानका बड़ा माहात्म्य है, इसिलये प्रहणों में भारतवर्षके सभी प्रदेशों से लाखों यात्री काशीं में आते हैं। प्रहण-स्नानके समय संपूर्ण घाट मनुष्यों से पूर्ण हो जाते हैं। बहुतेरे लोग नाव और डोंगियोंपर चढ़कर गंगामें मणिकर्णिका घाटपर जाते है। मणिकर्णिकां आस पासकी गलियोंमें आदिमयोंकी बड़ी भीड़ होती है। कई एक दिनोंतक 'विश्वनाथ' के मंदिरमें अत्यंत भीड़ रहती है।

वरुणा—संगमघाट (१)—यहां वरुणानामक एक छोटी नदी पश्चिमसे आकर और दक्षिण घूमकर गंगामें मिलगई है, जिसके तटमे संगमसे पूर्व (अर्थात् वरुणाके वाएं) 'वारी- छेश्वर' ऋत्वीश्वर शिव है। यह घाट काशीके अति पवित्र ५ घाटोंमेंसे एक है। दूसरे४ पंचगंगा, मणिकार्णका, दशाश्चमेघ और असी—संगमघाट हैं।

वरुणा-संगमके पास 'विष्णु-पादोदक' तीर्थ और 'श्वेतद्वीप' तीर्थ है ।

भादो सुदी १२ को वरुणा-संगम पर स्नान और दर्शनकी भीड़ होती है और महा वारुणीके समय भी यहां भीड़ होती है।

आदिकेशव, संगमेश्वर, आदि—संगमकी ऊंची भूमिपर सीढ़ियोंके सिरेपर 'आदिकेशव' का पत्थरका शिखरदार मंदिर और जगमोहन हैं। आदिकेशवकी श्याम रंगकी सुंदर चतुर्भुज मूर्ति दो हाथ ऊंची खड़ी है। इनका मुकुट चांदीका है और चारों हाथोंके शंख, चकः, गदा, पद्ममें चांदी जड़ी है। इनके एक ओर 'जय' और दूसरी ओर 'विजय' की मूर्ति है। आदिकेशवके वाई ओर भीतमें काशोंके द्वादशादित्योंमेंसे मंडलाकार 'केशवादित्य' है। मंदिर के उत्तर 'हरिहरेश्वर' शिवका शिखरदार मंदिर है।

आदिकेशवके मंदिरके हातेसे वाहर दक्षिण ओर एक शिखरदार मंदिरमें 'वेदेश्वर' और 'नक्षत्रेश्वर' शिवलिंग हैं, वेदेश्वरके नीचेकी कोठरीमें 'श्वेतद्वीपेश्वर' शिवलिंग हैं।

आदिकेशवके मंदिरसे आगे अर्थात् पूर्व ११ सीढियोंसे नीचे 'संगमेश्वर' का जो काशीके ४२ लिंगोंमेंसे एक है, शिखरदार मंदिर है । संगमेश्वरके पूर्वकी दालानमें 'ब्रह्मेश्वर' नामक चतुर्मुख शिवलिंग हैं ।

सन १८५७ के वलवेके समय आदिकेशवका मंदिर बंद कर दिया गया था. परंतु सन

१८६३ में फिर खोलदिया गया। आदिकेशवके मंदिरसे उत्तर एक पुरानी वेमरम्मत धर्मशाला है, ज़िसके घेरेमें 'वामन

जी' का शिखरदार मंदिर हैं। आदिकेशवके मंदिरसे पश्चिम और किलेके फाटकसे दक्षिण पश्चिम एक छोटेसे मंदिरमें काशीके ५६ विनायकोंमेसे 'खर्व विनायक' है।

आदिकेशवसे पश्चिम दक्षिण लगभग ३८० गज दूर मार्गके समीप एक मंदिरमे काशीके ५६ विनायकों में से 'राजपुत्र विनायक' है। लिगपुराण-(९२ वां अध्याय) वरुणा और गंगा निदयोक्षे संगमपर ब्रह्माजीने 'संगमश्वर' नामक लिंग स्थापन किया ।

स्कंद्रपुराण-(काशीखंड ५१ वां अध्याय) माघ ग्रुक्त सप्तमीके दिन केशवादित्यके पूजन करनेसे सात जन्मका पाप छूटजाता है।

(५८ वां और १०० वा अध्याय) भाद्र शुक्त एकादशी, द्वादशी तथा पूर्णिमाको वरुणा संगमपर स्नान करनेसे पिशाचका जन्म नहीं होता और वहा पिण्डदान करनेसे पितरोकी मुक्ति हो जाती है।

(६१ वां अध्याय) भाद्र शुक्त द्वादशीको विष्णुपादोदक तीर्थमे जाकर वामनजी और आदिकेशवजीकी पूजा करनी चाहिए।

जित्रपुराण-(६ वां खड १२ वा अध्याय) शिवजीने राजा दिवोदासको काजीसे अलग करनेके लिए विष्णुको मद्राचलसे काजीसे भेजा। विष्णुने पिहले गंगा और वरुणाके संगमपर जाकर और हाथ पांव घोकर सचैल स्नान किया। उसी दिनसे वह स्थान पादोदक तीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ। विष्णुने उस स्थानपर अपने स्वरूपको पूजा,वही मूर्ति आदिकेशवके नामसे प्रसिद्ध है। (१३ वां अध्याय) विष्णु अपने पूर्ण स्त्ररूपसे केशवोरूपथर वहां स्थितहुए और अपने एक छोटे अंशसे काशोके भीतरगए, गरुड और लक्ष्मी उस स्थानसे कुछ दूर उत्तर स्थित हुई। पादोदक तीर्थसे दक्षिण शखतीर्थ, उससे दक्षिण चक्रतीर्थ गदातीर्थ पद्मतीर्थ गरुडतीर्थ, नारदतीर्थ, प्रहादतीर्थ, आदि है।

राजघाट (२) की ऊंची भूमि—त्ररुणा संगमसे राजघाटके रेळवे स्टेशनके पासतक वरुणा और गगाके वीचमें शहरकी भूमिसे ३५ फीट ऊची जीभकी शकळकी तीनकोनी जमीन है, यहा एक समय राजा वनारसका वड़ा किला था। सन १०१८ ई० मे गजनीका महमूद हिद्दुस्तानकी नवी चढाईके समय वनारस तक आया था। उसने बनारसके आतिम राजपृत राजा वनारको जीत कर सार डाला और यहांके किलेको नष्ट करडाला। सन १८५७ के बलवेके समय अगरेजोने इस स्थानको वसायाथा, परतु यहांका पवन स्वास्थ्यकर न होनेके कारण सन १८६५ ई० मे इसको लोड दिया।

यहां दो पुराने फाटक, कई एक पुरानी मसिजदें और सन १८६८ ई० का बना हुआ 'एक सिपाही लाल महम्मदखाँका मकबरा है, जिसके चारो कोनोंकी ओर एक एक छोटे बुर्ज है। किलेके वीचमें 'योगविरिका' एक छोटा मंदिर है, जिसमें योगीवीरकी मूर्ति खड़ाऊ पर चढी हुई खडी है।

राजघाट और प्रह्वादघाटके वीचमे किनारेपर काशीके ४२ छिगोमेसे स्वर्लीनेश्वर और प्रह्वादघाटकी सड़कके समीप काशीके ५६ विनायकोमेसे 'वरद विनायक' है।

गंगाका पुल-वरुणा सगमसे ३ ई मील पश्चिम दक्षिण राजघाटके स्टेशनके पास गंगापर रेलवे पुल है। यह वड़े वड़े १५ पायों के उपर लोहेका बहुत मजबूत बना है। इनमे ८ पाये सूखी ऋतुओं में गंगाकी दिहेंनी ओरकी सूखी भूमिपर रहते है। पुलके वीचवाली सडकसे रेलगाड़ी, घोडेगाड़ी और एके जाते है, जिसके दोनो ओर मुसाफिरोके जानेके लिये पाच पांच फीट चौड़ो सडके है। पुलके दोनो छोरोपर एक एक उन्चे मकान बने है। पुलकी लगाई ३५८० फीट और गहराई १४१ फीट है। इसके बनानेमें ७५००००० रुपयेसे कुछ अधिक

खर्च पड़ा है। इसका काम सन १८८० ई०में आरंभ हुआ और सन १८८७ ई०में भारतवर्षके गवर्नर जनरल लार्ड डफरिनने इसको खोला, इससे इसका नाम डफरिन बिज पड़ा। पुलका -महसुल एक आदमीको एक पैसा लगता है।

प्रह्लाद्वाट (३)-राजवाटसे कुछ दूर पश्चिम दक्षिण पत्थरसे बांबा हुआ और गंगामं निकला हुआ लंबा चौड़ा और सादा प्रह्लादवाट है। वरुणा-संगमसे यहां तक कोई पक्षा चाट नहीं है और राजवाटसे यहां तक गंगाके किनारे कोई मसिद्ध वस्तु नहीं है।

प्रहाद्घाटके निकट 'प्रहादेश्वर' और ५६ विनायकों मेसे 'पिचंडील विनायक' हैं। नया घाट (४) –प्रहाद्घाटसे आगे अर्थात् दक्षिण पत्थरसे वना हुआ नया घाट है, जिसको शाहाबाद जिलेके चैनपुर भभुआके रहनेवाले वावू नरसिंहद्यालने वनवाया।

नए घाटसे आगे सूखा हुआ तेलिया नाला है, बरसातमें जिससे होकर गंगामें पानी गिरता है। राजघाटसे त्रिलोचन घाट तक घनी बस्ती नहीं है। तेलिया नाला और त्रिलोचन— घाटके बीचमें कचे गोलाघाटके ऊपर ' भृगुकेशव ' है।

त्रिलोचन-याट (५)-तेलिया नालेसे आगे पत्यरसे वांबाहुआ ' त्रिविष्टप तीर्ध' है। जो त्रिलोचन-याटके नामसे प्रसिद्ध है। यहां वैशाख मासमे, विशेष कर वैशाख शुरू ३ को स्नानकी भीड़ होती है। सीढ़ियोंके दोनों वगलेपर नीचे दो दो और ऊपर एक एक पाया और घाटपर दोनों ओर दालान है। घाटसे उत्तर शहरके पानी गिरनेके लिए नल है।

घाटसे उत्तर एक मढ़ींमें काशीके ४२ लिंगोंमेसे 'हिरण्यगर्भेश्वर ' शिव लिंग और काशीके ५६ विनायकोमेंसे 'शणवाविनायक 'है। इससे पूर्व गंगाकी ओर एक मढ़ीमें 'शांतनेश्वर'है।

त्रिछोचन शिवका मिन्द्र-त्रिछोचनवाटसे ऊरा 'त्रिछोचननाथका 'शिखरदार मिन्द्र है। वर्त्तमान मिन्द्रको लगभग ५० वर्ष हुए कि पुनाके नात् वालाने वनवाया। मिन्द्रिके चाराओर ४ द्वार हैं। यध्यमे पीतलके होजमे काशीके ४२ लिगोंमेंसे 'त्रिछोचन शिव लिग ' है, जिनपर गर्मीके दिनोमे फन्वारेका जल गिरा करता है। होजमे किनारे पर पार्वतीजीकी मूर्ति है। मिन्द्रकी दीवारमें गणेशजी और लक्ष्मीनारायणकी मूर्तियां और पीछेकी ओर महावीरकी मूर्ति है, जिसके समीप काशीके द्वादश आदित्योंभेसे मंडलाकार अरुणादित्य हैं मिन्द्रके चारोंओर आसपासक मकानोंमे लगभग ५० पुराने शिवलिंग और कई देवमूर्तियां है।

मन्दिरके नैर्फत्य कोणके पास एक छोटे मन्दिरमें ' वाराणसी देवी ' है, जिनके पश्चिम एक आलेमे ५६ विनायकोमेंसे ' उदंडगुण्ड विनायक ' हैं।

त्रिलाचनके मिन्द्रिक घरेसे वाहर पूर्व ओर एक मिन्द्रिम काशीके अष्ट महालिंगोंमेंसे एक 'नर्मदेश्वर' और दूसरे मिन्द्रिम ४२ शिवलिगोंमेंसे 'आदि महादेश' है। जिनके निकट काशीके '५६ विनायकोंमेसे 'मोदक्षिय ' विनायक हैं। आदि महादेशके घेरेमें एक दूसरे मिन्द्रिम अष्ट महालिंगोंमेंसे 'पार्वतीश्वर ' है। त्रिलोचन महलेंमें पाठन द्रवाजेके निकट अष्टमहाभैरवों-मेसे 'संहार्सिय ' हैं।

रकंदपुराण-( काशीखंड-६९ वां अध्याय ) श्रावण शुक्क चतुर्दशीको आदि महादेवके 'पृजन करनेसे वहुत ळिंगोंकी पूजाका फल मिलता है । (७५ वां अध्याय) वैशाख शुक्त वृतीयाको त्रिलोचनेश्वरके पूजन करनेसे प्रमादकृत पाप निवृत्त होता है।

(९० वां अध्याय) चेत्र शुक्क तृतीयाको पार्वतिश्वकी पृजा करनेसे सौभाग्य मिलता है। कामेश्वरका मन्दिर—कामेश्वर शिवलिंग काशोंके ४२ लिंगोंमेसे है। इनका मन्दिर मत्त्यो—द्री तालावके पूर्व ओर त्रिलोचनघाटके उत्तर त्रिलोचन महिलेको गलोंभे वाजारके पास दक्षिण है। यहां छोटे छोटे २ चौकमें आठ दश मन्दिर और एक वट वृक्ष है। इनमें जो सबसे बड़ा मन्दिर है उसके मध्यमे ' प्रहसितेश्वर ' और एक ओर पीतलके हौजमे ' कामेश्वर ' शिवलिंग है, और छोटे मन्दिरोंमे और वटवृक्षकी जड़के पास साठ सत्तर शिवलिंग, मोरपर चढ़ी इई मत्त्योदरों देवी, वृसिहजी, दुर्वासा ऋषि, सीताराम आदि देवमूर्ति और काशोंके द्वादश-आदित्योमेंसे ' खखोलकादित्य ' हैं।

स्कन्दपुराण-(काशीखंड ७३ वां अध्याय ) वैशाख शुक्त चतुर्दशीको ' मत्स्योदरी तीर्थ' की यात्रासे सर्व तीर्थोंकी यात्राका फल मिलता है।

(८५ वां अध्याय) चैत्र शुष्ट त्रयोदशीको कामेश्वरके दर्शन पूजन करनेसे बहुतः पुण्य होता है।

ओकारेश्वरका मन्दिर-मत्स्योदरीसे उत्तर कोयला वाजारके पास ओकारेश्वर महल्लेमें एक छोटे टीले पर २४ सीढियोंके ऊपर छोटे मन्दिरमें काशीके ४२ लिंगोमेंसे 'ओकारेश्वर ' शिवलिंग है। मन्दिरके चारोंओर द्वार और मन्दिरके पास नीमके कई वृक्ष है।

कूर्भपुराण—( ब्राह्मी सिंहता—३१ वां अध्याय ) मत्स्योदरीके तटपर पवित्र और गुह्ह 4 ऑकारेश्वर <sup>7</sup> शिवलिंग है ।

स्कन्दपुराण-( काशी खड-७४ वां अध्याय ) वैशाख शुक्क चतुर्दशीको प्रणवेश्वर-यात्रासे भुक्ति मुक्ति मिलती है।

अढाई कगूरा मसाजेद-ओकारेश्वरके मिन्दरसे पूर्वोत्तर कुछ दूर वनारंसकी वड़ी मसजिदोमेसे एक अढाई कगूरा नामक मसजिद है। यह दो मजिली है, इसके वडे आगनके दरवाजे पर वड़ा फाटक छगा है।

हिन्दू, बौद्ध और मुसलमान इन तीनोंके मतेकि मन्दिरोंके सामान इस मसजिद्में देख पड़ते हैं। इससे जान पडता है कि तीनो मजहववाले अपनी अपनी अमलदारीमें एकहीं समानको अपने अपने मन्दिर वनानेके काममें लाए होगे।

गंज शाहिद मसजिद-अढाई कंगूरा मसजिद्से पूर्वओर यह मसजिद है। इसके छोटे कितेमे ४ कत्तारोमे नव नव फीट ऊचे ३२ खमे और बड़े कितेमे दश दश फीट ऊंचे ४० खमे छो है।

राजा वनारके किलेपर धावा करते समय जो मुसलमान सिपाही मारे गये थे, वे यह! गाड़े गए थे, उन्हीके यादगारेन यह मसजिद है।

महथाघाट (६)-त्रिलोचन घाटके आगे पत्थरसे वांवा हुआ महथा घाट मिलता है जिसके ऊपर ' तर नारायण ' का मिन्दिर है । यहां पाँप मासकी पूर्णिमाको स्नानकी भोड़ होती है।

(काशीखंड-६१ वां अव्याय) पीप मासमे नर नारायणके दर्शन पुजनसे बदारिकाश्रस् वीर्थकी यात्राका फल होता है और गर्भवासका भय छूट जाता है। नायवाट ( ७ )-महथाघाटसे आगे गंगामे निकली हुई सूमिपर पत्थरसे वना हुआ गायघाट (गोप्रेश्च तीर्थ) है। घाटपर पत्थरके चौखटे कई पाये और घाटके दोनों ओर वृद तक कचा घाट है। घाटके निकट हनुमानजीके मन्दिरमें काशीकी ९ गौरियों मेंसे ' मुखनिर्मीलका ' गौरी हैं।

लालघाट (८) -यह ' गोपीगोविद ' तीर्थ लालघाटके नामसे प्रसिद्ध है। घाट पत्थरसे वांधा हुआ है। अगहनकी पूर्णिमाको यहां स्नानकी वड़ी भीड़ होती है। घाटसे ऊपर एक मन्दिरमे 'गोरीशंकर' नामके काशीके प्रसिद्ध ४२ लिंगोमेसे 'गोपेक्षेश्वर' शिवलिंग और 'गोपी-गोविद' की मूर्ति हैं।

- स्कंदपुराण—(काशीखंड-६१ वां अध्याय) गोपीगोविद्के पृजनेस भगवान्की माया स्पर्श नहीं करती (८४ वां अध्याय) गोपीगोविंद तीर्थमे स्नान करनेसे गर्भवास छूट जाता है। सीतलाघाट (९)-सीतलाघाटके दक्षिण ओर 'सीतलादेवी' का मन्दिर है।

राजमान्दिरघाट ( १० )—स्नान करनेको यह छंवा पाट है। घाटके ऊपर एक पुस्ता व्योग एक मकानकी पाँछेको दीवार है, जिसमें पहले एक राजा रहता था, इसलिये इस घाटका व्यह नाम पड़ा। यहां हनुमानजीके मन्दिरमे 'टक्ष्मी-नृसिह' की मूर्ति है।

(काशीखंड-६१ वां और ८४ वां अध्याय ) लक्ष्मीनृतिहके दर्शनसे भय छूटजाता है और छक्ष्मीनृतिह तीर्थमें स्नान करनेसे निर्वाणपद मिछता है ।

ब्रह्माचाट (११)—पह बहुत पुराना घाट है। इसके सिरेपर कई बृक्ष है। छगभग ५५ वर्ष हुए कि वाजीराव पेगवाने इस घाटकी मरस्मत करवाई थी। ब्रह्माचाटके जपर एक गडीमें 'ब्रह्मेश्वर महादेव' का मन्दिर है।

दत्तात्रेय-त्रहाघाटसे ऊपर कुछ दूर पश्चिम मुखके मन्दिरमें सोनहले सिहासन पर गुक्ठ वर्ण और ६ भुजावाले दत्तात्रेय खड़े हैं । मन्दिरके आगे बहुत बड़ा दालान है। यह मन्दिर संवन् १९२१ का बना हुआ है।

दुर्गाघाट-(१२)-घाटके पास 'नृसिंह' हैं।

्रकंद्पुराण-(काशीखंड-६१ वां अध्याय ) वेशाख गुक्क चतुर्दशीको 'खर्व नृसिह' के दुर्शन पुजन करनेसे संसार-भय निष्टत्त होता है।

त्रवाचारिणी दुर्गा-घाटसे ऊरर एक पंचमंजिले मकानके नीचेवाले मंजिलकी एक कोठरीमे ज्यामवर्ण काशीकी ९ दुर्गाओं मेंसे 'त्रहाचारिणी' दुर्गा हैं।

ग्वालियरके दीवान दिनकररावका राममिन्द्र-हुर्गाचाट और ब्रह्मचारिणी हुर्गासे उत्तर चह मिन्द्र है। इस उत्तम मिन्द्रमें सोनहले वड़े सिहासन पर वह मृत्य वल्लांसे सिज्ञत राम, लक्ष्मण और जानकीकी मूर्तियां खड़ी हैं। राम और लक्ष्मणके गिरोंपर सुन्दर पिगया है। मिन्द्रके चारोंओर नकाशीदार खंभ लगे हुए और शोशे टॅगेहुए दालान है। मिन्द्रके आगे दा मंजिला और आगेकी ओर लंबा मंडन है। इसके मध्यमे सहन और एक ओर जगमीहन और अगेर उत्तम खंभे लगे हुए दालान है। मंडपमे बहुतेरे वहुमूल्य झाड़ और दीवारगीरे लगी है और बड़े बड़े आइने खड़े किए गए हैं, जितमे दर्शकगण और मिन्द्रके असवाव देख पड़ते है। इस स्थान पर पुजारी और अधिकारियोंके अतिरिक्त हथियारवंद कई नौकर हैं। मिन्द्रके आस पास दीवान साहवके कई मकान हैं।

पचगंगाघाट (१३) -यह बाट काशीके पांच अतिपवित्र घाटों मेंसे एक है। यहां निद्यां गुप्त रहकर गंगामे मिली है, इसीसे इस घाटका नाम 'पंचगंगा' है। पंचगंगामे 'विष्णुकांची तीर्थ' और 'विदु तीर्थ है।

लगभग ३०० वर्ष हुए आंवेरके राजा मानसिहने इस घाटको पत्थरसे वनवाया था। घाटके कोनेके पास पत्थरका एक दीप-शिखर है, जिस पर लगभग १००० दीप रखनेके लिए अलग अलग स्थान वने है, जिनपर उत्सवके समय दीप जलाए जाते है घाटसे ऊपर बहुतसे देवमंदिर है। कार्तिक भर पचगगा घाटपर कार्तिक स्नानकी भीड़ रहती है। त्रिलो-चनघाटसे यहा तक लगातार वड़े वड़े मकान नहीं ह।

स्कंदुपुराण-(काशीखंड-५९ वां अध्याय) प्रथमही धर्मनदका पुण्य धूतपापामे मिल गया था। किरणा, धूतपापा, सरस्वती, गंगा और यमुना इन पांचोके योग होनेसे पचनद, जिसको पंचगंगा कहते हैं, विख्यात हुआ है। इसका नाम सतयुगमे धर्मनद, त्रेतामे धूतपापा द्वापरमे विंदुतिर्थ था, और कलियुगमे पचनद कहलाता है। इस अव्यायमे पंचनदकी उत्पत्ति की कथा है (६० वां और ८४ वां अध्याय) कार्तिक मासभर न हो सके तो एकादशीसे पूर्णिमा तक पंचगगा स्नान और विंदुमाधवके दर्शन करनेसे सत्र पाप दूर होते है। कार्तिकमें एक दिन स्नान करनेसे १०० वर्ष तपस्या करनेका फल मिलता है और होम करनेसे यज्ञ करनेका फल होता है।

विदुमावनका मन्दिर—पंचगंगा—घाटके विना शिखरंक मन्दिरमे वहे सिंहासन पर छोटी इयामल चतुर्मुज विदुमाधवकी मूर्ति है। चारा भुजाओं के गख, चक्र, गढ़ा और पद्म, और शिरका मुकुट सुनहला और सिंहासन, चोकी आदि पीतलकी है।

शिवपुराण-(६ वा खड-१४ वा अध्याय) राजा दिवोदासके काशींसे विरक्त होने पर विष्णुने गरुड़को शिवके समीप भेजा, अग्निविद्ध ब्राह्मणको देखकर उसपर छुपा किया और फिर वह पचनदके ऊपर बैठकर शिवका स्मरण करने छो।

स्कद्पुराण (काजीखंड ६० वां अव्याय) विष्णुने पचनद पर तपस्वी अग्निविद्ध ब्राह्मण को चरदान दिया कि मै इस स्थानपर विद्धमाधवके नामसे स्थित हूगा और इस स्थानका नाम तुम्हारे नामके अनुसार विद्धतीर्थ होगा।

पंचांगेश्वर शिव-विंदुमाधवेक समीपही उत्तर एक मन्दिरमे पचांगेश्वर शिविलग हैं। वहां के अर्घ, होज और चौकठ पर पीतल जडा है और नन्दी वडा है। कोई कोई कहते है कि मन्दिरके वाहर पश्चिम मसजिदसे उत्तर एक मकानके वालके नीचे गलीके किनारे गहरे त्थानमें पंचांगेश्वर शिविलग है, जिनको कोई कोई 'दिथकल्पेश्वर 'कहकर पुकारते और कहते है कि पचगोश्वर गुप्त है।

माधवराय घाट (१४)-यह पंचगंगा घाटका एक हिस्सा जान पडता है। इसकी सीढियां एक पुराने फाटकके पास ऊपरको गई है, जहांसे नीचेके घाट और गंगाके मनोहर दृज्य देख पडते है।

माधवरायका घरहरा घाटके ऊरार ऊंची भूमि पर औरंगजेवकी वनवाई हुई एक वड़ी और सुन्दर काज़ीकी वड़ी मसजिदोमेसे एक पत्थरकी मसजिद है, जो विंदुमाधवके वड़े मंदि-रका सामग्रीसे वनी थी। मसजिदके आगे सुन्दर ऊचे ३ मेहराव है और आगेके दोनो वाजुओं पर मसजिदकी नेवसे १४२ फीट ऊंचे तीन मंजिले दो बुर्ज अर्थात् धरहरे हैं, जिनका व्यास नीचे ८ ई फीट और ऊपर ७ ई फीट हैं। ऊपर चढ़नेके लिये बुर्जोंके भीतर चक्राकार सीढ़ियां वनी है। बुर्जों पर चढ़नेसे सारा शहर देख पड़ता है। मसजिदका अधिकारी मुस-लमान एक पैसा लेकर लोगोंको बुर्ज पर चढ़ने देता है। इसके वनानेवाला माधवराय नामक एक हिंदू कारीगर था, इसीसे बुर्जोंका नाम माधवरायका धरहरा पड़ा।

द्वारिकाधीशका मिन्दर औरंगजेवकी मसिजदिक पीछे एक मिन्दरमे द्वारिकाधीशकी और दूसरेमें राधाक्रण्णकी मूर्तियाँ है। दोनों मिन्दरोकी मूर्तियोंका उत्तम शृङ्गार और पीतल जड़े हुए सिंहासन है।

लक्ष्मणवाला घाट ( १५ )-गंगांके घुमावके पास यह पका घाट है, जिसके सिरेपर पूनाके वाजीराव पेञवाका वनवाया हुआ कालेरंगकी सुन्दर अनेक खिड़िकियों वाला एक उत्तम मकान है, जो अब महाराज सेन्धियाके अधिकारमें हैं।

लक्ष्मणवालाका मन्दिर—लक्ष्मणवाला घाटके सिरे पर ग्वालियरेक महाराज सेंधियाका बनवाया हुआ लक्ष्मणवालाजी अर्थात् वेद्वटेश भगतान्का सुन्दर मन्दिर है। जिसमें स्थामल चतुर्भुज उत्तम श्रद्धारसे सिज्जत सुन्दर सिंहासनमें लक्ष्मणवालाजाकी मूर्ति है। जिनके दोनों ओर छोटी छोटी एक एक मूर्तियां खड़ी हैं और एक ओर सोनेका सूर्य्य और दूसरी ओर चांदीका चंद्रमा है। मन्दिरके आगे जगमोहनके स्थान पर एकही छतके नीचे चारो वगले। पर ३२ उत्तम संभोंका दालान और मध्यमें आंगन है। रास अथवा कथा आंगनमें होती है और चारोंओरके दालानमें दर्शक वा श्रोतालोग वेठते हैं। मन्दिरके चारोंओर आंगनके वगलोंमें मकान हैं।

त्रेताका राम-लक्ष्मणवालाके मन्दिरके पृर्वओर धरहरेके पश्चिम एक वड़े भारी मकानके दालानमें राम, लक्ष्मण और जानकीकी मूर्तियां हैं। इनका शृहार सुन्दर है।

गभस्तीश्वर—स्रह्मणवालाके उत्तर एक छोटे मन्दिरमे काशीके अष्ट महालिंगोंमेसे ' गभस्तीश्वर ' शिवलिंग है ।

मंगलागौरी-गभस्तीश्वरके मन्दिरके पास एक कोठरीमें काशीकी ९ गौरियोमेसे ' मंगला गौरीकी ' मृर्ति है ।

यहां द्वादश आदित्योंमेंसे 'मयूखादित्य 'और ५६ विनायकोमेंसे 'मित्र विनायक 'है। स्कंदपुराण~(काशीखंड-४९ वां अध्याय ) अर्कवारको गमस्तीश्वर और मंगलगौरीके दर्शन करनेसे फिर जन्म नहीं होता और चैत्र शुक्त तृतीयाके दिन मंगलगौरीके पूजन करनेसे सोभाग्य मिलता है।

ग्वालियरके दीवान वालाजी पन्त जठारका मन्दिर—घुमाव रास्तेकी सीढ़ियोसे उतर कर लक्ष्मणवाला घाट पर इस मन्दिरके पास पहुँचना होता है। इस उत्तम मन्दिरमें वहुमूल्य वस्त्रांसे सुशोभित शुक्त वर्ण लक्ष्मीनारायणकी मृतिं है। मन्दिरके आगेकी दीवार और खंभे पर जड़ावका काम है और दीवारके पास द्वारके दोनों ओर आदमीसे अधिक वड़े पुरक एक सिपाही खड़े हैं, जिन पर उत्तम काम किया हुआ है। खंभों और सिपाहियों पर कपड़ा ओहार रहता है। और आसपास मकान वने है।

रामघाट (१६)-२०० वर्षसे अधिक हुए इस वड़े घाटको जयपुरके महाराजने वनवाया था। यहां रामतीर्थ है, रामनवमीके दिन यहां स्नानकी वडी भीड होती है। घाटके शिरे पर जयपुरके महाराजके वनवाए हुए एक मन्दिरमें राम और जानकीकी घातु विमह बहुत सुन्दर मूर्ति है। मन्दिरके आगे जगमोहनके स्थान पर छवा और सुन्दर दालान है।

रामघाट पर काशीके ५६ विनायकोमेसे 'कालविनायक' है और घाटसे थोडीदूर पर नीचेके मंजिलमे 'आनंदमैरव' है।

स्कंदपुराण-(काशीखंड-८४ वां अध्याय ) चैत्र गुरु नवमीको रामतीर्थ यात्रासे सर्व धर्मका कर होता है ।

अप्रीश्वर घाट (१७) -यह घाट साधारण है। इसके दोनों वगलोंमे एक एक दालानहैं। पूनाके अतिम पेशवा वाजीरावने इसको वनवाया था। घाटसे ऊपर एक मन्दिरमे 'अप्रीश्वर शिव' और दूसरे मन्दिरमे काशीके ४२ लिंगोमेसे 'उपशांत शिव' है।

भोसला घाट (१८)-लगभग १०० वर्ष हुए, नागपुरके राजाने, जिनकी भोसलाकी पदनी है, इस घाटको बनवाया था, जो गंगाके किनारेके उत्तम घाटोंमेसे एक है। घाटके ऊपर सुन्दर पत्थरके खभे लगे हुए दालान है, जिनके भीतर दोहरी मेहराव लगा हुआ दरवाजा है। इस जगहसे ऊपर लक्ष्मीनारायणके मन्दिर तक सीढ़ियाँ लगी है और दालानके आगे दोनों ओर एक एक पाया बना है।

भोंसला घाटके पास 'नागेश्वर' और ५६ विनायकों में से 'नागेश विनायक' एकही मंदिरमें हैं।
भोंसलाका मन्दिर—में।सला घाटके सिरेपर भोंसलाका वनवाया हुआ सिखरदार एक
वड़ा मन्दिर है, जिस पर वाहर चारोओर नीचेसे ऊपर तक खोदकर छोटी छोटी वहुतसी
मूर्तियां बनी है। मन्दिरमें वहुमूल्य वस्त्र भूपणोसे युक्त लक्ष्मीनारायणकी सुन्दर मूर्ति है मन्दिरके आगे जगमोहनके स्थान पर ३० खभे लगे हुए लक्ष्मणवालाके मन्दिरके दालानके समान
लवा दालानहै और मन्दिरके चारोओर आंगनके वगलोमे मकान और ओसारे हैं।

गंगामहरू घाट (१९) —भोसलाघाटसे दक्षिण गंगामहरू घाट है। घाटके बीचमं गोला-कार एक पाया है, जिसके दोनों ओर आठ पहला एक एक पाया है । तीनों पर जानेकी सीढियां लगी है। घाटके मिरेपर महावीरकी २ मूर्तियां और गंगाजीका एक मन्दिर है।

संकटाचाट (२०)-यह पत्थरसे वांधा हुआ घाट 'यमतीथे' है। घाटपर एक मिन्द्रिसें यमेश्वर और एक मिन्द्रिसें काशीके १२ आदित्योमेसे 'यमादित्य' है। कार्तिक गुड़ द्वितीयाको यहा स्नानको भीड होती है।

स्कंदपुराण-( काशीखंड ५१ वां अन्याय ) भरणी,मंगल और चतुर्दशीके योग होते पर यहां तर्पण श्राद्ध करनेसे पितरोके ऋणसे मुक्ति होती है ।

घाटसे ऊपर महाराष्ट्रीय खी गहना वाईका वनवाया हुआ 'संकटा देवी' का मन्दिर है। एक आंगनके चारोओर दो मंजिले मकान है। एक ओरके मकानमें चांदी जड़े हुए वड़े सिंहासनमें आदमीके समान वडी 'संकटा देवी' की मूर्ति है, जो काशीकी ९ दुर्गाओं मेंसे 'महागीरी' दुर्गा हैं। दालानमें पत्थरका वड़ा सिंह है। संकटाजीके मन्दिरके चाहर फाटकके दक्षिण उसी मन्दिरमें 'कुणेश्वर' और 'याज्ञवल्क्येश्वर' शिवलिंग है। जिनके-सामने एक

गन्दिरमें बड़े अर्घे पर मोटा और बड़ा 'हरिश्चन्द्रेश्वर' शिवलिंग है। थोड़ी दूर जाने पर एक मन्दिरमें 'वसिप्ठेश्वर' 'वामदेवेश्वर' और 'अरुंधती देवी' है। इस मन्दिरके द्वार पर 'चिता-मणि-विनायक' हैं, जिससे पश्चिमोत्तर 'सेनाविनायक' और संकटाजीके मन्दिरके वाहर पूर्व ओर कोनेमें 'विंध्यवासिनी' देवीका मन्दिर है।

विसप्त वामदेवसे थोड़ी ही दूर सेधियाघाट (वीर तीर्थ) पर काजीके ४२ लिंगोमेसे 'आत्माबीरेश्वर' का मन्दिर हैं । इसी मन्दिरमें काशीकी ९ दुर्गाओंमेसे 'कात्यायनी दुर्गा' है । इनके पासके दालानमे 'मंगलेश्वर' और 'बुधेश्वर' शिवलिंग और ५६ विनायकोंमेसे 'मंगल-विनायक' और वहुतसे दूसरे दूसरे देवता है । गलीकी दूसरी ओरके मन्दिरमे 'बृहस्पतीश्वर' आदि कई शिवलिंग और कई देवमूर्तियां है । इनमेसे कई शिवलिंग है, जिनके सामने फाटकके वगलमे 'पार्वतीइवर' शिवलिंग है ।

स्कंदपुराण—( काशीखंड—१५ वं अध्यायसे १७ वं अध्याय तक ) वुधाष्टमीके योगमे वुधेश्वरके पूजन करनेसे सुबुद्धि प्राप्त होती है, गुरुपुष्य योगमे वृहस्पतीश्वरके पूजन करनेसे महापातक निवृत्त होता है और मोमयुक्त चतुर्थी होनेपर संगलेदवरके पूजन करनेसे प्रह्वाधाकी निवृत्ति होती है।

सिद्धेश्वरी देवी—एक मिन्दरमें 'सिद्धेश्वरीदेवी' है जिसके पास 'सिद्धेश्वर' 'किल-युगेश्वर' और काशिके ४२ लिंगोंमेंसे 'चंद्रेश्वर' तीन शिवलिंग है। दूसरे आंगनमें 'चंद्रक्र्य' नामक एक पक्ता क्रूंआ और कई देवता है इस क्र्पपर सोमावती अमावास्याके दिन पिडदानकी भीड़ होती है।

'विद्येश्वर' शिवलिंग नीमवाली त्रह्मपुरीमें हैं।

स्कंदपुराग-(काशीखंड-१४ अध्याय) प्रतिमासकी अमावास्याको चंद्रक्र्पयात्रासे भुक्ति मुक्ति मिलती है और सोमवती अमावास्याको चंद्रक्रूपपर श्राद्ध करनेसे गयाश्राद्धका फल होता है।

संधियाघाट (२१)—सङ्कटाघाटसे दक्षिण मणिकणिका—घाटसे लगा हुआ उत्तरकी जोर हीन दशामें सेन्धियाघाट है। देखनेसे जान पड़ता है कि यह वहुत उत्तम वना था। खोदावका काम वहुत जगह पूरा नहीं हुआ है। घाटके ऊपरके भागोकी नेव हटगई है और सारी वनावट पीछेकी ओर गिर गई है। सन १८३० ई० के लगभग खालियरकी महारानी बैजाबाईने इसको वनवाया था। घाटकी सीढ़ियोंपर एक वड़ा मन्दिर है, जिसके नीचेका भाग वर्णकालमें पानीमें इब जाता है। यह घाट 'वीरतीर्थ 'है।

स्कन्दपुराण-(काशीखंड-८४ वां अध्याय) बीरतीर्थमे स्नान करके वीरेश्वरके पूजन करनेसे सन्तान-प्राप्ति होती है।

मणिकणिका-घाट (२२)—यह घाट काशोके अति पवित्र पांच घाटोंमेंसे एक और दूसरे चारोसे भी अधिक पवित्र और विख्यात है। इसके ऊपर 'मणिकणिका—कुण्ड' है, इससे इस घाटका यह नाम पड़ा है। इन्दोरकी महारानी अहिल्या वाईने, जिसने सन १७६५ ई०से सन १७९५ तक राज्य किया, सन ई० के १८ वें शतकके अन्तमें इस घाटको वनवाया था। गङ्गा और मणिकणिकाके वीचमें विष्णुके चरणचिह्न है, जिसके पास मरे हुए राजा लोग और दूसरे मान्यगण जलाए जाते हैं। इसके पास एक कोठरीमे अहिल्या वाईकी

खिण्डत मूर्ति है। कुण्डसे दक्षिण पश्चिम अहिल्या वाईका वनवाया हुआ विशाल मन्दिर है, जिसके मध्यमे एक शिवलिंग और एक ओर 'तारकेश्वर' शिवलिंग है। गङ्गाके किनारे नकाशी दार कई मन्दिर है।



मणिकर्णिका घाट, काशी.

कार्शाके ४२ लिंगोंमेसे ' महेश्वर ' नामक बहुत वडा फटा हुआ लिंग एक मढीमे है । मणिकर्णिका—कुण्ड—नीचेके मन्दिरकी सतहसे २० सीढ़ियोंके ऊपर मणिकर्णिका कुण्डके ऊपरका फरस है कुण्डम चारोंओर नीचे तक पत्थरकी २१ सीढ़ियां और ऊपर चारों बगलों पर लोहेके जङ्गलका घरा है। कुण्ड सिरे पर लग भग ६० फीट लम्बा और नीचे लग भग २० फीट लम्बा और २ फीट चोडा है, गंगासे कुण्डके पेन्दी तक गंगासे पानी आनेके लिये एक नाला है। कभी कभी कुडमे केवल दो तीन फीट ऊचा पानी रहता है।

यहां नित्य स्नान करने वाले यात्रियोकी भीड़ रहती है और सैकड़ो आदमी जप पूजा करते हुए बेठे देख पडते हैं।

काशीके यात्री प्रथम मणिकणिका-कुण्ड और गङ्गासे स्तान करके विश्वनाथका द्ञीन करते है।

शिवपुराण—(८ वां खण्ड-३२ वां अध्याय) शिवजीने अपनी वाई भुजासे विष्णुकी मकट किया, विष्णुने शिवकी आज्ञासे तप करनेके निमित्त काशीमे पुष्करिणीको खोदा और अपने पसीनेसे उसे भरकर वह तप करने छो। वहुत दिनोके उपरान्त उमा सहित सदाशिवजी वहां प्रकट हुए शिवजीने अपना सिर हिलाया और विष्णुकी स्तुति कर अपनी प्रसन्नता प्रकटकी उसी दशामे शिवजीके कानसे मणि उस स्थान पर गिर पड़ी, जिससे वह स्थान मणिकणिका नामसे प्रसिद्ध हुआ।

स्कन्दपुराण-( काशीखण्डेक २६ वें अध्यायमें भी यह कथा है और लिखा है कि विण्युने अपने चक्रमे पुष्करिणीको खोदा,इसलिए इसका नाम चक्रपुष्करिणी भी हुआ) (काशीखण्ड-२१ वां और ८४ वां अध्याय) इसमें स्नान करनेसे गर्भवास छुट जाता है।

अमेठीके राजाका मिन्दर—मणिकणिका कुण्डेक पिश्चम पासही अलवरके महाराजका उत्तम शिवमिन्दर वन रहा है; जिससे पिश्चम अमेठीके राजाका पञ्चायतन मिन्दर है । वीच चाले मिन्दरमें दुर्गाजीकी मूर्ति और चारीं कोनोंमें पीतल जड़े हुए होजोंमें एक एक शिवलिंग है। वीचवाले मिन्दरके चारों दिशाओमें मेहराववाले नकाशीदार चार चार खम्भोंका दालान है। चारोंओर घोडमुहोके स्थानों पर अच्छी सङ्गतराशीकी पचास साठ पुतलियां हैं। पांचों मिन्दरोंके शिखरों पर उंचे मुनहले एक एक कलश और बहुतेरी सुनहरी कलियां लगी है। मिन्दरसे पूर्व ओसारेमें पीतलका परदार सिंह और पीतलका नन्दी खड़ा हैं। मिन्दरके चारों ओर आंगनके वगलोंमे मकान है।

सिद्धिवनायक-अमेठीके मिन्द्रके पासही पश्चिमोत्तर एक कोठरीमे काशीके ५६ विना-यकोंमेंसे 'सिद्धिविनायक' है।

मणिकिणकिश्वर-काकारामकी गछीमें वर्द्धमानके राजाकी कोठीके पश्चिम एक कोठरीके भीतर गहरे स्थानमें काशीके ४२ छिंगोमेंसे 'मणिकिणकेश्वर' है । वहुतेरे छोग उत्परहीसे शिवके उत्पर जल पुष्प आदि छोड़ते हैं। एक दूसरी कोठरीसे २१ सीडियोके नीचे जाने पर शिविछगके पास आदमी पहुँचता है।

ज्योतिरूपेश्वर-मणिकर्णिकेश्वरके पास एक मकानमें काशीके ४२ लिगोमेंसे 'ज्योति-रूपेश्वर' शिवलिंग है। उनके पास कई छोटे छोटे लिंग है।

मणिकर्णविनायक-मणिकर्णिका-घाटसे थोड़ी दूर ज्ञानवापी जानेवाली गलीमें स्वर्गद्वार पर चौकीके पास एक छोटे मन्दिरमें काशोंके ५६ विनायकोमेसे 'मणिकर्णविनायक' हैं।

यविनायक-मणिकिणिकासे ज्ञानवापी जानेके रास्तेमें ( त्रह्मनालमे ) वाई ओर गलीसे १२ सीढ़ियोंके ऊपर एक छोटे मिन्दिरमें 'यविनायक' है, जिनको 'सप्तावरणिवनायक' भी कहते हैं। यहां पंचकोशी यात्रा समाप्त होती है। यहांसे आगे थोड़ी दूर पर 'खर्गद्वारेश्वर' समीपही पश्चिम 'पुलहेश्वर' और 'पुलस्तेश्वर' है। थोड़ी दूर आगे कुंजविहारीजी गंगापुत्रके मकानमें काशीके ४२ लिगोंमेंसे 'अमृतेश्वर' शिवालिंग हैं।

मणिकिणिकासे ज्ञानवापी जानेवाली गर्लाके दोनों वगलेंगर छोटे छोटे मिन्दिरोमें और आलोंमें बहुतेरे शिवलिंग और देवमूर्तियां है और दोनों ओर कंगलें मंगते बैठे रहते हैं। दहिनी ओर एक स्थानपर दर्भगाके महाराजका सुन्दर मिन्दर है, जिसके सामने दिश्रण रास्तेके दूसरे ओर गहरे और अंधेरे स्थानमें कई सीढ़ियोंके नीचे 'नीलकंठेक्वर' शिवलिंग है।

ज्ञानवापी-विश्वनाथके मिन्द्रिसे उत्तर ४८ खंभोंपर चारोंओरसे खुला हुआ पत्थरका सुन्दर मंडप है, जिसको ग्वालियरकी महारानी वैजावाईने सन १८२८ ई० मे बनवाया इसीमें पूर्व किनारेके पास 'ज्ञानवापी' नामसे विख्यात एक कूप है। सन ई०की १७ वीं सदी में वादशाह औरंगजेवने जब विश्वनाथके पुराने मिन्द्रिको तोड़ दिया, छोग कहते है कि तब विश्वनाथ शिवलिंग इसीमें चल्ने गए। कूप पत्थरकी टट्टीसे घेरा हुआ है। इसके मुखपर लोहेकी

चादर दी गई है। यात्रीगण कूपमे जल अक्षत आदि गिराते है। कूपके निकट एक पुजारी वैठा रहता है, जो यात्रियोंके हाथमे पवित्र जल देता है।

ह्रानवापीके पूर्वोत्तर मैदानमे पुराने नंदीके स्थानपर नेपालके महाराजका दिया हुआ ७ फीट ऊचा एक वडा 'नंदी' (वेल ) है, जिसके पास एक चवृतरे पर बहुत छोटे मिन्द्रिमें 'गौरीशकर' की मूर्ति है । शिवके नाम जंघे पर गणेशको गोदमें लिए हुये पार्वतीजी वेठी हैं। इस मिन्द्रिके नीचे 'तारकेश्वर' शिवका स्थान है, जो काशीके ४२ लिगोमेंसे और ११ महारुद्रोमेंसे है।

स्कंद्पुराण—( काशीखंड--३३ वां अध्याय ) ज्ञानोदय तीर्धके स्पर्श मात्रसे सर्व पाप छुट जाता है और अश्वमेषका फल मिलता है। फल्गुतीर्थमे स्नान करके पितरोके तर्पण करने से जो फल मिलता है, ज्ञानोदय तीर्थमे श्राद्ध कर्म करनेसे वहीं फल होता है। कृष्ण अष्टमी गुरु पुष्य व्यतीपात योगमें ज्ञानवापीके निकट पिंडदान करनेसे कोटि गयाके श्राद्धका फल मिलता है। शिवतीर्थ, ज्ञानवापी, ज्ञानवायी, तारकाल्य तीर्थ और मोक्षतीर्थ इसीका नाम है।

विश्वनाथका मन्दिर-ज्ञानवापीसे दक्षिण काशीके मन्दिरोमें सबसे अधिक प्रख्यात विश्वनाथ शिवका मन्दिर है। और संपूर्ण शिवलिंगोमे विश्वनाथ अर्थात् विश्वेश्वर शिव प्रधान है।

विश्वनाथका शिखरदार मन्दिर ५१ फीट ऊंचा पत्थरका सुन्दर वना हुआ है। मन्दिरके चारो ओर पीतलके किंवाड़ लगे हुए एक एक द्वार है। मन्दिरके पश्चिम गुंवजदार जगमोहन और जगमोहनके पश्चिम इससे मिला हुआ 'दृढपाणीश्वर' का पूर्व मुखका शिखरदार मन्दिर है। इन मन्दिरोंको सन ई० की १८ वीं सदीमे इंदीरकी महारानी आहिल्या वाईने वनवाया था। विश्वनाथके मन्दिरके शिखर पर और जगमोहनके गुंवजके ऊपर ताबेके पत्तर पर सोना का मुलम्मा है, जिसको लाहीरके महाराजरणजीतिसहने अपनी अतकी वीमारी(सन १८३९ई०) में दिल्लाया। जगमोहनमें कई देवमूर्तियां और ५ वड़े घंटे है।

मिन्द्रके आंगनके पश्चिमोत्तर कोनके पास पार्वती अर्थात् नवगौरियोंमेंसे 'सीभाग्य-गौरी' और गणेशका, पृत्तौत्तर कोनके पास भोग-अन्नपूर्णा अर्थात् नवगौरियोमेसे 'शृङ्गारगौरी' का, पूर्व दक्षिण 'अविमुक्तिश्वर' का, और दक्षिण पश्चिम कोनके पास 'सत्यनारायण' (विष्णु ) का मिन्द्र है । उत्तर और दक्षिणेक दालानोंमे बहुतेरे शिवलिंग और देवमूर्तियां हैं। दंडपाणीश्वरके मिन्द्रिक पश्चिम-दक्षिण पासही मैदानमे 'शनैश्वरेश्वर' शिवलिंग है । आंगनका दरवाजा दक्षिण है, जिसके ऊपर गणेशकी पीतलकी मूर्ति और एक ओर चन्द्रमा और दसरी ओर सूर्य है।

शिवपुराण—(८वां खड-१ ला अध्याय) शिवके १२ ज्योतिर्लिंग पूर्ण अंशसे इन देशोमे विराजमान हैं। (१) सौराष्ट्रदेशमे सोमनाथ, (२) श्री शैलपर मिहकार्जुन, (३) उज्जैनमे महाकाल, (४) अमरेश, (५) हिमालयपर केदारेश, (६) डािकनी तीर्थमे भीम- शकर, (७) काशोमे विश्वनाथ, (८) गौतमीके तटपर त्र्यंवक, (९) चिता भूमिमें वेशनाथ, (१०) दाहक वनमे नागेश, (११) सेतुवंधपर रामेश्वर, और (१२) शिवप्रहमें घुसुणेश।

( काशीखंडके ९९ वे अध्यायमें विश्वेश्वरकी पूजाका विधान और माहात्म्य विस्तारसे दिखा है ) २२ वां अध्याय एक दिन शिवजीने संसारके लामके निमित्त यह समझा कि ब्रह्माने हमारी आज्ञासे सृष्टि उपजाई तो सब ब्रह्मांडके जीव अपने अपने कमीं वंध रहेगे वे हमारे रूपको क्योंकर जान सकेगे, ऐसा विचार शिवजीने पांच कोश तक काशीको, जो अपने त्रिश्लमें उठा रक्खा था, धरतीमें छोड दिया और अपने लिंग अविमुक्त अर्थात् विश्वनाथको भी काशीसे स्थापित कर दिया और कहा कि काशी प्रलयमे भी नष्ट न होगी। ( इठवां खंड पांचवां अध्यायका वृत्तांत प्राचीन कथामें देखों।

( ३८ वां अध्याय ) विश्वनाथके समान दूसरा लिंग नहीं है इनके 'हरेश्वर' मंत्री, 'ब्रह्मे-श्वर' वेद पुराण सुनानेवाले, 'भैरव' कोतवाल, 'तारकेश्वर' धनाध्यक्ष, 'दंडपाणी' चोवदार, 'वीरेश्वर' मंडारी, 'ढुंढिराज' अधिकारी और दूसरे सब लिंग विश्वनाथके प्रजापालक है।

स्कंद्पुराण--(काशीखंड २१वां अध्याय) कार्तिक शुक्र १४ को विश्वेश्वरयात्रासे सुक्ति सुक्ति फल मिलता है। [ ३९ वां अध्याय] माघकुण १४ को अविसुक्तेश्वर यात्रासे काशी वास का फल मिलता है।

शिवकी कचहरी--विश्वनाथके मन्द्रिसं पश्चिमोत्तर शिवकी कचहरी है। विश्वनाथके आंगनके पश्चिमकी खिडकीसे जाना होता है, यहां एक मंडपमें और इससे वाहर कई पंक्तियों से लगभग १५० गिविलग है। जिनमें 'धर्मराज शिविलग प्रधान है। यहां के लिगों से वहुतेरे लिग वहुत पुराने है। इसी कचहरीमें ५६ विनायकों मेसे 'मोद्विनायक' 'प्रमोद्विनायक' सुमुखविनायक' और 'गणनाथ विनायक' है।

अक्षयवट—विश्वनाथके मिन्दरके फाटकसे पश्चिम एक गली हुंढिराज तक गई है। पहले वाएं ओर 'शिनिश्चरका' दर्शन होता है, जिनका मुखमंडल चांदीका है। नीचे शरीर नहीं नहीं, कपड़ा पहनाया गया है। शिनश्चरसे पश्चिम दाहिनी ओर एक आंगनके वगलके एक मकानमें 'महावीरजी' और कोनेके मकानमें 'अक्षयवट' नामक एक वटवृक्ष है, जिसको यात्री लेग अंकमाल करते है।

यहां काशीके १२ आदित्योमेंसे 'द्रुपदादित्य' और एकादश महारुद्रोमेंसे 'नकुलेश्वर' है। अन्नपूर्णा—अक्षयवटसे पश्चिमगलीके वाएं 'अन्नपूर्णाका' मन्दिर है। पृताके पहले वाजी-राव पेशवाने सन् १७२५ ई० मे वर्त्तमान मन्दिरको वनवाया था। आंगनके मध्यमे एक उत्तम मन्दिर है, जिसमे चांदीके सिहासनपर अन्नपूर्णाकी पीतलमयी मूर्त्ति पश्चिम मुखसे वैठी है। मन्दिरके पश्चिम मुन्दर जगमोहन है। आंगनके चारों वगलोंपर दो मंजिले दालान और जगह जगह मन्दिरके है। पूर्वोत्तर लिंग स्वरूप 'कुवेर' पूर्व—दक्षिण 'सूर्य्य' दक्षिण—पश्चिम 'गणेश' पश्चिम 'विष्णु' पश्चिमोत्तर 'महावीर' और एक वड़े मन्दिरमें 'यंत्रमंत्रेश्वर' शिवलिंग है।

हावपुराण-(६ वां खंड-१ ला अध्याय) शिवजी विश्वनाथके समीप पहुँचे और उन्होंने मणिकर्णिकामे स्नान करके विश्वनाथजीका दर्शन किया। गिरिजापित काशीमें स्थित हुए और उन्होंने काशीको अपनी राजधानी वनवाया। गिरिजाभी काशीमें रहगई, जो 'अन-पूर्णेश्वरी' देवीके नामसे प्रसिद्ध हुई।

स्कंदपुराण-( काशीखंड ६१ वां अध्याय ) चैत्र शुक्त ८ और आर्थिन शुक्त ८ के दिन अन्नपूर्णांके दर्शन पूजन करके १०८ परिक्रमा करनेले पृथ्वी परिक्रमाका फल मिलता है ।

ढुंढिराज गणेश-अन्नपृणांके मन्दिरसे पश्चिम गलीके वाएं वगलपर कोटारियोमे वहुत शियालिंग और देवमूर्तियां है । जिससे थोड़ाही पश्चिम गलीके मोड़पर दाहिने और एक छोटी कोठरीमें काशीके प्रसिद्ध देवताओंमेंसे एक 'ढुंढिराज' गणेश हैं। इनके चरण, सुंड, ललाट और चारा भुजाओंपर चांदी लगी है।

गणेशपुराण-( उत्तर खड-४८ वां अध्याय ) राजा दिवोदासके काशी छोड़नेपर शिव-जीने काशीमे आकर सुन्दर वने हुए मन्दिरमें गंडकीके पापाणसे वनी हुई हुिहराजजीकी मूर्तिकी स्थापना की ।

स्कंदपुराण-(काशी खंड ५७ वां अध्याय ) न्याकरण शास्त्रमे 'ढुंढि अन्वेपणे' धातु कही है, अतएव समस्त अर्थोंके अन्वेपण करनेके कारण 'ढुंढिराज' यह नाम हुआ।

मात्र गुरु ४ को ढुढिराजेक पूजनसे आवर्ष विव्नकी निवृत्ति होती है और काशीवासका फल मिलता है।

दंडपाणि—ढुंढिराजके पाससे उत्तर जो गली गई है, उसके वाएं एक कोठरीमे 'दंडपाणि' खड़े है, जिनके दाहने वाए 'शुभ्रम विभ्रम' दो गण खड़े है और आगे कई लिंग है।

शिवपुराण-(६ वां खड २ रा अध्याय) शिवजीने आनद वनमें हरिकेश नामक तपस्वी को वरदान दिया कि काशीपुरीकी तुम रक्षा करो और शत्रुओंको दंखदो । तुम दंखपाणिके नामसे प्रसिद्ध होगे। उस दिनसे दंखपाणि काशीमें स्थित रहते है। वीरमद्रने दंखपाणिका अनादर किया, इससे उनको काशीका वास न मिला। वे दूसरे स्थानपर जारहे। अगस्त्य मुनिकोभी दंखपाणिकी सेवा न करनेसे काशी छोड देनी पडी।

स्कंदपुराण-(काशी खंड-३२ वां अध्याय) यह अन्न, मोक्ष और ज्ञानका दाता है। (दंडपाणिके प्रादुर्भावकी कथा गिवपुराणकी कथाके समान यहांभी है)।

पुराने विश्वेश्वर-इनको 'आदिविश्वेश्वर भी कहते हैं। ज्ञानवापीके पासके औरंगजेव वाली मसजिद्से पश्चिमकी ओर कारमाइकल लाइब्रेरीसे पश्चिमोत्तर सडकके पास पुराने विश्वेश्वरका वडा मदिर है मंदिरमे मार्चुलका फरस है। पीतलजडे हुए हीजमे ऊचे अर्घे पर छोटा शिवल्गि है।

कोतवाली टोलामे 'ईशानेश्वर' और काशीके ५६ विनायकोमेसे 'गजकर्ण विनायक' है।

औरगंजव मसजिद-ज्ञानवापीसे थोड़ी दूर उत्तम यह मसजिद है। वादशाह औरगजेवने विश्वनाथका वडा मन्दिर तोडकर उसके सामानसे यह मसजिद वनवाई, विश्वनाथके पुराने मन्दिरका एक हिस्सा मसजिदमे लगा हुआ इसके पीछे देख पडता है। मसजिदके आगे नका-शीदार रांभे जो लगे हैं, वे मन्दिरहीमें पहले लगे थे। एक वगलसे मसजिदमें जानेका रास्ता है।

लांगलीश्वर-ओरंजेव मसजिद्से उत्तर खोवा वाजारमे 'पचपांडव' के आगे मन्दिरमें काशीके ४२ लिंगोमेसे 'लांगलीव्वर' नामक मोटा और ऊंचा शिवलिंग है।

काशी करवट-एक गलीके किनारेपर एक आंगनमें सूखे कूपमे शिवलिंग है। लिगके पास जानेके लिये एक मार्गहें, जो नियत समयपर खुलता है। यात्रीलोग अपरहीसे शिवलिंग पर जल अक्षत आदि गिराते हैं। कूपके पास बहुतेरे लोग करवट देते हैं और भीतपर फूलसे अपना नाम लिखते हैं। यहांका पुजारी दक्षिणा लेकर यात्रियोको सुफल बोलता है।

काशी करबटसे दक्षिण कुठ दूरजानेपर विश्वनाथजीके दक्षिण कालिकागलीके सामने काशीके ११ महाक्ट्रोमेसे 'मदालतेइवर' एक मकानके छोटे मन्दिरमे हैं। आगे कालिका गलीमें 'चडी चंडी ज्वर' एक छोटे मन्दिरमें हैं। उसी गलीमें आगे जानेपर एक मन्दिरमें ९ दुर्गाओं मेसे 'कालरात्री' दुर्गाकालिकाजीके नामसे प्रसिद्ध हैं। यहासे कुछ दूर आगे पश्चिम 'शुक्रकूप' और

काशीके ४२ लिंगोंमंसे 'शुक्रेश्वर' हैं। काशीखंडके १६ वं अध्यायमें लिखाहै कि शुक्रवारको शुक्रेश्वरक पुजनसे सुसंतान मिलतीहै। शुक्रेश्वरसे पश्चिम थोड़ी दूरपर 'मवानी शंकर' शिव-लिंग और काशीकी ९ गौरियोमंसे 'भवानी गौरी, है। भवानी शंकरसे पश्चिम एक मकानमें काशीके ५६ विनायकोंमेंसे 'सृष्टिविनायक' है, जिनके पश्चिम दक्षिण एक वांडेमें काशीके ११ महाक्ट्रोंमेसे 'शितिकेश्वर' है। यहांसे पश्चिमोत्तर ढुंढिराजसे पश्चिम एक मकानमे 'पंचमुखी गणेश' हैं। ढुंढिराजके पश्चिम फाटकके पास एक वड़े शिवालेके एक कोठरीमें काशीके ५६ विनायकोंमेसे 'यज्ञविनायक' है जिससे पश्चिम ओर सड़कपर एक छोटे मन्दिरमें 'समुद्रेश्वर' और इनसे उत्तर सड़ककी गलीमें 'ईशानेश्वर' है।

ईशानेश्वरसे पूर्वोत्तर और कारमाइकल लाइब्रेरीसे पश्चिमोत्तर सड़कके निकट 'पुराने विश्वेश्वर' का मन्दिर जयपुरके राजा मानसिहका वनवायाहुआ है। मन्दिरमें मार्बुलका फर्वहै। पीतल जड़े हुए हौजमें ऊंचे अर्थेपर छोटा शिवलिंग है।

आदिविश्वेश्वरसे उत्तर चांदनी चौकमे काशीके ५६ विनायकोंमंसे 'चित्रघंट विनायक' है। यहांसे उत्तर चंदूनाऊकी गळीमें काशीकी ९ दुर्गाओमेंसे 'चित्रघंटा' दुर्गा है। यहां चैत्र शुक्त तृतीया और आश्विन शुक्त तृतीयाको दर्शन पूजनका मेळा होता है। काशीखंडके ७० वे अध्यायमें लिखा है, कि जो चित्रघंटा देवीका दर्शन करता है, उस मनुष्यके पातकको चित्रगुप्त नहीं लिखते हे।

गर्लाके वाहर पूर्व कुछ दक्षिण दूर जानेपर एक छोटे मन्दिरमें काशीके अप्ट महाछिंगों मंसे अनगढ चिपटा 'पञुपतीदवर' शिवालिग है। मन्दिरमें मार्बुलका फर्स लगा है, वाहर चारी ओर बहुत देवता है।

स्कंदपुराण-( काशीखंड-६१ वां अध्याय ) चैत्र शुक्त चतुर्दशीको पशुपतीश्वरके दर्शन पूजन करनेसे यमराजंका भय छुट जाता है।

पशुपतीं वरसे पूर्व-दक्षिण करमीरी मलकी हिनेलीके सामने शीतला गलीमें एक अधियारे गड़हें में 'पितामहेरवर' है। इनका दर्शन वर्षभरमें केवल एक दिन शिवरात्रिकों होता है। इस स्थानसे थोड़ी दूर पूर्व कलशेरवरीकी ब्रह्मपुरीमें कलशेरवर और 'कलशेरवरी'के मिन्दर है। यहां एक कूप 'कलशकूप' करके प्रसिद्ध है। कलशेरवरसे पश्चिमोत्तर नंदनशाहके महलेमें 'परशुरामेरवर' महादेवजीका मिन्दर है। पांच सात सीलीके नीचे पीतलके होजमें परशुरामेरवर शिवलिंग है। परशुरामेरवरसे उत्तर ठठेरी वाजारके कोनेपर गड़हेमें 'सत्यकालेरवर' महादेव है।

गोपालमंदिर-सत्यकालेक्वरसे पूर्व चौखंभा महहेमें वहभ संप्रदायवालोंका गोपालमन्दिर काशोमें प्रसिद्ध है। मन्दिर लंबा चौड़ा राजसी मकानके समान पूर्वमुखका है। पत्थरकी छंबी सीढ़ियोसे मन्दिरमें जाना होता है।

श्री गोपाललालजीके चौकके उत्तर एक दूसरे चौकमें श्रीमुकुन्दरायजी विराजते हैं। इन मिन्दरोंके पूर्व समीपहींमें मिन्दरके मालिक गोस्वामी श्री जीवनलाल वावा विराजते हैं। मिन्दरका पट नियत समयमें खुलता है। दर्शकगण द्वारसे वाहर एकत्र होते हैं। श्रीगोपाललालकी झांकी मनोहर होती है। श्रावणमें झूलनोत्सव बढ़े धूमधामसे होता है। वहम संप्रदायके लोग वाल गोपालकी आराधना करते है। उत्सवोंके समयमें वालकोंक प्रिय वहुत

प्रकारके सुन्दर वहुमूल्य खिलौने रक्खे जाते है। सबसे बड़ा उत्सव जन्माष्टमीको होता है, जिसके दूसरे दिन बड़े धूमधामसे दिधकांदी होता है। कार्त्तिक गुक्क प्रतिपदाको अन्नकृट होता है। संध्यासमय गोवर्धन पर्वत बनाकर पूजाजाताहै। और रात्रिमे बहुत प्रकारकी वस्तु भोग लगाई जाती है।

काशीमे गोपालमिन्द्रिक अतिरिक्त वहुमसंप्रदाय वालेके निम्नलिखित मिन्द्र उत्तम है (१) गोपालमिन्द्रिके सामने पूर्व रणछोरजीका मिन्द्र (२) वहे महाराजजीका मिन्द्र (३) वहे महाराजजीके मिन्द्रिसे उत्तर वलदेवजीका मिन्द्र (४) वलदेवजीसे पूर्व भादके महलेमें दाऊजीका मिन्द्रि है।

गोपालमिन्द्रके पश्चिमोत्तर सिद्धिमाताकी गलीमें काशीकी ९ हुर्गाओमेसे 'सिद्धिदा हुर्गा' सिद्धिमाताके नामसे प्रसिद्ध है। दाऊजीके मिन्द्रसे पूर्व कुछ दूर एक गुजरातीके मकानमें 'आदि विहुमाधव' जीकी मूर्ति है, जिससे पूर्वोत्तर थोडी दूर पर एकही मिन्द्रमें 'आमर्दकेश्वर' और 'कालमाधव' जी है। जिनसे उत्तर 'पापमक्षेश्वर' महादेव हैं।

ा मध्वनदास द्वारिकादासकी धर्मशाला—भैरव वाजारमे साधोदास सामियाकी गलीके वगलपर काठकी हवेलीके पास ही यह धर्मशाला संवत् १९४१ की वनवाई हूई है । नीचेके मंजिलमे ६ कमरे दो वगल टालान, दूसरे मजिलमे ७ कमरे और २ दालान तीसरे मंजिलमें ७ कमरे और चौथे मंजिलमें सिर्फ एक वंगला है।

कालभेरन-इनको 'भैरवनाथ' भी लोग कहते है। भैरवनाथ महले में शिखरदार मन्दिरमें सिहासनके उपर 'कालभेरवकी' पापाण प्रतिमा है। इनके मुखमडल और चारो हाथोपर चांदी लगी है। मन्दिरके द्वार तीन ओर हैं। मन्दिर और जगमोहन दोनोंमें ज्वेत और नील मार्चुलका फरस है। द्रावाजेके वाएं ओर पत्थरका एक वडा कुत्ता और दोनों ओर सोटे लिये हुए दो द्वारपाल खडे है। आंगनेक चारो वगलेपर पक्षे दालान हैं। आंग वडा महावीर, दाहने दालानमें थोगेश्वरी, जो काली करके प्रसिद्ध है और महावीरकी वड़ी वड़ी मूर्तिया है। आंगनका एक दरवाजा मन्दिरके आगे दूसरा मन्दिरके पीछे हैं। पीछे वाले दरवाजेसे वाहर एक लोटे मन्दिरमें क्षेत्रपाल भैरवकी मूर्ति है। कालभैरवके वर्तमान मन्दिरको सन १८२५ ई० में पृनाके वाजीराव पेजवाने वनवाया था। यहांके पुजारी मोरपंखके सोटेसे बहुतेरे यात्रियोकी पीठ ठोकते हैं कालभैरवको कोई कोई मद्य भी चढ़ाता है। इनकी सवारी कुत्ता है। ये पापी लोगोंको दंड देनेवाले काशीके कोतवाल है। अगहन कुण्णाप्टमीको भैरवके दर्शनकी वड़ी भीड़ होती है।

शिवपुराण—(७ वां खड-१५ वां अन्याय) ब्रह्मा और विष्णुके परस्पर झगडेके समय दोनोंके मध्यमे एक ज्योति प्रकट हुई। जिसको देख ब्रह्माने अपने पांचव मुखसे कहा कि, हे विष्णु! इस ज्योतिमें किसी मनुष्यका खरूप दिखाई देता है। इतनेमें एक मनुष्य नील लोहित वरण चद्रमाल त्रिशूल हाथमें लिए संपांका भूपण वनाए देख पड़ा। ब्रह्माने कहा कि तुम तो हमारे श्रूमध्यसे उपने हुए रुद्र हो, हमारी शरणमे आओ, हम तुम्हारी रक्षा कैरेंगे ब्रह्माका ऐसा गर्व देखकर शिवजीने महाकोप करके भैरवको उत्पन्न किया और कालराज, कालभैरव पापमक्षण आदि नाम उसका रक्षा। भैरवने अपनी वाई उंगलीके नखसे ब्रह्माका पाचवां शिर काट लिया (१६ वां अध्याय) ब्रह्मह्या शिवसे प्रकट होकर भैरवके पीछे पीछे देखने लगी (१७ वां अध्याय) भैरव ब्रह्माका सिर हाथमे लेकर सव देशोकी परिक्रमा कर जब

काशीमें आए तव ब्रह्महत्या पृथ्वीके नीचे चली गई। भैरवके हाथसे ब्रह्माका सिर धरतीमें गिर पड़ा, उसी स्थानका नाम 'कपालमोचन' तीर्थ हुआ।

मार्गगिषि कृष्णाष्टमीको भैरवका जन्म हुआ । उसी तिथिको भैरवका व्रत होता है । अष्टमी, चतुर्दशी और रविवारको भैरवके दर्शन पूजनसे बड़ा फल मिलता है ।

स्कंदपुराण—(काशीखंड—३१ वां अध्याय) (शिवपुराणकी ऊर्द्ध लिखित भैरवके जन्मकी कथा यहां भी है) मार्गशीर्प कृष्णाप्टमी कालभैरवके जन्मका दिन है उस दिन कालभै-रवके दर्शन, पूजन और वहां जागरण और दीपदान करनेसे सब पाप छुट जाता है और वर्ष पर्यन्त किसी कोममे विन्न नहीं होता। और इस तिथिमे कालकूप और कालभैरव यात्रासे कलिकालका भय छुट जाता है।

(३० वां अध्याय) रविवार, मंगलवार और शिवरात्रिको कालमैरवके द्र्शन पूजन तथा ८ परिक्रमा करनेसे सव पाप छुट जाता है।

( ६१ वां अध्याय ) मार्गशीर्प शुक्त ११ की कालमाधवके पूजन करनेसे कलिकालका भय निवृत्त होता है।

(८४ वां अध्याय) भौमाष्ट्रमीको भैरवतीर्थमें स्नान और भैरवके पूजन करनेसे कलि-कालका भय निवृत्त होता है।

कालदंड-कालभैरवके मन्दिरसे पूर्व एक गलीमें 'नवप्रहेइवर' और 'व्यतीपातेव्वर' हैं । यहांसे पूर्वोत्तर एक मन्दिरमें 'कालेक्वर' शिवालिंग और ३ हाथ ऊंचा 'कालदंड' है । काल दंडका मुखमंडल धातुमय है। दीवारके पास 'काली' की मूर्ति है, जिसके निकट 'कालकूप नासक एक क्प है, जिसमे दीवारके छेदसे प्रकाश रहता है।

चिताघाट (२३)-मणिकणिका घाटसे दक्षिण-पश्चिम 'चिताघाट' है। इस पाट पर मुदें जलाए जाते हैं। आग डोमके घरसे लाई जाती है। डोम बढ़ा धनी है, क्योंकि कोई कोई उसको सैकडो रुपये फीस दे देता है। यहां सती खियां और उनके पतियोके यादगारमें (स्मरणार्थ) हाथ पकडेहुए पुरुष और खियोंकी पत्थरकी अनेक मूर्तियां है। घाटसे ऊपर राजा बहुम शिवाला नामक एक पुराना सुन्दर बढ़ा मन्दिर है, जिसके चारों ओर ४ वुर्ज है मन्दिरके पश्चिम अथवना उजड़ा हुआ उमराविगिरिका पुस्ता है।

राजराजेश्वरी घाट (२४)-इसकी सीढ़ियां नहीं जोड़ी गई है, इसके पासकी इमारत गोसाई भवानी गिरिकी वनवाई हुई है। यहां 'राजराजेश्वरीजी' का मन्दिर है।

लिलता घाट (२५) —लिलतातीर्थपर साधारण लिलताघाट है। घाटसे ऊपर कार्शाकी ९ दुर्गाओमेसे 'लिलता देवीका' मिन्द्र है। जहां आदिवन कृष्ण द्वितीयाको दर्शने पूजनका मेला होता है। इस मिन्द्रमें पूर्व ओर 'कार्शी देवी' हैं। मिन्द्रके वाहर सीढीसे ऊपर जाकर आगे नीचे उतरनेपर 'गंगाकेशव' का मिन्द्र मिलता है, जिसके वाहर एक चवूतरेपर काशीके १२ आदित्योंमेसे 'गंगादित्य' है। घाटसे ऊपर गलीमें 'त्रिसंघेशवर' का मिन्द्र है, जिससे पूर्वीत्तर एक दालानकी कोठरीमें 'मोक्षेश्वर' और काशीके ४२ लिगोमेसे 'कर्लोश्वर' शिवलिंग हिंग हैं। इस मिन्द्रसे पश्चिम लाहाँरी टोलेमें काशीके ४२ लिगोमेंसे 'ज्ञानेश्वर' शिवलिंग एक खत्रीके मकानमें है।

स्कंदपुराण-( काशीखंड-७० वां अध्याय ) आज्ञिन कृष्ण द्वितीयाको लिलता देवीके दर्शन पूजन करनेसे सौभाग्यफल मिलता है ( ९४ वां अध्याय ) प्रतिमासके सोमवारको करणे-इनरकी यात्रा करनेसे काशीवासका फल मिलता है। नैपाली मन्दिर-लिलताघाटसे ऊपर नैपाली शिवमन्दिर द्रीनीय है। इसकी शकल चीनके मन्दिरों के उगकी है। मन्दिरके शिरोभागपर दोहरी चक्रटी और ऊपर मुलम्मेदार कलश है। छड़जेके किनारोपर तोरणके समान घंटियां लटकाई गई है, जो हवासे वजती हैं। मन्दिरके आगे बड़ा नंदी है। मन्दिरके निकट नैपाली यात्रियों के ठहरनेके लिये एक धर्मशाला है। इस ढाचेका मन्दिर काशीमे दूसरा नहीं है।

मीरघाट (२६)—यहां 'विज्ञाल तीर्थ' है। इस घाटकी पत्थरकी सीढियां सादी हैं जो ऊपर और इसके पासवाले मिन्द्रोतक गई है। घाटकी नेवके पास पूर्व समयकी सातियोके स्मारक चिह्न है। घाटके उत्तर मीरअली नन्वावका पुस्ता है, जिसके निकटकी कोठरिये टूट फूट गई हैं।

धर्मकूप-मीरघाटसे ऊपर छोटे छोटे मन्दिरो और दीवारसे घरा हुआ काजीके पवित्र कूपोमेरो 'धर्मकूप' है। घरेके वाहर कूपसे पश्चिम 'विश्ववाहुका' देवीका मन्दिर है। इसी मन्दिरमें 'दिवोदासेश्वर' जिवलिंग है। धर्मकूपसे दक्षिण काजीके ४२ लिगोमें 'धर्मेश्वरका' मन्दिर है। धर्मकूपसे दक्षिण-पश्चिम काजीकी नव गीरियोंसे 'विशालाक्षी गौरीका' मन्दिर है। यहाँ भारोंकी कृष्ण ३ को दर्शनकी भीड होती है।

धर्मेश्वरके दर्शनका मेला कार्तिक शुक्त ८ को होता है। घाटके निकट ऊपर एक मिन्दरमें काशोंके ५६ विनायकोंमेसे 'आशाविनायक' है। इस मिन्दरमें महावीरजीकी विशाल मूर्ति और दूसरी वहुतेरी देवमूर्तियां हैं। सामने एक मकानमें काशीके १२ आदित्योंमेसे 'वृद्धादित्य' है। गलीमें 'आनद भरव' का मन्दिर है।

स्कंदपुराण-(काजीखड-७० वां अध्याय) भाद्र कृष्ण तृतीयाको 'विशाल तीर्थ' की यात्रा और 'विशालाक्षी'के पूजन करनेसे काशीवासका फल होताहै। आदिवनके नवरात्रमे नवी दिन 'विज्ववाहुका' देवीके दर्शन पूजन करनेसे सकल मनोरथ सिद्ध होते है।

(७८ वां अध्याय) कार्तिक शुक्षट को धर्मकृपमे स्नान और धर्मेश्वरके दर्शन करनेसे सर्व धर्म करनेका फल मिलता है।

(८० वां अध्याय ) चैत्र शुरू ३ को धर्मकूपमे स्नान और धर्मेदवर, आशा विनायकः और 'विश्ववाहुका' देवीके दर्शन पूजन और व्रत करनेसे मनोरथ सिद्ध होता है ।

मानमन्दिर घाट (२७)-अनुमान ३०० वर्षसे कम हुए, आंवेरके राजा मानसिंहने इस घाटको वनवाया था।

घाटसे अपर एक वडे पीपलके पेडके दक्षिण ३ छोटे मन्दिर हैं। और उत्तर एक बडे मन्दिरमें 'दाल्भ्येश्वर' गिवलिंग है। निवर्षणके समय वर्षा होनेके लिये इनका होज पानीसे भरा जाताहै। मन्दिरके उत्तर एक मन्दिरमें 'सोमेश्वर' इससे उत्तरके मन्दिरमें 'सेतुवन्ध रामेश्वर' शिवलिंगहै।

घाटसे ऊपर 'लक्ष्मीनारायण' काशीकी ६४ योगिनियोमेसे 'वाराही' और सोमेञ्चरके द्वारपर काशीके ५६ विनायकोंमेसे 'स्थूलदन्त विनायक' हैं।

स्कंदपुराण—(काशी खंड-६९ वां अध्याय ) प्रतिमासकी नवमी तिथिको काशीके सेतुवंध रामेश्वरका दर्शन और पृजन करना चाहिए । मानमान्दर-यह मकान अविरके राजा मानसिंहका वनाया हुआ गङ्गाके किनारेके मकानोमें सबसे पुराना है। गङ्गाकी ओरसे यह मकान बहुत अच्छा देखपड़ताहै। आंगनके चारा ओर कमरे है। गङ्गाकी ओरका कमरा बहुत सुन्दरहै। इसमें पूर्व और पश्चिम पांव पांच और उत्तर और दक्षिण दो दो द्वारहै। छतपर जानेके छिए पश्चिम दक्षिणके कोनेमें सीढ़ियां है।

छतके अपर आंवेरके राजा मानसिंहके कुछके सवाई जयसिंहके वनवाए' हुए आकाशके शह और नक्षत्रोके वेधनेके छिए यंत्र वने हैं। दिख़ीके महम्मद्शाहने, जिसने सन १७१९ से १७४८ ई० तक राज्य किया, सवाई जयसिंहकों, जिसने सन १७२८ ई० में जयपुर शहरकों वसाया, ज्योतिप विद्याकी जनतिके छिए उत्साहित किया था। सवाई ज्यसिंह ज्योतिप विद्यामें वड़े प्रसिद्ध थे, उन्होंने वनारस, दिख़ी, मथुरा, उन्नेन और जयपुरमें 'अवजरवेटरी'वनायाथा।

१ याम्योत्तर मित्ति—यंत्र अर्थात् मध्याहमें उन्नतांश नापनेके लिये भित्तिस्य दो तुरीय यंत्र छतके ऊपर जानेपर पहला यंत्र, जो दर्जकोंको मिलेगा, यह याम्योत्तर भित्ति यंत्र है। यह ईट चृता और पत्थरसे वनी एक दीवाल है, जो याम्योत्तर वृत्तके घरातलमे उठाई गई है ( याम्यो तर रेखा उस भूमध्य रेखाका नाम है, जो किसी स्थान विशेषसे होकर उत्तर दक्षिण ध्रुवोंसे होती हुई गई हो।) इस दीवालकी उंचाई ११ फीट, लंबाई ९ फीट १ के इंच और चोड़ाई ( अथवा भीतकी मोटाई) १फूट के इंच हे। इसका पूर्वीय भाग अति उत्तम चूनेके पलस्तरसे यहुत चिकना वनाया गयाहै। इसके ऊपरी भागमें लोहेकी दो खूंटियां दोनो तुर्थ वृत्तोंके केंद्रमे दीवालके घरातल पर लंब रूप गड़ी हैं। ये भूमिसे १० फीट ४ के इंच और आपसमें ( एक दूसरीसे ) ७ फीट ९ के इंचकी वृरी पर है। विंदुओंके परस्पर अन्तरको व्यासार्द्ध अर्थात विज्या मान कर एक दूसरेको मध्यमें काटते हुए, वे दोनो चतुर्थाश वृत्त खींचे हैं, फिर उन्हीं विंदुओंको केंद्र मान, इन चतुर्थाश वृत्तोंको वाहर, एकहीं केंद्रपर, तीन और चतुर्थीश वृत्त ऐसे पनाए है, और इस रीतिसे समान भागोमें विभक्तहें कि पहिले वृत्त खंडका एक भाग दूसरेके ६ भागोंके तुल्य है; और दूसरे वृत्त खंडका एक अंश, तीसरेके ६ भागोंके वरावरहें।

जव सूर्य याम्योत्तर यृत्त पर आता है, तव यृत्त खंडका वह भाग, जिस पर खंटीकी द्याया पड़ती है, नीचेसे गणना करनेसे जितने अंग्रहों, वह मध्याह्रके समय, सूर्यका मध्य उन्नतांग और उत्परसे गणना करनेसे मध्यनतांग अर्थात् स्वस्तिकसे सूर्यके अंग्रात्मकका मान होता है। (उन्नतांश और नतांग आपसमें, एक दूसरेकी कोटि होते है, अतएव एकको नव्ये अंग्रेस घटा देनेसे दूसरा सहजही ज्ञात होजाता हे) काशीम सूर्यस्य स्वस्तिकके उत्तर कभी नहीं आता, इसिएए सूर्यका मध्य उन्नतांग और नतांग जाननेके अर्थ केवल वही यृत्त-खंड उपयोगी होगा, जिसका केन्द्र दक्षिणकी ओर है। और यही यृत्त-खंड उन महों और नक्षत्रोका मध्य उन्नतांग भी यतादेगा, जो स्व स्वस्तिकके दक्षिणकी ओर होकर याम्योत्तर यान्योत्तर वृत्त पर आते है। और इसका यृत्त-खंड, जिसका केन्द्र उत्तरकी ओर है, स्वस्वस्तिकके उत्तरकी ओर होकर याम्योत्तर यृत्तसे जानेवाले मह और नक्षत्रोंका उन्नतांग पूर्व युक्तिसे विदित्त करावेगे। और जहां आकाण परमाक्रांतिसे अलप हो, वहां जव सूर्य मध्याह्मे स्वस्वस्तिकसे उत्तर होगा, वहां रिवका सध्य नतीलतांग वतावेगा।

इस यंत्र द्वारा सूर्यकी सबसे वड़ी क्रांति अर्थात परमाक्रांति ( झुकाव ) और किसी स्थान निजेपके निरक्ष ( नाड़ीमंडल ) से अक्षांज नीचे लिखे रीत्यतुसार जाने जाते है । याम्योत्तर भित्तिसंज्ञक यंत्रसे प्रदाह वेधकर मध्याह्नमं सूर्यका सबसे अधिक और सबसे न्यून नताजका ज्ञान करो । अब इस सर्वाधिक और सर्व न्यून नताजके अतरका आधा करो, वहीं सूर्यको परमान्नांति होती है । इस आधेको सूर्यके सर्वाधिक नतांगमे घटा हो, अथवा सर्व न्यून नतांगमे जोड हो तो वही उस स्थानविजेपका अक्षांग होगा । जब उत्तरायण और सब न्यून नतांश स्वस्वस्तिकसे उत्तर हो तो पूर्व युक्तिसे जो परमान्नांति निकले, उसे अक्षांश और अक्षांशको परमान्नाति आती है । महाराज जयसिहने इस यंत्रद्वारा सूर्यकी सबसे वड़ी क्रांति २३ अंश और २८ कला निकाली थी ।

किसी स्थानके अक्षांग और मध्य नतांग विदित हो जानेपर सूर्यकी क्रांति वड़ी सरलन्तांस इस भांति जानी जाती है। मध्याहके समय स्वस्वित्तिक्ते दक्षिण नतांग स्थानविशेषके अक्षांगका अंतर निकालो। यही अतर उस मध्याहके समय सूर्यकी क्रांति होगी। यदि दक्षिण नतांगके अंग अक्षांगक अगसे कम हो तो उत्तरा क्रांति, और यदि दक्षिण नतांशके अंग अक्षांगके अगसे कम हो तो उत्तरा क्रांति, और यदि मध्याहका उत्तर नतांश हो तो अक्षांग और नतांगके योगके समान उत्तरा क्रांति होगी। इस भांति क्रान्ति विदित होने पर क्रान्ति और परमाक्रान्तिके वगसे चापीय त्रिकोण मितिसे उस स्थानका सुजांश भी सहजहीं झात हो सकता है।

इसीके पूर्व उसके समीपही एक वहुत चिकना स्थान था, जो अब थोडा बहुत खुदबु-दहा हो गया है। इसकी चौडाई दीवालकी चौडाईके समान और लबाई १० फीट ३ इच है। दीवाल वाली प्रति स्ट्रियोंके ठीक ठीक पूर्व इस खुदबुदहें स्थानके पूर्ववाले प्रतिकोणमें एक एक खंटी थी, जिनके जिरे। पर एक एक छेद था, इनमेसे दक्षिण वाली खटी निकल गई है, परतु उत्तर वाली अभी ज्ये। की त्ये। वर्तमान है। इन खंटियोंके वलसे दिक्शोधन कर रिवका दिगल ज्ञान होता था।

इसी स्थानके निकट एक चूनेका वृत्त वना है जिसका व्यास २ फीट ८ इंच है, और एक पत्थरका वृत्त भी है, जिसका व्यास २ फीट ५ इंच है। और उसीके समीप एक पत्थरका वर्गक्षेत्र वना है, जिसके प्रति भुज २ फीट २ इंचके वरावर हैं। ये दोनो वृत्त और वर्गक्षेत्र पठभा और दिगंश कोटि ( अर्सिसमत् ) के अग जानेनेके अर्थ वनाए हुए हैं, परंतु अब सब चिह, जो इन पर वनाए गए थे, भिटगए है।

(दिगंशकोटि दिग्मंडल और याम्योत्तर मंडलसे उत्पन्न कोणके कहते है। यह कोण क्षितिजमे नापा जाता है। प्रस्वस्तिक और अध स्वस्तिकमे लगा हुआ, बहके केन्द्र पर जाने बाले महद्युत्तको दिग्मडल कहते हैं)।

२ इस यंत्रसे छुठ पूर्वका भाग लिए उत्तरकी ओर एक वहुत वडा यंत्र है, जिसको यत्रसम्राट् अर्थात् यंत्रोका राजा कहते है। इसमे चूने और ईटके बने हो दीवाल है, जो याम्योतर वृत्तके धरातलमे उत्तर ध्रुवकी उंचाई अर्थात् कार्याकी अक्षांग तुल्य उंचाई पर उठाए
गए हैं। और इनके वीचमे ऊपर तक जानेके अर्थ पत्थरकी सीढियां वनी है। इन दोनो
दीवालेकी चार्जाई (सीढीको भी मिलाकर) ४ फीट ६ इच और लम्बाई ३६ फीट है। इन
दीवालेका ऊपरी भाग चिकना पत्थरका ढालुआं फी किया हुआ है और उत्तर ध्रुव उसके
धरातलमे देखा जाता है। अक्षांश तुल्य उंचाई करनेके लिए इस दीवालका दक्षिणी किनारा ६

फीट  $8\frac{9}{2}$  इंच और उत्तरी किनारा २२ फीट २ हैं च ऊंचा है। इन दोनों दीवालेको धूपघटी की सूई अर्थात् शंकु कहते हैं। इस शंकुके दोनों ओर अर्थात् पूर्व और पश्चिम दोनों किनारें नाड़ी मंडलके धरातलमें एक एक वृत्त खंड हैं, जो चतुर्थाश वृत्तसे कुछ बड़े काशीके परम दिनमानार्द्धके तुल्य है। इनकी चौड़ाई ५ फीट ११ इंच और मुटाई ७-१ इंच है। प्रति वृत्तखंडके दोनों किनारों पर इस मांति चिह्न किए हैं कि प्रति घटी ६ अंशके समान है और ६ तुल्य तुल्य मागोमें विभक्त है। इस छठवें खंडकी चौड़ाई २ इंच है। इन वृत्तखंडोंके केन्द्रशंकुके ऊपरी किनारें उत्तर ध्रुव पर है और केन्द्रका ठीक ठीक स्थान जाननेके अर्थ उस स्थानमें एक एक छोहेकी कड़ी लगी हुई है। प्रत्येक वृत्तखंडके नीचे वाले किनारेकी विख्या वा व्यासार्द्ध ९ फीट ८ हैं इंच है।

इस यंत्रमें पश्चिम वृत्तखंडके वह भाग, जहां शंकुकी छाया पड़ती है, 'पूर्वनतघटी' अर्थात् मध्याह होनेमे कितना बाकी है, उस समयको; और पूर्व वृत्तखंडके वह भाग, जहां शंकुकी छाया पड़ती है, 'पश्चिम नतघटी' अर्थात् मध्याह हो जानेपर जो समय है, उसको बताते है। शंकु-छाया ठीक ठीक देखनेके अर्थ प्रति वृत्तखंडके दोनो किनारोंमे पत्थरकी सीढ़ियां बनी है। परन्तु अव वृत्तखंडोके ऊपरी भागके प्रायः एक इंच नीचेकी ओर झुक जानेके कारण शंकुकी छायासे जाना हुआ समय ठीक ठीक नहीं होता।

शंकुकी छाया चंद्रमासे उतनी स्पष्ट नहीं पड़ती, जितनी-कि सूर्यसे पड़ती है। और दूसरे यह और नक्षत्रोंकी छाया जान नहीं पड़ती। अतएव चंद्रमा, यह और नक्षत्रोंकी 'नतघटी' ( मध्याह्रसे समयकी दूरी ) नीचे लिखे रीत्यनुसार जानी जाती है।

लोहेके किसी तार वा एक सूधी निलकाको इस भांति यंत्रपर लगाओ कि, उसका एक सिरा वृत्तखंडके किनारेपर हो और दूसरा धूपघटीकी सूई अर्थात् शंकुपर। अब तार या नलीके उस किनारेसे, जो वृत्तखंडपर है, उन यह वा नक्षत्रोंको जिनकी 'नतघटी' निकालना है अव-लोकन करो; और इस भांति तार वा नलीको खसकाते जाओ कि वह यह वा नक्षत्र नलीके भीतर दिखाई पड़ने लगे, और इसी रीतिसे वृत्तखंडोंपरके वे संकेत जहां कि वृत्तखंडके नीचेका किनारा नलीसे कटता है, मध्याहके समयसे उस यह अथवा नक्षत्र विशेषकी नतघटी वतलावेगा।

शंकुके किनारेका वह स्थान जो वृत्तखंडके केंद्र और नलीके वीचमें पड़ता है, उस ग्रह वा नक्षत्रकी क्रांतिकी स्पर्शरेखांक वरावर है। इसी भांति किसी ग्रह, तारे अथवा सूर्य्यकी याम्योत्तर वृत्तसे दूरी और क्रांति इस यंत्र द्वारा ज्ञात होती है। और किसी नक्षत्रका 'विषवांश' इस यंत्र द्वारा नीचे लिखी रीतिसे जाना जाता है—

(विपुवांश नाडीमंडलमे संवातसे उन अंशोको कहते हैं, जो किसी नक्षत्र वा दूसरी आकाशीय वस्तुके साथ संवात अर्थात् हत्य मेप लग्नके आरंभसे गोलाधारमें उठकर गिने जाते है। अथवा विपुव वृत्तके उस वृत्तखंडको, जो मेप लग्नके विदु और विपुव वृत्तके उस विदुके बीचमे पड़ता है, जो किसी नक्षत्रके श्रुवशोतके साथ याम्योत्तर वृत्तपर आता है। यह अंशो अथवा समयमें गिना जाता है )।

याम्योत्तरसे सूर्यका, जब वे अस्त होनेके निकट हों, नतकाल निकालों। और इस समयसे किसी नाक्षत्री घटी द्वारा कालकी गणना उस समय तक करों, जब वह नक्षत्र, जिसका विपु-वांश जानना है, स्पष्टरूपसे दिखाई पड़ने लगे। इस रीतिसे जाने हुए समयमे सूर्यकी नतघटी जो उसी समय गणना करके जानी गई हो, जोड़ दो. इस रीतिसे अंकमे सूर्यका विपुवाग, जो उसी समयके लिये गणना करके आया हो, जोड दो, यही अक खमध्यका विपुवांश होगा। अव इसी यंत्रहारा उस नक्षत्रकी नतघटी निकालो और इसी घटीको खमध्य विपुवांशमे, यदि वह नक्षत्र उस समय पूर्वीय गोलाईमे होतो जोड़ दो, और यदि पश्चिमीय गोलाईमे होतो घटा दो, जो शेप अग प्राप्त हो, वही उस नक्षत्रका विपुवाश होगा।

इसी यत्रमे शंकुके पूर्व याम्योत्तर सित्ति यंत्रकी भांति दो दोहरे दीवालमे वने वैसेही चतुर्थाश उत्त है, जिनकी वनावट पूर्ण रीतिसे याम्योत्तर भित्ति यत्र कीसी है, केवल भेद इत-नाही है, कि दोनो खुंटियोके वीचकी दूरी इस यत्रमें १० फीट ४ है इंच है।

३ इस यंत्रके पूर्व पत्थरका बना एक यंत्र है, जिसको 'नाडी यत्र' कहते है। यह सवा-तके धरातलमे बनाया गया है, उसके उत्तर ओर एक पूरा वृत्त बना है, जिसका व्यास ४ फीट ७ है इंच है। इस वृत्तमे दो व्यास एक दूसरेको लंबरूप काटते हुए खीचे है, जिसके कारण वृत्त ४ समान भागोमे विभक्त हो गया है और प्रत्येक भाग ९० तुल्य तुल्य खंडोमे विभक्त है वृत्तके केंद्रमें लोहेकी एक खूंटी गड़ी है, जो उत्तर ध्रुवको बताती है, उसकी छायासे सूर्य और दूसरे नक्षत्रोकी नतघटी, जब वे उत्तरी गोलाधमें रहते है ज.नी जाती है। और जब वे दक्षिणी गोलाधमें रहते है तो याम्योत्तर वृत्तसे नतघटी जाननेके अर्थ इसी यंत्रके उत्तर भागमे (पहिले वृत्तके ठीक पीछे) एक दूसरा छोटा वृत्त भी पहलेकी भांति दोनो एक दूसरेको काटते हुए व्यासोंके खींचे रहनेसे ४ समान भागोमे विभक्त है। और प्रत्येक चतुर्थांच वृत्त९० तुल्य तुल्य खंडोमे बँटे हुए है।

४ नाडीयंत्रके पूर्व ठीक संम्राट् यंत्रकी नाई एक दूसरा यंत्र उससे छोटे आकारका है । इस यत्रमे धूपघटीके शंकुकी लंबाई १० फीट १ इंच है और चौडाई १ फीट २ इंच । शंकुके दक्षिण भागकी उँचाई २ फीट ६ उँ इंच और उत्तर भागकी ८ फीट ३ इंच है । और प्रतिवृत्तखडकी चौड़ाई १ फीट ९ उँ इचकी और मोटाई केवल ३ उँ इंचकी है । और वृत्तखडके नीचेके किनारेका व्यास २ फीट ५ उँ इंच है ।

५ इस यंत्रके पासही दो भीतों के मध्यमे वनाहुआ एक दूसरा यंत्र है, जिसको 'चक्र यत्र' कहते है। यह धुरीपर घूमनेवाला लोहेका १ इंच मोटा वृत्त है। जिसके ऊपरी भागमे हैं इंचकी मुटाईका पीतलका पत्र जड़ा है। इस यंत्रका धुरा दो दीवालों के मध्यमे गड़ा है और उत्तर ध्रुवको वताता है। इस-वृत्ताकार यत्रके किनारेकी चौड़ाई २ फीट है और उसकी परिधि २६० तुल्य अंगोमे विभक्त है। इसके प्रतिखंडकी चौड़ाई के इंच है। इस यत्रके केंद्रमे लोहेकी १ खुंटी है, जिसमे पीतलकी एक सूई लगी है इस सूईकी चौड़ाई २ इंच है और उसके किनारे ऊपरवाली आकृतिके समान है। उसमे एक धातुनिर्मित व्यास परिधिके दोनों सिरोको मिलाता है। (उसीमे धुरेका आकार बना है)।

इस यंत्रमे किसी यह वा नक्षत्रके विपुवांशको जाननेके अर्थे वृत्त और सूईको इस तरहसे घुमाओ कि, वह यह वा नक्षत्र सूईके वीचवाली रेखाके सीधमें आजाय। उस समय वृत्तके वे अंग, जो वृत्तके उस व्याससे, जो धुरीके साथ समकोण वनाता है कटते है, उस यह वा नक्षत्र विशेषका विपुवांश विदित्त कराते हैं। ऐसा अनुमान होता है कि यह यंत्र और कई एक आधार वृत्तोंसे घिरा था, जिनसे कि किसी यह अथवा नक्षत्रकी याम्योत्तर वृत्तसे नतघटी जानी जाती थी। परंतु अब सब टूट फूट गए है और इस यंत्रके बीचकी सूई भी टेढ़ी हो गई है। अत एव ऊपर लिखे रिलनुसार अब इस यंत्रद्वारा किसी यह वा नक्षत्रका विपुवांग नहीं निकल सकता।

( इसी यंत्रके पास चूनेका बना एक वर्गक्षेत्र है, जिसके किनारे नाली बनी है, उसमें जल भरकर देखनेसे सम धरातलकी परीक्षा की जाती थी कि,धरातल टेढ़ा तो नहीं हो गया है) ६ इस यंत्रके पूर्व चूनेका बना एक बहुत बड़ा यंत्र है, जिसको दिगंश यंत्र कहते हैं।

इसके बीचोबीचमें एक गोल खंभा है, जिसकी उँचाई ४ फीट २ इंच और व्यास ३ फीट ७ ई इंच है। इस खंभेके केंद्रमें लोहेकी एक ख़ंटी गड़ी है, जिसके सिरे पर छेद है। यह खंभा (ईट और चूनेसे बने) एक गोल दीवालसे घिरा है, जो इससे ७फीट ३ ई इंचकी दूरीपर ठीक खंभेके बराबर ऊंची बनी है; और उसकी चौड़ाई १ फीट ६ इंच है। इस दीवालके चारोंओर एक दूसरी गोलाकार दीवाल पहली दीवालकी दूनी उंचाईकी, उससे ३ फीट २ ई इंचकी दूरीपर वनी है, जिसकी चौड़ाई २ फीट ३ ईच है। इन दीवालोंके ऊपरी भाग पत्थरसे पाटे हुए हैं और इनपर दिशाओं ( उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, नैर्ऋत्य, इलादि) के चिह्न बने हैं और दोनों दीवालोंके ऊपरी भाग १६० तुल्य अंशोमें विभक्त है। (बाहरी दीवालके भीतर वायव्य और ईशान कोणमें दो, छोटे छोटे पर्वताकार चिह्न बने हैं)। वाहरी दीवालके ४ ख़िटयां (लोहेकी बनी) उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशाओंको निश्चित कराती हुई गड़ी है। यह बड़ा यंत्र केवल किसी यह वा नक्षत्रके दिगंशको जाननेके लिये वनाया गया है, जो नीचे लिखे रित्यनुसार जाना जाता है।

वाहरी दीवालमें की ख़ुंटियोमें एक धागा उत्तरवाली ख़ुंटीसे दक्षिणवाली ख़ुंटी तक और दूसरा धागा पूर्व वालीसे पश्चिमवाली ख़ुंटी तक, जो एक दूसरेको खंभेके केंद्रमें ठीक ऊपर काटेगे, बांघो, और एक तीसरा धागा लेकर उसके एक शिरेको खंभेकें केंद्रमें पुष्टतासे बांघो और दूसरे शिरेको वाहरी दीवालके ऊपरी भागपर ले जाओ । अब अपनी आंखको विचली दीवालकी गोलाईपर जमाकर जिस यह अथवा नक्षत्रको दिगंश कोटि जानना हो, उस यह अथवा नक्षत्रको देखना आरंभ करो और अपनी आंख ओर उस धागेको, जो खम्मेके केंद्रमें बंधा हुआ वाहरी दीवालके ऊपर गया है, इस मांति खसकाते जाओ कि वह यह वा नक्षत्र इस घूमते हुए धागेपर आजाय। इस मांति उस यह वा तारेकी दिगंशकोटिका अंश बाहरी दीवालपर इस घूमते हुए धागे और उत्तर अथवा दक्षिणकी खूंटीके बीचमें मिल जायगा। यदि देखतेके समय वह यह वा नक्षत्र उत्तर गोलाईमें होतो उत्तर और यदि दक्षिण गोलाईमें होतो दक्षिणवाली खूंटीसे अंशोंको देखना चाहिये।

७ इस यंत्रके दक्षिण एक दूसरा नाडीयंत्र है, जो ठीक ठीक पहलेकी नाई वना है। परन्तु इसका ज्यास ६ फीट ३ इंच है और इसके बीचकी खूंटी भी गिरगई है और इसपरके चिह्न और-अंशोंके भाग तो बिलकुळ मिटगए है।

इस समय प्रायः सभी यंत्रोंपरके चिह्न मिटगएहैं (वा मिटतेजाते हैं) और स्वयं यंत्रभी दृटते फूटते जाते हैं। इसके अतिरिक्त अपने निर्मित स्थानसे झुक जानेके कारण सभी यंत्रोंमे दोष होगएहैं, जिनसे गणना करनेमें अत्यन्त अशुद्धता होती है।

मंदिरके वाहर एक चूनेका बहुत बड़ा चबूतरा है, जिसके चाराओर नाली वनी है। इस समय उसके सामने गृहोंके वन जानेके कारण अब उसपर धूप नहीं आती और वह वे मर-म्मतभी होगई है। इस कारण उसका पूरा पूरा समाचार विदित नहीं होता। परन्तु इससे समध-रातल और दिगंश इत्यादिका ज्ञान होता होगा, इसमें संशय नहीं।

द्शाश्वमेध घाट (२८) —यह घाट शहरके घाटोके मध्यमें और काशीके पांच अति पितत्र घाटोमेसे एक है। यहां प्रयाग तीर्थ है, माघ मासमे यहां स्नानकी भीड़ होती है। यहां जलके भीतर 'रुद्र सरोवर' तीर्थ है। मिणिकर्णिका घाटको छोड़कर कार्गाके सब घाटोसे यहां अधिक छोग देख पड़ते है। इस घाटपर तिजारती चीजे, बहुतसे असवाव और यात्री नावसे उतरते हैं। छकडी, घास, पत्थरके बने हुए छोटे वड़े मिन्दर और मिर्जापुर और चुनारके पत्थर यहा बहुत विकते है। इस घाटपर नाव बहुत रहती है। बहुतेरे छोग घाटोको देखनेके छिए यहांसे नावमे वैठकर गंगाके सिरेकी ओर अस्सी संगम घाटतक जाकर यहां छोट आते हैं और फिर यहांसे नीचेकी ओर वरुणा—संगम घाटतक जाते हैं। मानमिन्दर और दशाश्वमेध इन दोनो घाटोके मध्यमे गंगाके तीर मैदान है। दशाश्वमेध घाटसे ऊपर एक मकानमें काशीके सुविख्यात पंडित स्वामी विशुद्धानन्दजी रहते थे।

दशाश्वमेधेश्वर शिव-एक खुलेहुए मंडपमे एक खानपर 'दशाश्वमेधेश्वर' शिवलिंग और दुसरे स्थानपर पीतलके सिंहासनमें एक छोटी मूर्ति हैं, जिसको छोग 'शीतला देवी' कहते हैं। शहरमें शीतला रोग फैलनेके समय इस देवीकी विशेष पूजा होती है। शीतला देवीके वगलमें 'वन्दि देवी'का (जो अब गुप्त हैं) स्थान है।

मडपके दक्षिण-पश्चिम दो शिखरदार मिन्दिरकी दीवारोके आलोमे आदमीके समान ऊंची गंगा, सरस्वती, यमुना, विष्णु, त्रिदेव और नृसिहकी मूर्तियां हैं।

घाटके उत्तर पोठिया ( जो बंगालमे रामपुर बौलियांके पास है ) के राजाका वनवाया हुआ विशाल शिवमन्दिर है, जिसके उत्तर छोटे मिन्दिरमें 'शूलटंकेश्वर' शिवलिंग है। इस मिन्दिरमें काशोंके ५६ विनायकों मेसे 'अभयद विनायक' है। घाटके उत्तर वहें मिन्दिरसे उत्तर 'प्रयागेश्वर' 'प्रयाग माधव', 'रुद्रसरोवर', और 'आदि वाराहेश्वर' शिवलिंगका मिन्दिर है। मिन्दिरके वाहर एक मढीं में किसी भक्तकों स्थापित 'प्रयागमाधवकी' मूर्ति है। काशीखडके अनुसार मानमिन्दिर घाटके उत्तर एक मिन्दिरमें 'प्रयागमाधव'की मूर्ति है, जो 'छद्मीनारायण'के नामसे प्रसिद्ध है। आदिवाराहके पश्चिम गलीं एक मिन्दिरमें 'प्रयागेश्वर' को लोंग पूजते हैं परन्तु काशीखंडके टीकाकारने 'शूलटड्केश्वर' को प्रयागेश्वर कहकर लिखा है।

शिवपुराण-(६ वां खंड-९ वा अध्याय) शिवजीने राजा दिवोदासको काशीसे विरक्त करनेके छिये ब्रह्माको काशीमे भेजा। ब्रह्माने काशीमे जाकर राजा दिवोदासकी सहायतासे १० अश्वमेष यज्ञ किए। वहीं म्थान दशाश्वमेष नामसे प्रसिद्ध है। ब्रह्मा भी उस स्थानपर ब्रह्मेश्वर शिवछिङ्ग स्थापित करके रहगए। (काशीखडके ५२ वे अध्यायमे भी यह कथा ह)।

वामनपुराण-(३ रा अध्याय) विष्णुने कहा काशीमे जो दशाश्वमेथ तीर्थ है, वहा मेरे अंशवाले केशवभगवान् वसे हैं।

स्कंदपुराण-( काशीखंड-५२ अध्याय ) ब्येष्ट शुक्त दशमी पर्यत दश दिन दशाश्वमेधमें स्त्रांन करनेसे सर्व फल प्राप्त होता है। ब्येष्ठ शुक्त दशमीको दशाश्वमेधेश्वरके दर्शन पूजन करनेसे १० जनमका पाप निष्टत्त होता है। (६१ वां अध्याय) माघ मासमे प्रयागतीर्थ, प्रयागमाधव, और प्रयागश्वर यात्रासे प्रयाग स्तान करनेसे दश्शुणा फल मिलता है।

वालमुकुंद्रके चौहट्टाके निकट काशींके ४२ लिङ्गोमेसे 'ब्रह्मेश्वर' शिवलिङ्ग और ५६ विनायकोमेसे 'सिंहतुंड विनायक' हैं। अगस्यकुंडके निकट 'अगस्तीश्वर' और 'लोपामुद्रा' एक ही मन्द्रिमें हैं। इनके दक्षिण 'कश्यपेश्वर' शिवलिंग और पश्चिमोत्तर जंगमवाड़ी महहेमें 'अंगिरेश्वर' शिवलिंग और काशींके १२ आदित्योंमेंसे 'विमलादित्य' हैं। इसी स्थान पर यक्ष-राजके पुत्र हरिकेशने तप किया था, जिसके प्रभावसे उसको 'दंडपाणिं'का पद मिला, जिसके स्थापित यहां 'हरिकेशेश्वर' शिवलिंग हैं।

मिश्रपेखराके उत्तर एक मिन्द्रिम 'ख्रुवेश्वर' और काजीके ४६ विनायकोंमेंसे 'चतुर्वत विनायक' है। कोद्ई की चौकीके निकट 'वैद्यनाथ' 'गोकणेश्वर' और 'गोकणे कृप' है, (जिसके पश्चिम 'अत्रीश्वर' गुप्त है) गोकणेश्वरमे पूर्व दक्षिण कोद्ई की चौकीसे आगे फाटकके भीतर 'ज्यम्वकेश्वर' शिवलिंग हैं। (जो त्रिलोकनाथके नामसे प्रसिद्ध हैं) काशीखंडके ६९ वें अध्यान्यमें लिखा है कि सिंह्राशिके वृह्स्पित होनेपर काशीके ज्यंवकेश्वरकी यात्रासे गोदावरी यात्रा का फल होता है। ज्यंवकेश्वरसे पूर्व-वृक्षिण 'गौतमेश्वर' का मिन्द्र है, जिस जगह 'गोदावरी वीर्थ' गुप्त है। यहांपर काशोनरेश महाराजका वनवाया वड़ा भारी मिन्द्र है। इस स्थानसे पूर्व कुछ दूर साक्षीविनायक महलेमे 'साक्षी विनायक' का मिन्द्र है। वहुतेरे यात्री यहां अपनी यात्राकी साक्षी कराते हैं। इस मिन्द्रको सन १७७० ई० मे एक मरहलेन वनवाया था। गणेशकी विशालमूर्ति लाल रंगकी है। समीपहीमें काशीके ११ महारहोंमेसे 'मनःशका-मेश्वर' शिवलिंगका मिन्द्र है इस मिन्द्रसे काशीके ५६ विनायकोंमेसे 'कलिंशिय विनायक' है। इस मिन्द्रसे दक्षिण गलीके पूर्व किनारे 'कोटिलिंगेश्वर' शिवलिंग हैं जिससे पूर्व शकर-कन्दकी गलीमे 'जाह्योश्वर महादेव' हैं, जिनके पूर्व 'चतुर्वकेश्वर' शिवलिंग हैं।

अहिल्यावाई घाट (२९) –यह उत्तम घाट इंदौरकी महारानी अहिल्यावाईका वन-वाया हुआ है।

मुन्शी घाट (३०) –यह घाट वहुत सुन्दर है। इसको नागपुरके दीवान श्रीधरनाराय-णदासने वनवाया था। इससे ऊपरकी कोठरियोमें पत्थर खोदकर सुंदर काम वर्ना है और बहुत बड़े बड़े मकान हैं; जैसे गंगाके किनारे दूसरे घाटों पर नहीं हैं।

राणामहरू घाट (३१) –यह पुराना घाट उदयपुरके महाराणाका वनवाया हुआ है। घाटसे अपर काशीके ५६विनायको मेसे 'वक्रतुंड विनायक' सरस्वती विनायकके नामसे प्रसिद्ध है।

चौसठ घाट ( ३२ )-त्रंगालेके राजा दिग्पतिने इस घाटको वनवाया था।

चौसठ देवीका मन्दिर-घाटसे ऊपर आंगनके वगलों में मकान है। पूर्व मुखके ३ द्वार बाले मकानमें सवीगमें पीतल जड़ी हुई काशीफी६४ योगिनियोमेंसे प्रसिद्ध गजानना 'चतुःपष्ठी देवी'के नामसे प्रसिद्ध हैं। आगे सिंहहै। पूर्व वगलके मकानमें ऐसीही सवीगमें पीतल जड़ी हुई 'मह्काली'की मूर्ति है। चेत्र प्रतिपदाके दिन चतुःपष्ठी देवीकी पूजाका बड़ा मेलाहोता है।

शिवपुराण—( ६ वां खंड—७ वां अध्याय ) शिवजीने दिवादास राजास काशी छोड़ानेके निमित्त ६४ योगिनियोंको भेजा । जब काशीसे योगिनियोंकी युक्तिं न चढी तब वे सणिकीण-काके आगे स्थितहो गई।

स्कंदपुराण-( काशीखंड-४५ वां अध्याय ) आश्विनकी नवरात्रमे ९ दिन पर्यत, श्रीत-सासके कृष्णपक्षकी १४ को और चैत्र श्रीतपदाके दिन ६४ योगिनियोके दर्शन पूजन करनेसे वर्षपर्यत विघन नहीं होता।

घाटसे अपर ६४ देवीके मन्दिरसे पश्चिम देवनाथपुराके पास 'पुष्पदंतेश्वर, 'गरुडेश्वर' और 'पातालेश्वर' शिवलिंग हैं पुष्पदंतेश्वरके मन्दिरमें काशीके ५६ विनायकों मेसे 'एकदंत विनायक' हैं।

पांडेवाट ( ३३ ) और सेंबंधर-घाट ( ३४ )-यहां सूनसान रहता है । सर्वेधर घाटके ऊपर सर्वेधर शिवलिंग हैं ।

राजाघाट (३५) – इस घाटकों और इस घाटके ऊपर वाले मन्दिर तथा मकानकों पेशवाके नायय राजा विनायक रावने, जो चित्रक्रूटके पास करवीमे रहते थे, वनवाया था। मकानमे बाह्यण लोग रहते है। मकानकी मरम्मत और ब्राह्मणोंके खर्चके निमित्त राजाने सरकारमे रुपया जमा करा कर वसीयतनामा लिख दिया है। उत्तर शहरके चड़े बड़े मकान देख पडते हैं।

नारद्घाट (३६)-सिरेकी ओर सीढ़ियां दिने घूमी है। घाटसे ऊपर एक गलीमें 'नारदेश्वर' शिवका छोटा मन्दिर है।

मानससरोवर घाट (३७) —यह घाट आंबेरके राजा मानसिंहका वनवाया हुआ है। नीचे से ऊपर तक थोडी चौड़ी सीढियां हैं। घाटसे ऊपर एक गलीमे 'मानससरोवर' नामक खंड है, जिसके निकट एक मिन्ट्रिमे 'हंसेश्वर' शिवलिंग हैं। जिनसे दक्षिण कुछ दूर चलकर एक मकानमे कई सीढ़ियों के ऊपर एक मिट्रिमें 'हक्मांगदेश्वर' शिवलिंग और 'चित्रमीवा' देवी हैं। आस पास कई देवस्थान हैं, मानससरोवरके पूर्व एक गलीमे 'वालकृष्ण' और चतुर्भुज विष्णुकी मूर्ति है। जिसके पास मानसिंहका वनवाया हुआ एक शिवमन्दिर है।

क्षेमेश्वरघाट ( ३८ )-घाटसे ऊपर 'क्षेमेश्वर'का मन्दिर है।

चीकीचाट (३९)-घाटके ऊपर एक पीपलके वृक्षके नीचे चवृतरे पर जड़के चारोओर चहुत देवमूर्तियां है।

केदारघाट ( ४० )-यह घाट काशीके उत्तम घाटे।मेसे एक है। घाटपर कई जिवलिंग हैं। २५ सीदियोंके ऊपर 'गीरीकुंड' नामक एक चौखूटा छोटा कुंड है।

केदारेश्वरका मिन्दर—गोरीकुडसे ४७ सीिंद्रयों के ऊपर 'केदारेश्वर' शिवका मिन्दर हैं केदारेश्वर शिव काजी हैं १ ज्योतिर्छिगों में और ४२ प्रधान छिगों में से मिन्दरमे तीन डेवर्ड़ा के भीतर अनगढ़ और चिपट केदारेश्वर छिंग हैं। वहां अधेरा रहने के कारण दिनमेभी दीप जलते हैं। मिन्दरके किवाड़ों पर पीतल जड़ा है। दरवाजि हों वालों चतुर्भुज छ छ फीट ऊंचे एक एक द्वारपाल खड़े हैं। मिन्दरके आगे वाई और गोरी, स्वामिकार्तिक, गणेश, दंडपाण भैरव, और दिहने धातुनिर्मित ज्ञिव पार्वती इत्यादि भोगमूर्तियां और आगे नन्दी वेल हैं। मिन्दरके वगलोंमे परिक्रमाका मार्ग है, जिसके वाद मिन्दरके आगे वड़ा जगमोहन और तीन ओर दालानोंमे कई छोटे देवमिन्दर और वहुत देवता हैं। पश्चिम ओर एकही तरहके दो मिन्दर हैं, जिनमेंसे दक्षिण चालेमें 'लह्मीनारायण' और चत्तर वालेमें 'मीनाक्षी' देवीकी मूर्ति है। मिन्दरके दक्षिण मागकी कोठरींमें दिश्चणाकी

मूर्ति है। जगमोहनके उत्तर भागमें गौरी, स्वामिकार्तिक, गणेश और दंडपाणि भैरवकी धातुनिार्मित भोग मूर्तियां हैं। स्वामिकार्तिकके निकट धातुनिर्मित स्त्री है और स्थान स्थानपर उत्सव-मूर्तियों के चढ़नेके छिये पीतलके बैल और हंस, काष्ठके मोर इत्यादि बाहन रक्खे हुए हैं। मन्दिरके चौकके घरेके पूर्व और पश्चिम एक २ बड़े फाटक है, जिनके भीतर जूता पहनकर कोई नहीं जाता।

शिवकी मूर्ति पीतलके नन्दी बैलपर चढ़ाकर प्रतिमहीनेके दोनों प्रदोषोंको मन्दिरकी एक परिक्रमा कराई जाती है। उस दिन मूर्तियोंका खंगार होता है और भोगकी तैय्यारी अधिक होती है। गौरीकी भोगमूर्ति प्रतिशुक्रवारको पीतलके हंसपर चढ़कर और खामिकार्तिक प्रतिषष्ठीको काष्टके मयूरपर चढ़कर धूमते है। कार्त्तिक शुक्त पष्टीको स्वामिकार्तिक काष्टके तारकासुरका वध करते है। उस दिन यहां मेला होता है। प्रतिचतुर्थीको काष्टके मूंसेपर गणेशकी और एकादशीके दिन लक्ष्मीनारायणकी भोग मूर्तियां घुमाई जाती है। नवरात्रमे कुमार स्वामीके मठसे दुर्गाकी मूर्ति लाकर जगमोहनमें रक्खी जाती है और दशमीको काष्टके सिहपर चढ़ाकर फिराई जाती है।

केदारजीके मन्दिरके घेरेसे बाहर दक्षिण 'नीलकंठेश्वर' का मन्दिर और आगे एक कोठरीमें लगभग दो हाथ ऊंचा 'सगरेश्वर' शिवलिंग है।

स्कन्दपुराण-(काशीखंड-७७ वां अध्याय) मंगलवारको अमावास्या हो तो केदार घाटपर और गौरी कुंडमे स्नान करके पिडदान करनेसे १०१ कुलका उद्घार होता है । चैत्र कृष्ण १४ का व्रत करके तीन चुल्छ केदारोदक पीनेसे मनुष्य शिवरूप होता है । और जो केवल पूजनहीं करते हैं, उनके ७ जन्मका पाप छुट जाता है।

तिलभांडेश्वर—बंगाली टालेमे हाईस्कूलके पासकी गलीके एक मन्दिरमे ४ है फीट खेंचा और १५ फीटके घेरेमें 'तिलभांडेश्वर' शिवलिंग है। मन्दिरके पास बहुत देवमूर्तियां और एक पीपलके बुक्षके नीचे बहुत शिवलिंग और देवमूर्तियां है।

ल्लीघाट (४१) –यह घाट ल्लीदासका वनवाया हुआ है। इसकी सीढ़ियां थोड़ी चौड़ी है। घाटसे ऊपर सड़कके निकट काशीके ५६ विनायकोमेंसे 'लम्बोदर विनायक' अक र्यचितामणि गणेश'के नामसे प्रसिद्ध है।

इमरान घाट (४२)-यहां 'इमरानिश्वर' शिवलिंग हैं और कभी कभी मुदेँ जलाए जाते हैं। छोग कहते है कि, मुदें जलानेके लिये पहले यही घाट थाँ।

हतुमान-घाट ( ४३ )-इस घाटकी सीढ़ियां सुन्दर है, जिनसे र्इ.पर 'हतुमानजी' का मन्दिर है।

ह्नुमानघाटके निकट काशीके अष्ट महाभैरवोमेसे 'रूरू भैरव' है।

देंडीघाट (४४)-बहुत दंडी स्नानके लिये इस घाटपर आते है । उनके दंड खड़े करनेके लिए नीचेकी सीढ़ियोमें छिद्र बने हैं।

्रिवाला-घाट (४५) – इसका पुरतां दक्षिण ओर दूरतक चला गया है। स्थान स्थान पर आठ पहले पाये वने है, वीचके भागमे गुम्बजदार २ पाये है। घाटसे ऊपर बहुत वड़ा मकान है, जिसकी बनारसके राजा चेतिसह किलेके काममें लाते थे, अब इसमे सरकारसे मन्यानपानेवाले मुगल बादशाहके खांनदानके लोग रहते हैं। इस मकानसे लगेहुए उत्तर

ओर गोसाई लोगोका उत्तम मठ है, जिनमें बहुत साधु रहते है। मठके समीप एक 'महावीर-जी' का मन्दिर है, जिसमें 'स्वप्नेश्वर' शिवलिंग और 'स्वप्नेश्वरी' देवी है, जिनके दक्षिण 'ह्यप्रीव' भगवान् और 'ह्यप्रीव छुंड' है। ये सब स्थान भदैनी महलेके नामसे प्रसिद्ध है।

वक्षराजघाट (४६) - इसका बनानेवाला वक्षराज नामक एक मनुष्य था, जिससे इसको जैन लोगोने खरीद लिया। घाटका उत्तरीय भाग लगभग १०० वर्षका चना हुआ है। घाटसे ऊपर ३ जैन मन्दिर है।

जानकीयाट ( ४७ )-लगभग ८ वर्ष हुए, सुरसरिकी रानीने इस घाटको वनवाया है। इससे ऊपर रानीका वड़ा मकान और सुनहले कलशवाले ४ वड़े मन्दिर है।

इस घाटके पास बनारस वाटर वर्क्स 'पंपस्टेशन' है। यहांसे गंगाजल नलोद्वारा सारे शहरमे जाता है।

तुलसीबाट (४८) – इस घाटकी जकल पुरानी है। यहां 'गंगासागर' तीर्थ है। काशी-खंडके ६९ वे अध्यायमे लिखा है कि, गंगासागरमे स्नान करनेसे सर्व तीर्थमे स्नान करनेका फल मिलता है।

तुलसीदासका मन्दिर-तुलसीघाटसे अपर तुलसीदासका मन्दिर है। मकानके घुमाव रास्तेसे तुलसीदासकी गद्दीके पास पहुँचना होता है, जिसके पास तुलसीदासकी खड़ाऊं और एक हाथसे छोटा एक नावका टुकड़ा रक्ता हुआ है। बहुत प्राचीन होनेसे खड़ाडओंकी लकड़ी गली जाती है, इससे उनपर कपड़े लपेटे गए हैं। यहांके अधिकारी कहते है कि खड़ाऊं तुलसीदासकी है और जिस नावपर वह पार उत्तरते थे उसी नावका यह टुकड़ा है।

इसी स्थानपर तुलसीदास रहते थे। संवत् १६८० (सन १६२३ ई०) मे यहाही तुलसीदासका देहात हुआ।

तुलसीदास पद्यमें भापाकी पुस्तकोको वनाकर भापाके किवयोमें शिरोमणि और उत्तरी भारतमें प्रख्यात हो गए है। इन्होंने सवत् १६३१ में मानस रामायणको रचा, जिसका प्रचार भापाकी सपूर्ण पुस्तकोसे अधिक है। इसके अतिरिक्त इनके वनाए हुए विनयपत्रिका, गीतावली, दोहावली, किवत्तरामायण, लप्पय रामायण, वरवा रामायण, वराग्यसंदीपिनी, पार्वतीमंगल, जानकीमंगल, रामलला नह्लू, कृष्णगीतावली, रामाझा प्रभ, किल्पमीधर्म निरूपण, हनुमानवाहुक, हनुमानचालीसा, संकटमोचन इत्यादि बहुतेरे छोटे वहे प्रथ हैं।

तुलसीदासके मन्दिरके पश्चिमोत्तर एक कोठरीमे कपिल मुनिकी मूर्ति है, जिस मन्दिरमें एक सिहासनपर राम, लक्ष्मण और जानकीजी विराजमान हैं। इसी मन्दिरमें 'त्रिविक्रम भग-वान' और 'असीमाधव' की मूर्तियां है।

लोलार्क कुंड-यह भरेली महल्लेंमे तुलसीघाटसे थोड़ीही दूरपर एक प्रसिद्ध कूंआ है, जिसको महारानी अहिल्यावाई, अमृतराव और कूचिवहारके राजाने वनवाया था। कूंएका व्यास १५ फीट है, जिसके एक ओर विना पानीका चौलृटा वड़ा हौज है, जिसके ३ ओर अपरसे नीचेतक पत्थरकी चालीस सीढिया और एक ओर अचा मेहराव है। जिससे होकर नीचे सीढ़ियो द्वारा कूंआमे पैठना होता है। यहां भाद्र पट्टीको मेला होता है। सब लोग लोलार्क तीर्थमें स्नान करते है। लोलार्क कुंडकी सीढीपर काशीके १२ आदिलोमेसे 'लोलार्किट्टा' है। कुंडिंक अपर दक्षिण 'लोलार्केइवर' शिवलिंग हैं। जिनके मिन्दरसे पूर्व एक मिन्दरमें 'अमरेश्वर'

और दूसरे मन्दिरमें 'पराशरेश्वर' शिविंछग हैं। जिनसे पूर्व दक्षिण एक मन्दिरमें काशीके ५६ विनायकोमेसे 'अर्क विनायक' हैं।

स्कन्दपुराण—(काशीखंड ४६ वां अध्याय) शिवजीने राजा दिनोदासको काशीसे विरक्त करनेके लिए सूर्य्यको काशीमे भेजा। आने पर (शिवजीके कार्यके लिए) सूर्य्यका मन लेल (चंचल) हुआ, इस करके उनका नाम लोलाके पड़ा। कार्य सिद्ध न होनेपर वह दक्षिण दिशामें अस्सी संगमके निकट स्थित हो गए। मार्गशीर्पकी सप्तमी, पष्टी वा रिववारको वहां वार्षिकी यात्रा करनेसे मनुष्य पापसे छूट जाते हैं। लोलाकके दर्शन करनेसे वर्षभरका पाप निवृत्त होता है। सूर्यग्रहणमें वहां स्नान दान करनेसे कुरुक्षेत्रसे अधिक फल प्राप्त होता है। माय शुक्त सप्तमीको अस्सी संगमपर स्नान करनेसे सप्त जन्मका पाप छूट जाता है। प्रत्येक रिववारको लोलाककी यात्रा करनेसे कुष्ठादि रोग नहीं रहते।

वामनपुराण—(१५ वां अध्याय) ज्ञिवजीने अपने मक्त सुकेशी देखको सूर्यद्वारा पृथ्वीमें गिराया हुआ देखकर कोप किया। सूर्य महादेवके नेत्रोकी अग्निसे तापित होकर वरुणा और अस्सी नृदियोंके वीचमें गिरगए पीछे वह दग्ध होते हुए वारंवार कभी अस्सीमें कभी वरुणामें अलातचक्रकी भांति गोता मार मार भ्रमने लगे। तव ब्रह्माजी मंदराचलमें जाकर सूर्यके लिए शिवको काशीमें लाए। महादेवने सूर्यको हाथमें प्रहण कर उनका लोल नाम घर कर उनको फिर रथमें आरोपित किया।

राममन्दिर-भदैनी महस्रेमे लोलार्क कुंडसे उत्तर राममन्दिर है। आंगनके चारों वगलों पर मकान है, जिनमेसे दक्षिणवाले मन्दिरमें राम, लक्ष्मण और जानकीकी मूर्तियां है। राममन्दिरके चारोंओर वनारसके वाटर वक्सकी चिमनी और कारखानेका काम हुआ है।

राममिन्द्रिक ियं काशीका दंगा—इसी वर्ष (सन १८९१ ई०) के आरंभमें भदैनी महलें गंगाके पास जल-कलके लियं अंजन इत्यादि खड़े करनेके निमित्त भूमि नापी गई, उसके भीतर यह राममिन्द्रि भी आगया। हिंदुओंकी ओरसे मिन्द्रि वचानेके लिए अरज़ी पड़ी। अंतमें म्युनिसिपल वोर्डसे यह निश्चित हुआ कि अभी मिन्द्रि छोड़कर आस पासके मकानात गिराए जावें। कुछ दिनोंके पश्चात् २० फीट गहरा गढ़ा चारोंओरसे मिन्द्रिसे ऐसा सटकर खोदा गया कि दीवारोंके गिर जानेका पूरा भय था। हिंदुओंकी ओरसे एक अर्जी फिर दी गई कि हमें ३ फीट जमीन मिन्द्रिक आस पास पुक्ता बनानेको और ४ फीट सड़कके वास्ते दी जाय और उसका उचित मूल्य लेलिया जाय। इस अर्जी पर कुछ आज्ञा नहीं हुई, तब तक इंजिनियर साहेव चाहते थे कि सड़कवाला मार्ग बन्द कर दिया जावे, जिसमे कोई मिन्द्रिके पास न जा सके। ता० ८ अप्रैलको वह सीढ़ी भी खोद दी गई, जिससे मिन्द्रमें जानेका मार्ग था; परन्तु लोगोंने मिन्द्रमें जानेके अर्थ किसी भांति ईट पत्थर डाल कर चढ़ने का राखा रातही रातमे तथ्यार कर डाला।

ता० १५ अप्रेलके ११ र् वजे दिनको यह व्यर्थ कोलाहल हुआ कि भद्दैनीमें श्रीरामजी का मिन्द्र खोदा जाता है। वस थोड़ीही देरमें सारे शहरमें हरताल होगया, वाजार वंद होगये, हजारों आदमी मिन्द्रकी ओर जाते हुए दिखाई देने लगे, कई हज़ार मनुष्योकी भीड़ इस मैदानमें जमा हो गई। अनेक वदमाशोंने पिन्पिग ऐजिनको, जो गंगाक किनारे खड़ा था, दुकड़े दुकड़े कर डाला और लोटे बड़े नल, जितने पड़े थे उनमेसे कितनोहींको तोड़ दिया

और कितनेहीको गंगामे डाल दिया। हुछड़ यहांतक विगडा कि म्युनिसिपल किभिश्नर वातृ सीतारामके मकान और अस्तवलंग वदमाश और छूटेरोने घुसकर उनका कई हजारका माल छूट लिया। वदमाशोके कई दलोने सडक और गिलयोकी सरकारी लालटेनोंको तोड़ दिया। दंगा करनेवालोने तारघर छूट लिया और तारको काट डाला। इन लोगोंने राजघाटके स्टेशन और पारसल गोदामके पारसल और असवावको छूट लिया। तीन चार घंटे तक शहर में वडी हलचल थी, अनेक भलेमानुप रईसोकी हानि हुई।

मिजिस्ट्रेट साहेवने इन्तिजाम आरंभ किया और वे जिला सुपरिन्टेडेट पुलिस और अंगरेजी पलटनको साथ लेकर पहुँच गए। १२ वी वंगाल पैदल भी उसी दम भेजी गई। दो कम्पनी गोरोकी डफरिंग पुलकी रक्षाके लिए गई। तीन दिनतक तो कुछ दूकाने खुढीं और कुछ बन्द ही रहीं, परन्तु पीछे सब खुल गईं और नगरमे शान्ति—स्थापन हो गया।

जिन छोगोंने हुझड मचाया और छूट मार की, वे पकडे जाने छगे । छगभग १००० आदमी पकड़े गए, इनमे अनेक राह चछनेवाछे निरापराधी भी थे। ता० १८ अप्रैछसे अपराय सबूत न होनेमे बहुतेरे आदमी छुटने छगे, कितने छोग कैद हुए और कई आदमी काछ-पानी भेजे गए।

ता० १० जूनको राममिन्द्रिके मालिक बाबू गोबर्द्धनदास गुजराती, एक धनी बाबू गोपालदास, बड्हरकी रानोके कारिन्दे मुन्शो गिरिजाप्रसाद, बाबू लक्ष्मणदास, पण्डित रामे-श्वर्त्त, पण्डित सुखनन्दन और रघुनाथदास इनको तीन तीन वर्षका सपिश्रम काराबास और क्रमसे २५०००, १००००, ३०००, ५०००, १००००, उण्निनेकी सजा हुई। अभियुक्तोकी ओरसे हाईकोर्टमे अपील हुई जिसपर तारीख ४ अगस्तको हाईकोर्टने गिरिजा-प्रसादके अतिरिक्त ६ आद्मियोंका जुमीना माफ कर दिया और उनकी सजा घटा कर अठारह महीनेकी कर दी।

याजीराव-घाट ( ४९ )-यह घाट तुलसीघाटसे लगा हुआ दक्षिण ओर वेमरम्मत पड़ा है। पुनाके अंतिम पेगवा वाजीरावने इसको वनवाया था। घाटसे ऊपरके मकानोमें साधु लोग रहते हैं।

रालाभिश्र-घाट (५०) – यह घाट काशीके सव पके घाटोके अंतमे दक्षिण ओर है। इसके दोनो वाजुओपर गोलाकार पाये है। घाटको रालामिश्र नामक एक धनी ब्राह्मणने वनवाया था।

अस्तिसगम चाट (५१)—रालामिश्र-घाटसे दक्षिण मैदानमे काजीके पांच अतिर्णवत्र घाटोंमेसे सबसे दक्षिणका अस्ती नामक कचा घाट है, यह हरिद्वार तीर्थ है। दक्षिण ओर एक नालाके समान लगभग ४० फीट चौडी अस्ती नामक नदी गंगामे मिली है। वर्षीकालमें इस नदीसे गगामे पानी गिरता है।

अस्सीघाटसे ऊपर एक छोटे मन्दिरमे 'संगमेश्वर' शिवलिंग हैं।

जगन्नाथजीका मन्दिर-अस्तीघाटसे ऊपर एक मन्दिरमे कई डयोडोके भीतर जगनाथ, बलभद्र, और सुभद्रादेवीका मूर्तिया हैं।

आपाढ शुरु २ को विजया-नगरके महाराजके वडे रथपर चढकर जगनाथजी यात्रा करते हैं और उत्तरकी ओर टाऊजीके मन्दिरके पास सिकड़ा तक जाते है । उस समय रथयात्राकी वडी तैय्यारी और दर्शकोकी भीड़ होती है । स्कन्दपुराण-( काशीखंड-४६ वां अध्याय ) मार्गशिर्षमे कृष्णपक्षकी ६ को अस्सी संगम पर स्नान और पिंडदान करनेसे पितर तृप्त होते हैं।

पुष्कर-तीर्थ--अस्सी-संगमसे पश्चिम-दक्षिण पुष्कर-तीर्थ नामक सरोवर है।

दुर्गाकुंड-अस्सी घाटसे हे मील पश्चिम दुर्गाकुंड महलेमें 'दुर्गाकुंड' नामक बड़ा सरोवर है, जिसके पास पत्थरसे बना हुआ काशीकी ९ दुर्गाओं मेसे 'कूष्मांडाख्या' दुर्गाका उत्तम मन्दिर है। सरोवर और मन्दिर दोनों को पिछले शतक मे रानी भवानीने बनवाया था। मन्दिर में नकाशीका मुन्दर काम है। मन्दिर को आगे के मण्डपको लगभग २५ वर्ष हुए, एक फीजी अफसरने बनवाया था, जिसमें मिर्जापुर के मिनस्ट्रेटका दिया हुआ एक बड़ा पण्टा लटका है। मण्डपका फर्श नील और स्वेद मार्चुलके दुकड़ोसे बना है। फाटकिक पास २ सिंहकी मूर्ति और मन्दिर के चारोओर छोटे छोटे कई मन्दिर है, जिनमें शिव, गणेश आदि देवताओं की मूर्तियां हैं। मन्दिर आंगनके चारों वगलों पर दालान है, जिनमें साधु और यात्री रहते हैं। पश्चिम ओर प्रधान फाटक पर नौवतखाना है। घरेके भीतर सदर द्वीं के पास काशीके ५६ विनायकों मेसे 'दुर्गविनायक' पश्चिम-दक्षिण और कालीजों के मन्दिर में अष्ट महामेर वोमेसे 'चण्ड भैरव 'है। घरेके बाहर दक्षिण द्वीं जेके पास एक मंदिर में 'कुकुटेश्वर' शिवलिंग हैं। इस मन्दिर के पूर्वोत्तर किसी भक्तने दुर्गविनायक नामसे एक मन्दिर में गणेशकी मूर्ति स्थापितकी है, जिसको कोई कोई 'दुर्गविनायक' कहते है। यहां बहुत चन्दर रहते है। द्वारेश्वर और मायादेवी गुप्त है।

दुर्गाकुंडके पास एक वागमें सुविख्यात राजगुरु भास्करानन्द स्वामी दिगंवर वेषसे रहते थे और छुंडसे थोड़ी दूर विजया नगरके महाराजका महल है, जिससे पश्चिम कई जैन मन्दिर हैं। नवरात्रोमें और श्रावणके मंगल और शुक्रवारको दुर्गाकुंड पर स्नान और दुर्शनकी भीड़ होती है।

देवीभागवत-(३ रा स्कन्ध-२४ वां अध्याय) देवीजी सुवाहु राजापर प्रसन्न हुई । राजाने कहा कि, हे देवि । जवतक काशीपुरी रहे, तवतक आप इसकी रक्षाके निमित्त दुर्गा नामसे प्रसिद्ध होकर निवास करे । देवीजीने कहा कि, जवतक पृथ्वी रहेगी तवतक हम काशीवासिनी होगी।

स्कन्दपुराण-(काशीखंड-७२ वां अध्याय) अप्टमी चतुर्दशी और मंगल वारको काशीकी ढुर्गाका सर्वदा पूजन करना चाहिए। नवरात्रोंमे यत्नसे दुर्गाकी पूजा करनेसे विन्न नाश होता है आश्विनके नवरात्रमें दुर्गाकुंडमे स्नान करनेसे दुर्गित नाशहोती है और दुर्गाकी पूजा करनेसे ९ जन्मका पाप छूटजाता है।

कुरुक्षेत्र-तीर्थ-दुर्गाकुंडसे पूर्व कुछ उत्तर थोड़ी दूरपर, 'कुरुक्षेत्र' नामक एक पका सरो-वर है । सूर्य्यप्रहणके समय यहां स्नानकी वड़ी भीड़ होती है।

कृमिकुंड-कुरुक्षेत्रसे दूर उत्तर सिद्धकुंड सुनहिटया है, जिसके उत्तर किनारामे सम्प्रदाय वालोंका एक वाग 'किनारामका स्थल'के नामसे प्रसिद्ध है। इस बागमे 'कृमिकुण्ड' और 'किनारामकी समाधि' है। जिनके पास काशोंके ५६ विनायकोमेंसे 'कूटदंत-विनायक' है।

रेवती-तीर्थ-क्रिमिकुंडसे दूर पश्चिमोत्तर 'रेवतीर्तार्थ' रेवड़ी तालावके नामसे प्रसिद्ध है।

शंखोद्धार-तीर्थ-रेवड़ी तालावसे दूर पश्चिम कुछ दक्षिण 'संख्वारा तीर्थ' 'द्वारका तीर्थ' 'दुर्वासा ऋषि' और 'कृष्ण रुक्मिणी' है । प्रतिवर्ष कर्ककी सक्रांति भर हर सोमवारको यहां स्नान दर्शनकी भीड़ होती है।

कामाक्षाकुंड-यह संख्धारासे दूर उत्तर है यहां 'कामाक्षा देवी' 'वैजनाथ' काशीके अष्ट महाभैरवोमेसे 'क्रोधमैरव' और ६४ योगिनियोमेसे 'कामाक्षा योगिनी' है।

रामकुंड-कामाक्षा कुंडसे दूर उत्तरकुछ पूर्व रामकुंडके पास 'छवेडवर' और 'कुशेश्वर' हैं। शिवगिरिका तालाव-रामकुंडसे दूर पश्चिमोत्तर शिवगिरिके तालावके पास ( जो सिगि-राकरके प्रसिद्ध है) काशीके ५६ विनायकोमेसे 'त्रिमुखाविनायक' और ११ महास्ट्रोमेसे 'त्रिमुखाविनायक' है।

शालकंटक विनायक-सिगिराके टीलासे लगभग २ मील पश्चिम महु आडीहमे एक पक्के सरोवरके पश्चिम तटके जपर काशीके ५६ विनायकोमेसे 'शालकण्टक विनायक' है।

मातृकुंड-सिगिराके टीलासे पूर्व दूर लालापुरामे भातृकुण्ड' तीर्थ है। काशीखडके ९७ वे अध्यायमें लिखा है कि, इस कुण्डमे स्नान करनेसे मातृ देवीकी छुपासे मनोवाछित फल मिलता है और मनुष्य माताके ऋणसे छुटकारा पाता है। मातृकुण्डसे पूर्व एक मन्दिरमे भितृश्वर' शिव लिंग और काशीके ५६ विनायकोमेसे 'क्षिप्रप्रसाद विनायक' हैं, जिसके पीछे एक छोटीमढीमें भातृदेवी' है। पितृश्वरके सामने 'पितृकुण्ड' एक वडा भारी सरीवर है।

फातमान—मातृकुंडसे पश्चिमोत्तर एक नई पोखरी है, जिससे पश्चिम ओर पिशाचमोचन कुंडसे थोड़ी दूर दक्षिण—पश्चिम मुसलमानोंके बनारसके कबरगाहोंसे मशहूर एक घेरे हुए बागमें यह फातमान है। कबरोका घेरा नकाशीदार पत्थरसे बना है। सबसे उत्तम नकली कबर महम्मदकी पुत्री और अलीकी स्त्री फातमांकी है, जिसको एक परिसयन कविशेख अली हाजिरने बनवाया था, जो बादशाह घरानेका था, और पिछले शतकमे भागकर यहां आया था।

- मुग़ल वाद्ञाहके खान्दानके लोग जो, पेशन पाकर शिवालाघाटके पास रहते थे, वे इस वागुने गाड़े गए हैं।

शीया मुसलमान लोग मुहर्रमके दशने दिन यहा ताजियोंको दफन करते है।

महम्मद साहेव सन ५७० ई० मे अरबमे पैटा हुए थे, जिन्होंने मुसलमानी मजहवकों कायम किया। सन ६२२ ई० की १६ जुलाईको जुक्रके दिन महम्मद साहेवने मक्केसे मदी-नेके लिए यात्राकी। खुलीफा उमाफी आज्ञासे मुसलमान लोग उसी दिनसे अपना हिजरी सन भिनने लगे। सूर्यके वर्षसे मुसलमानोका चन्द्रवर्ष ११ दिन लोटा है। महम्मद साहेव सन ६३२ ई० मे मरगए। फातमा महम्मद साहेवकी पुत्री थी। मुहर्रम सन हिजरीका पहला मास है। इसी महीनेकी १० वीं तारीखको अरबमे फुर्रात नदीके किनारे करवलाके रणक्षेत्रमें फात-माके पुत्र इमामहुसेन अपने शत्रु मुसलमानोके हाथसे अपने कुटुम्बोके साथ शहीद हुए थे। जबुओने इमाम साहेवको जल तक न पीने दिया। इमामका शिशु पुत्र प्यासके मारे तड़फता मर गया। मुसलमान लोग इमामहुसेनके मरनेके यादगारमें मरसिया पढते है और ताजियोको दफन करते हैं।

ल्ह्मीकुड-फातमानसे दक्षिण-पूर्व दूर द्गार्थमेघ घाटसे पश्चिम जानेवाली सड़कके पास लक्ष्मीकुंड महल्लेमे 'लक्ष्मीकुड' (लक्ष्मी तीर्थ) एक पका सरोवर है, जिसके निकट काशी की ९ गौरियोंमेसे 'महालक्ष्मी' गौरीका मन्दिर है। इस मन्दिरमें काशीकी ६४ योगिनियोंमेसे 'मयूरी योगिनियें हैं। एक आंगनके एक बगलकी कोठरीमें महालक्ष्मीजीकी मूर्ति और दूसरे बगल एक शिवमन्दिर है। एक्ष्मीकुंडसे पूर्व कालीमठमें कालीकी मूर्ति है। यहां भाद्र शुरू अष्टमीसे आश्विन कृष्णाष्ट्रमी तक १६ दिन पर्यत स्नान दर्शनका मेला होता है, जो सोरिह्याका मेला कहा जाता है।

लक्ष्मीकुंडके निकट काशीके ५६ विनायकोंमेंसे 'कुंडिताक्ष विनायक' है।

सूर्य्यकुंड-लक्ष्मीकुंडसे दूर पूर्वोत्तर 'सूर्य्य कुंड' नामक सरोवर है, जिसके ऊपर एक छोटे मन्दिरमें काशीके १२ आदित्योंमेसे 'सांवादित्य' है। मन्दिरके बाहर पश्चिमके दालानमे काशीके ५६ विनायकोमेसे 'द्विमुख विनायक' है।

बहुतेरे छोग प्रतिरिववारको स्नान दर्शनको यहां आते हैं। सूर्य्यकुंडके पास नित्य पात-का बाज़ार छगता है।

ताराचन्दकी धर्मशाला-टाउनहालसे दक्षिण नीचीबागके पूर्वोत्तर सड़कके बगल पर चौमोहानीके पास एक धर्मशाला है जिसको ५० वर्षसे अधिक हुए, लाहौरके महाराज रणजीत सिंहके दीवान ताराचन्दने बनवाया। नीचे वगलोमें दालान और कोनोंके पास कोठरियां, और चौकके पूर्व बगलमे दो लोटे मन्दिर और ऊपर ६ कोठरियां है।

बूलानालामे काज्ञीकी ९ दुर्गाओंमेसे 'सिद्धिदा दुगा' (सिद्धमाता हैं)।

टाउनहाल-कालभैरके मन्दिरसे पश्चिम और कम्पनीवागसे दक्षिण काशीकी सबसे उत्तम इमारतामें एक टाउनहाल है, जो हिन्दी और मूरिश ढाचेंसे मिलाहुआ बना है। यह ईटोसे बना है। इसका प्रधान कमरा ७३ फीट लम्बा और ३२ फीट चौडा है, जिसमें ३०० से ४०० तक आदमी बैठ सकते हैं। इसके फाटकके ऊपर मार्बुलके तख्तेपर शिलालेख है, जिससे जान पड़ता है कि टाउनहालको हिज हाईनेस महाराज विजयानगरम् के० सी० एस० आई० ने बनवाया। इसका काम सन १८७३ ई० मे आरंभ और सन १८७५ में समाप्त हुआ। सन १८७६ ई० मे एच० आर० एच० प्रिस आफ वेल्सने इसको खोला था।

जैन मन्दिर—बनारसमें दश बारह जैन मन्दिर है, जिनमेसे एक कम्पनीबागके पास एक बागुमें है, जिसमे जैन संतोंकी बहुत मूर्तियां है।

कंपनीबाग्—टाउनहालके आगे सड़कसे उत्तर बनारसके उत्तम बागोंमेसे एक लोहेके जंगलांसे घेरा हुआ 'कंपनीबाग्' है, जिसमें 'मंदािकनी' तालाव है, जहां संध्याके समय बहुतेरे लोग हवा खाने जाते है। इसमें स्थान स्थान पर बैठनेके लिये बेंच रक्खे गए हैं।

मंदािकनी तालाव—कंपनीबाग्मे 'मंदािकनी तीर्थ' तालाव है, जिसमें वहुत मल्लियां है, जो किसीसे डरती नहीं। बहुत लोग इनको अन्न खिलाते है। तालावसे पूर्वोत्तर कंपनी बाग्में 'मंदािकनी देवी' एक बहुत लोटे मन्दिरमें है।

मध्यमेश्वर शिवलिंग-कंपनीवागसे उत्तर राजा शिवप्रसाद सी० एस० आई० की वार-इदरीके निकट एक मन्दिरमें काशीके ४२ लिंगोंमेंसे 'मध्यमेश्वर' शिवलिंग है।

लिंगपुराण-(९२ वां अध्याय ) शिवजीने कहा कि काशीमे मध्यमेश्वर नामक लिंग आपही प्रकट हुआ है ।

रकंदपुराण-( काशीखंड-९७ वां अध्याय ) चैत्र शुक्त अष्टमीको सध्यमेदवरके दर्शन और मंदािकनीमे स्नान करनेसे २१कुलका उद्घार होता है। ऋणहरेश्वर-विश्वेश्वरगंज वाजारसे उत्तर एक सड़क वृद्धकालको गई है। सडकसे वाएं ओरकी गलीपर गणेशगंजके वाड़ेके कोनेपर एक छोटे मन्दिरमे 'ऋणहरेश्वर' हैं, जिनसे उत्तर सड़कके किनारे एक मन्दिरमे 'हृषीकेश' विष्णुकी मूर्ति है।

रतेश्वर-वृद्धकाल जानेवाली सड़कपर वृद्धकाल महलेके एक छोटे मन्दिरमे काशीके ४२ लिंगोमेसे 'रतेश्वर' शिवलिंग हैं, जिनके समीपहींमे पूर्व-दक्षिण काशीके अष्ट महालिगों-मेसे 'सतीश्वर' शिवलिंगका एक मंदिर है, जिसमे 'अवंतिका' देवी भी है। यह लिंग और देवी दोनो श्रीमान् पंडित रामकृष्ण दीक्षितके उद्योगसे स्थापित कीगई। सतीश्वरके मन्दिरके पास एक प्राचीन कूप है, जो काशीखंडके अनुसार 'रक्तनूडामाणि' कूप होता है।

शिवपुराण—(६ वां खंड—२१ वां अध्याय) राजा दिवोदासके काशी छोड़नेपर जब शिवजी काशीमें पहुँचे, तब हिमाचल गिरिजाको देखने और उसको धन देनेके निमित्त बहुत मुक्ता, मूँगा, हीरा आदि धन अपने साथ लेकर काशीमें आए । परन्तु उन्होंने काशीका ऐश्वर्य देख अतिलजित हो शिवसे मेट नहीं की और रातमरमें एक शिवालय बनाकर चट्टकांति—मिणका शिवलिंग उसमें स्थापित किया। जो कुछ धन द्रव्य शिवालय बनानेसे शेष रह गया था, वह इधर उधर फेककर अपने घर चले गये। हिमाचलने रत्न फेक दिया था, वह अपने आप इकट्टा होकर एक शिवालिंग वनगया। (२२ वां अध्याय) शिवजीके दो गणीने जाकर उनसे कहा कि किसी भक्तने आपका शिवालय वरणाके तटपर वनाया है। शिवजीने वरणा नदीके तटपर पहुँच शिवालय देखा। गिरिजाने उस लिगका नाम 'गिरीक्वर' रक्खा. शिव और गिरिजा वहासे जब कालराज भैरवके समीप पहुँचे तो उन्होंने उससे उत्तर एक उत्तम शिवलिंग देखा। शिवजीने उसका नाम 'रिवक्व समीप वहुंचे तो उन्होंने उससे उत्तर एक उत्तम शिवलिंग देखा। शिवजीने उसका नाम 'रिवक्व समीप पहुँचे तो उन्होंने उससे उत्तर एक उत्तम शिवलिंग देखा। शिवजीने उसका नाम 'रिवक्व समीप पहुँचे तो उन्होंने उससे उत्तर एक उत्तम शिवलिंग देखा। शिवजीने उसका नाम 'रिवक्त समीप पहुँचे तो उन्होंने उससे उत्तर एक उत्तम शिवलिंग देखा। शिवजीने उसका नाम 'रिवक्त समीप पहुँचे तो उन्होंने उससे उत्तर एक अध्यायमें यह कथा है)।

स्कंदपुराण-( काशीखंड-६७ वां अध्याय ) फाल्गुन कृष्ण १४ को रत्नेक्ष्यरकी यात्रासे स्त्री रत्नादि और ज्ञान प्राप्त होते हैं।

हरतीर्थ ( हंसतीर्थ )—आलमिरिंग मसिंजदसे पूर्व-दक्षिण 'हरतीर्थ' नाममे प्रसिद्ध एक वड़ा सरोवर है, जिसका नाम काशीखडमे 'रुद्रकुण्ड' लिखा है और लिखा है कि कौआ इस सरोवरमें गिरनेसे हंस हो गया इसिलये इस सरोवरका नाम हंस तीर्थ पडा । सरोवरके पश्चिम घाटके ऊपर एक छोटे मिन्दरमें 'हसेश्वर' और 'रुद्रेश्वर' शिवलिंग है । इस मिन्दरमें काशीखडमें लिखेहुए कई देवता है।

स्कन्दपुराण—( काशीखंड-६८ वां अध्याय ) चैत्र गुक्त पूर्णिमाको हसतीर्थ ( हरतीर्थ ) और कृत्तवासेश्वरकी यात्रासे काशीवासका फल प्राप्त होता है और फाल्गुन कृष्ण १४ की यात्रासे सर्व धर्मका फल प्राप्त होता है ।

स्कन्दपुराण-(काशीखड-९७ वा अध्याय) आद्री चतुर्दशीके योग होनेपर हसतीर्थ मे स्नान और हसेक्वर और रुद्रेश्वरके पूजन करनेसे मनुष्य रुद्रहोक पाता है।

कृत्तवासेश्वर-ष्टुद्धकालकी गलीकी दाहिनी और हरितीय महत्लेमे आलमगीरी मसजित् हैं। औरंगजेवके समयमे 'कृत्तवासेश्वर' के ३०० वर्षके पुराने मन्दिरको तोडकर उसके सरंजामसे यह मसजिद वनी और औरंगजेवके दूसरे नाम (आलमगीर) से इसका नाम आलमगीरी मसजिद्पडा। पत्थरके आठ खम्भोकी तीनि पिक्तयोंपर मसजिद्की छन है। मसजिदकी पिछली दीवारमे सन १०८७ हिजरी (सन् १६६५ ई०) लिखा है। मसजिदके आगे मैदानमें एक छोटे हीजमे २ ई फीट ऊंचा अठपहला फन्नारेका स्तम्भ है, जो काशीके ४२ लिंगोमेसे 'कृत्तवासेश्वर' शिवलिंग माना जाता है। फाल्गुनकी शिव-रात्रिके दिन इस लिंगकी पृजाकी भीड़ होती है। इस स्थानसे पूर्व-दक्षिण हरतीर्थ तालावके पश्चिम काशीवासी राय ललनजींके परदादा राजा पटनीमल साहेब बहादुरके बनवाए हुए एक विशाल मन्दिरमे एक बहुत बड़ा शिवलिंग है, जिसको कोई 'कृत्तवासेश्वर' कहते है।

शिवपुराण-( ५ वां खंड-५५ वां अध्याय ) महिषासुरके पुत्र गजासुरने ब्रह्माजीसे वरदान प्राप्त करके पृथ्वीको जीत लिया, परन्तु जब काशीमे आकर उसने उपद्रव किया तब शिवजीने गजासुरके शिरको त्रिशूलसे छेद लिया । उस समय वह पवित्र होकर शिवसे विनय करने लगा । शिवजीने गजासुरको वरदान दिया कि तेरा यह शरीर हमारा लिंग होकर कृत वासेश्वरके नामसे विख्यात हो; जिसके केवल दर्शनहींसे मोक्ष प्राप्त होगी । यह कहकर शिव जीने गजासुरको परमगति दी। (काशीखंडके ६८ वें अध्यायमें भी यह कथा है)।

चृद्धकालेश्वर—विश्वेश्वर गंजवाजारसे जो उत्तर सड़क गई है; उसके मोडके पास चृद्ध-काल महला है। रक्तचूडामाण कूपसे वृद्धकाल पर्यतके स्थानको काशीखंडमें 'अवंतिका पुरां' लिखा है। काशीके ४२ लिंगोमेंसे ' वृद्धकालेश्वर' का मन्दिर है। यह मन्दिर काशीके पुराने मन्दिरोमेसे है। पश्चिमके चौकके उत्तर किनारेपर वृद्धकालेश्वरका मन्दिर है, जिसमे २ कोठ-रियां है। पूर्व वालीमें 'वृद्धकालेश्वर' शिवलिंग और दूसरी पश्चिमवालीमें 'महाकालेश्वर' शिव-लिंग है। मन्दिरके पास बहुत पुराना नन्दी (बैल) और छतके उत्तर आगेके दोनो कोनोंके पास पत्थरके २ दीप शिखर है, जिनपर हजारों दीप रखनेके अलग अलग स्थान है, जिनपर किसी उत्सवके समय दीप जलाए जाते है। आंगनके ३ बगलोंमें दालान हैं।

युद्धकालेश्वरके मन्दिरके पूर्ववाले चौकमें उत्तर ओर 'युद्धकाल कूप' नामक एक वड़ा कूप है, जिसके पासही दक्षिण 'अमृतकुंड' नामक छोटा अठपहला कुंड है। सान आदि कमें से जो कूपका जल वाहर गिरता है, वह इसी हौजमें जमा रहता है। लोग कहते है कि इस जलसे कुछ आदि रोग छुटते है और आयु बढ़ती है। बहुत रोगी इस हौजमें सान करते है। श्रावणके प्रति रिववारको इसमें सानकी भीड़ होती है। कूपके उत्तर एक बड़े मन्दिरमें काशीके अष्ट महालिगों मेंसे 'दक्षेत्रवर' शिवलिग है। इस आंगनमें कई शिवलिंग और देवमूर्तियां है। कूपके दक्षिण कुछ पश्चिम एक मन्दिरमें 'हनुमानजी' की बड़ी मूर्ति है, जिसके आस पास कई पुराने मंदिरों वहुतेरे शिवलिंग और देवमूर्तियां है। अमृतकुंडके पूर्व एक कोठरीमें काशीके अष्ट महाभैरवोमेंसे 'असितांग मेरव' है। हनुमानजीसे पश्चिम एक लम्बे चौड़े मंदिरमें 'मालतीश्वर' शिवलिंग है, जिनके दर्शन पूजनका माहात्म्य काशीखंडमें अगहन सुदीह को अधिक लिखा है।

मृत्युंजय-इनका नाम काशीखंडमें 'अल्पमृत्यु-हरेदवर' लिखा है। वृद्धकालेदवरके मंदि-रस कई गज़ दक्षिण-पश्चिम एक गलीके बगलपर मृत्युंजयका छोटा मंदिर हैं, जिसके चारों ओर दरवाजे हैं पीतलके होजमे मृत्युंजय शिविलिंग है। यहां पूजा जप और दर्शनकी भोड़ रहती है।

विश्व कर्में ज्वर—वृद्धकालसे पूर्वोत्तर दुली गड़हीके निकट एक छोटे मंदिरमें 'मणिप्रदीपे-श्वर' शिवलिंग है, जिनसे उत्तर धनेसरा नामक स्थानमे 'धनेश्वर' शिवलिंग और 'नृसिंह भगवान्' है। यहां से कुछ दूर पूर्वोत्तर एक बहुत बड़े मंदिरमे 'सुमंतेश्वर' शिविलग और 'हनुमानजी' है। यहां हनुमानजिके होनेसे इस महहेका नाम हनुमान फटका हुआ है। मिद्रिके उत्तर 'ऋण-भोचन' और 'पापमोचन' दो सरोवर है, जहां भाद्र कृष्ण अमावास्थाको स्नानका मेला होता है। ऋणमोचनके पश्चिम ग्वालगङ्डा नामक तालावपर एक मंदिरमे काशोंके ४२ लिंगोमेसे 'विश्व-कमेश्वर' शिविलग है।

गोरखनाथका मंदिर—मंदािकनी महल्लेमे ऊंची भूमिपर, जिसको गोरख-टीला कहते हैं, एक आंगनेक वीचमे एक जिखरदार वडा मिदर हैं; जिसमे ऊंची गदीपर गोरखनाथक इ चरण-चिह्न है। मंदिरके जगमोहनसे आगे ३ लोटे मंदिरोमे ज्ञिवलिंग और एकमे चरण-चिह्न है। मन्दिरके वाएं कोनेके पास गहरे होजमे काशीके ४२ लिगोमेसे 'वृषेदवर' ज्ञिवलिंग है। आंगनेके चारो वगलोपर मकान है। यहा गोरख संप्रदायके साधुलोग रहते है।

नृसिंह-चयूतरा--गोरखटीलेके पश्चिम कुछ दूरपर नृसिंह चयूतरा है, जहां वैशाख शुक्त १४ को संध्याके समय नृसिंह लीला होती है। इस चयूतरेसे पूर्व और उत्तर रामानुज संप्रदायके देश मिन्दर है। नृसिंह चयूतरेके दक्षिण एक वगीचेमे 'कल्याणी देवीका' मिन्दर है।

कल्याणी देवीसे दक्षिण कुछ दूर एक वगीचेमें 'हनुमानजी'की मूर्ति है, जहांसे पूर्क काशीके ४२ लिगोमेसे 'जम्बुकेश्वर' शिवलिंग है।

वड़ेगणेश--कल्याणीदेवीसे दक्षिण कुछ दूर माधवदासके वागकी ओर सदर सडकसे थोडी दूर पर वहें गणेशका मन्दिर है, जिनको लोग 'महाराज विनायक' और 'वक्रतुंड विनायक' भी कहते हैं। मन्दिरके शिखर पर सुनहला कल्य और पताका लगी है। मन्दिरमें ३ ओर ३ द्वार है। गणेशकी विशाल मूर्तिके हाथ, पांव, सुंड और सिंहासन पर चांदी लगी है और ल्या मुक्ट सुनहले है। गणेशके वगलोंमे उनकी खिया सिद्धि और वुद्धिकी मूर्तिया हैं, जिनके मुखमडल चांदीके हैं। (गणेशपुराणके १२५ वे अध्यायमे लिखा है कि ब्रह्माजीने अपनी पुत्री सिद्धि और वुद्धिसे गणेशजीका विवाह कर दिया) मन्दिरहीमें गणेशजीके समीपही वांए ओर 'सिध्यप्टके-द्वार' शिवलिंग हैं। घेरके भीतर खास मन्दिरके वाहर दक्षिण-पूर्व काशिके ५६ विनायको मेसे हस्तदंत विनायक' हैं। द्वारसे वाहर मूमेकी वड़ी मूर्ति और दोनोओर दीवारोमे गणेशकी पुरानी २ मूर्तिया है। आगनके चारोओर दालान और दो वगलोंमें एक एक फाटक है। फाटक के पास दीवारमें मूर्सोंके वहुत चित्र वने है। मन्दिरके निकट गणेश पर चढानेके लिए दूव विकती हैं। वडेगणेशका वर्तमान मन्दिर लगभग ५० वर्षका वना हुआ है।

माघकृष्ण ४ को यहां दर्शनकी वडी भीड होती है।

स्कंदपुराण—(काशीखंड--१०० वां अध्याय माघकृष्ण ४ को वऋतुण्डकी यात्रासे वर्ष पर्यंत विघ्न नहीं होता ) ।

वडे गणेशसे दक्षिण पश्चिम इसी महल्लेमे एक कोठरीमे जगनाथ, वलमद्र और सीमद्र की मूर्तियां है, जिनसे दक्षिण कुछ दूर राजा वेतियाका विशाल मन्दिर है, जिसमे काशीके ४१ महा रुट्रोंमेंसे 'आपाढीइवर' शिवलिंग हैं, जिससे दक्षिण दूरतक महाराजके कई मकान चले गए है।

भूतभैरव-काशीपूरा महल्लेमे एक कोठरीके भीतर आदमीके समान वडी 'भूतभेरवकी भूति है। इनकी आंख और कान ठीक हैं, पर मुख स्पष्ट नहीं है। यह काशीके अष्ट महाभैरवीके से 'भीषण भैरव' है। जिनसे उत्तर 'कन्दुकेश्वर' शिवका मन्दिर है, जिसके दक्षिण और भूत-भैरवके मन्दिरसे पश्चिम काशीके ४२ लिगोंमेसे 'निवासेश्वर' शिवलिंग है। जिसके पश्चिम दक्षिण एक मंदिरमें काशीके ४२ लिगोंमेंसे 'ज्याबेश्वर' शिवलिंग है। भूतभैरवसे पूर्व एक बढे मठम 'जैगीषज्येश्वर' शिवलिंग है। इसी जगह जैगीषज्य गुफा गुप्त है, यहां बहुतेरे शिवलिंग और देवमूर्तियां गुप्त हैं।

ज्येष्ठेश्वर-काशीपुरा महन्ने एक बड़े मिन्द्रमें काशीके ४२ लिगोंमेसे 'ज्येष्ठेश्वर' हैं। इनके दर्शनकी प्रधान यात्रा ज्येष्ठ शुक्त १४ को होती है। ज्येष्ठेश्वरके निकट एक छोटे मिन्द्रि मे काशीके ५६ विनायकोमेसे 'ज्येष्ठ विनायक' है। इनके दर्शनकी प्रधान यात्रा ज्येष्ठ शुक्त ४ को होती है। ज्येष्ठेश्वरके मिन्द्रिसे समीपही पश्चिमोत्तर एक मिन्द्रिसे काशीकी ९ गीरियोमेसे 'ज्येष्ठागीरी' है, जिनके सामने पूर्व 'ज्येष्ठावापी' गुप्त है।

शिवपुराण-(७ वां खंड-६ वां अध्याय) शिवजीने मंद्राचलसे काशीमे जाकर ज्येष्ठ शुङ्क १४ को जैगीपव्यकी गुफाके निकट निवास किया और वहां ज्येष्ठेश्वर लिगका स्थापित होना और ज्येष्ठा नाम देवीका प्रकट होना सुना।

स्कंदपुराण-(काशी खंड-५७ वां अध्याय ) ज्येष्ठ शुक्त ४ को ज्येष्ठ विनायककी यात्रा से सर्व विन्न निवृत्त होते हैं।

( ६३ वां अध्याय ) ज्येष्ठ शुक्त ८ को ज्येष्ठेविनायक और ज्येष्ठा गौरीकी यात्रासे सौभा-ग्य फल मिलता है और ज्येष्ठ शुक्त १४ ज्येष्ठेश्वर यात्रासे शत जन्मका पाप निवृत्त होता है ।

( ५५ वां अध्याय ) आषाढ़शुक्त पृणिमाको आषाढ़ीश्वरकी यात्रासे सर्व पाप नियुत्त होता है।

काशी देवी, सप्त सागर इत्यादि—ज्येष्ठेश्वरसे पूर्व-दक्षिण 'काशी देवी' का मंदिर है । इसी जगह ' सप्तसागर' नामसे प्रसिद्ध एक कृपहे, जिससे पश्चिम 'कर्णघंटा' बड़ा भारी तालाव है । इसके खानका मेला, आवादी पूर्णिमाको होता है । यहां एक दालानमें कर्णघंटेश्वर और 'व्यासेश्वर' शिवलिंग है । तालावके पूर्व 'व्यासेश्वर' है । यहांसे पूर्वोत्तर हरिशंकरी महल्लेमें 'हिरेशंकरेश्वर' नामक लिंग गुप्त है । घण्टाकर्ण तालावसे दक्षिण कुछ दूर मछरहट्टा महल्लेमें चित्रगुप्तेश्वर' शिवलिंग हैं, जिनके पश्चिम-दक्षिण गलीमे काशीके ११ महाक्ट्रोमेसे 'भारभूतेश्वर' और ५६ विनायकोमेसे 'राजविनायक' एकही मंदिरमे है इनसे पश्चिम-दक्षिण राजाके द्रवाजेके भीतर 'किकसेश्वर' शिवलिंगका मंदिर हैं, जिससे पश्चिम हड़हाना तालाव हैं जिसको काशीखंडमे 'अस्तिश्चेप तड़ाग' के नामसे लिखा है । तालावके निकट सरायके समीप 'हाटकेश्वर' का स्थान है, जो अब गुप्त है । इस स्थानसे पूर्व एक मंन्दिरमें किसी भक्तने हाटकेश्वर शिवलिंगका स्थापन किया है । हड़हा तालावसे उत्तर'भीमलोदी तीर्थ' गुप्त है । इस स्थानको भूलोटन कहते हैं । दीनानाथके गोलेके भीतर एक मकानमे 'उटजेश्वर' शिवलिंग है ।

माधवदासका बाग-दीनानाथके गोलेसे पूर्वोत्तर यह बाग है । बागका दरवाजा एक गलीके बगलमें है। बागके चारोंओर ऊंची दीवार और सदर सड़ककी ओर बारहदरी नामकी ऊंची इसारत है। मध्यमे पत्थरकी एक खूबसूरत इसारत और पानीका एक हीज है।

प्रिस आफ वेल्स अस्पताल-दीनानाथके गोलेके उत्तर माधवदासके बागके पश्चिम समीपही बनारसके उत्तम मकानोंमेंसे एक प्रिंस आफ वेल्स अस्पताल है। बड़े कमरेके ३ ओर मेहराबदार अंचे दालान और पीछे अनेक द्वारवाले कमरे हैं। दालानोमे कँगूरेके नीचे लोहेके जंगल लगे हैं।

इसके दिहने बाएं और पीछे पक्के मकान बने हैं, जिनमे रोगियोंके लिये साफ विस्त-रोंके साथ बहुतेरी चारपाइयां विछी हैं। यहां विना बारिसके रोगियोंको भोजन मिलता है। इसको बनारसके रईसोने सन १८७६ ई० में प्रिंस आफ वेल्सके आनेके स्मारक चिह्नके लिए बनवाया है।

कवीरचौरा—कबीरचौरा महलेमे बड़े २ आंगनके चारे।ओर मकान और मध्यमे सुन- ' हले कलश और पताकावाले गुंवजदार छोटे मिद्रमे कवीरजीका चरण-चिह्न और एक वगलके दो मिजले मकानमे कवीरजीकी गद्दी है। गद्दीके निकट कवीरजीकी टोपी और रामानंद खामी और कवीरजीकी तस्वीरें हैं। पेर घोकर चौगानमें जाना होता है। आँगनसे वाहर दीवारोंसे वेराहुआ वड़ा वाग है।

यहां कवीरपथी महंत रंग्दास साहेव है। यहांकी गद्दीपर इस क्रमसे महंत हुए (१) श्रीकवीरजी, (२) श्रुतिगोपाल साहेव, (३) ज्ञानदास साहेव (४) रामदास साहेव, (५) लालदास साहेव, (६) हिरिसुखदास साहेव, (७) सीतलदास साहेव, (८) सुखदास साहेव, (९) हुलासदास साहेव, (१०) माधोदास साहेव, (११) कोकिलदास साहेव, (१२) रामदास साहेव, (१३) महादास साहेव, (१४) हरिदास साहेव, (१५) शरणदास साहेव, (१६) पूरणदास साहेव, (१७) निर्ममदास साहेव, और (१८) वर्त्तमान रंगूदास साहेव है।

कवीरजी रामानंद स्वामीके १२ चेलोमे सबसे प्रसिद्ध थे । उनका मत था कि हिंदू और मुसलमान दोनोका ईश्वर एकही है । हिंदू उनको राम और मुसलमान अली कहकर पुकारते हैं । हमको चाहिए कि सब जीवोपर द्यादिखलावें और एक अद्वैतको सबमे देखे। इमलिए कवीरजी हिंदू और मुसलमान दोनोको शिष्य करते थे।

कवीरपंथी संप्रदायके शिष्य और चेलोमेसे कोई भी जीवहिसा, मद्य, मांस आदिको सप्रह नहीं करता । इस संप्रदायके वीजक, चौरासी अंगकी साखी, रेखता, झूलना अनुरागसागर, तिभयज्ञानसागर, ज्ञानसागर, अम्बुसागर, विवेकसागर, श्वासगुंजार, कुरुमावली कवीरवाणी, लक्ष्मावीध,सरोधा, मुक्तिमाल, माखोखंड, ब्रह्मनिरूपण,गुमानभंजन, हंसमुक्तावली, आदि मंगलगटवकूँजी, आदि भाषा पद्यमे असंख्य प्रनथ वने है।

कवीरजीकी कथा-कवीरपंथियोकी पुस्तक निर्भयज्ञानसागरमे निम्निलिखित वृत्तांत है ज्येष्ठ शुक्त पूर्णिमा चंद्रवारको काशीके लेहर नामक तालावमे पुरइनके पत्रपर कवीरजी प्रकट हुए । काशीके रहनेवाला अली, उपनाम वीक्त जोलीहा गोना कराकर अपनी खी (नीमा) के साथ अपने घर आता था । उसकी खी मार्गके लेहर तालावमे वालकरूपी कवीरजीको पाकर अपने गृहमे लाई । कवीरजी लड़कपनहीसे ज्ञान उपदेश करने लगे।

एक समय जोलाहों में गोवध किया, कबीरजीने उस गऊको जिला दिया और निरू टोलासे, जो कवीर चीरा महल्लेमें हैं, काशीपुरामें चले गए और साधुओंसे ज्ञानकी वार्ता करने लोग। जब साधुलोग उनके गुरुका नाम् पूछने लगे, तब कवीरजीके चित्तमे आया कि गुझको गुरु बनानाचाहिए। रात्रिके समय रामानंद स्वामीके चरणकी ठोकर श्रीकवीरजीके जरीरमें लगी, तब उन्होंने लड़के कवीरको उठाकर कहा कि बचा राम राम कहो। कवीरजीने उसी नामको मंत्र मानकर रामानंद स्वामीको अपना गुरू समझा और अपनेको उनका चेला कहाना प्रारंभ किया । रामानन्द स्वामीने अपने चेलो द्वारा कवीरजीकी ऐसी वात और उनके ज्ञान कथनकी प्रशंसा सुनकर उनको बुलाया और पर्देकी ओटमे बैठाकर उनसे वार्तालाप करने लगे। जब कवीरजीने अपने शिष्य होनेका चुत्तांत कहा और अपूर्व ज्ञानकथन किया,तब रामानन्द स्वामीने प्रसन्न होकर उनको अपने चेलोमे मिला लिया । सर्वानन्दको ज्ञानकी वार्तामे परास्त करनेके उपरांत कवीरजी रामानंद स्वामीके १२ चेलोमे प्रधान वनाए गए।

सिकन्द्रशाह (सिकन्द्र छोदी जिसका राज्य सन १४८९ से १५१७ ई० तक था) के वदनमें ज्वाला उठी थी, कवीरजीने उस उवालाको छुडाया। कवीरजीका मान्य देख कर रिकन्द्रके पीर शेख तकिको डाह हुई। उसने कवीरजीके वथके लिये बहुतेरे उपाय किए पर धनका कुछ नहीं हुआ। सिन्कद्र कवीरजीके अनेक प्रभावोंको देखकर उनको अपने साथ काशीसे इलाहाबादमे लेगया। एक दिन इलाहाबादकी गंगामें एक मुदी वहा जाता था, कवीर जीने उसको जिलाकर उसका नाम कमाल रक्खा। यह देख कर सिकन्द्र और शेख तकी सबकी आश्चर्य हुआ। पश्चात् लोगोंने कवीरजीसे कहा कि आप काशीमे मरकर मुक्ति प्रप्त कीजिये। कवीरजीने कहा कि में मगहरमे शरीर छोडकर मुक्ति लंगा। अंतमे कवीरजीने मगहरमें (जो गोरखपुर जिलेमे है) शरीर छोडा।

डाक्टर हंटर साहेबके बनाए हुए हिंदुस्तानके इतिहास (पहले भागके ८ वे अध्याय) में लिखा है कि रामानन्द स्वामीकी गद्दीपर बैठने वालेमें रामानंद स्वामी (सन १३०० से १४०० ई० तक) ५ वे थे। उनका मठ बनारसमें था, परन्तु वे स्थान स्थानपर फिरते और विज्युरके नामसे एक ईश्वरका उपदेश देते थे (रामानंद स्वामीहीसे वैरागी संप्रदायकी नेव पड़ी जिसमें जातिभेदका विचार कम रहता है और कर्मही प्रधान माना जाता है) रामानंद स्वामीके १२ वेलोंमें कबीरसाहेव जो सन १३०० से १४२० ई० तक थे, सबसे प्रसिद्ध थे।

श्रीकवीरजीके जन्ममृत्युका सन संवत भिन्न भिन्न पुस्तकों में अनेक मांतिसे है अंगरेजी किताब 'हिंदू इजममें' लिखा है कि कवीरजी सन ई० की १४ वीं सदीके अंतमें थे । फारवेसकी डिक्इनरीमें है कि १५ वीं सदीमें थे । और मूरसाहेवकी किताबमें है कि १६ वीं सदीके आदिमें थे ।

एक शाखीमें यो लिखा है कि,-

"चौदहसी पचपन साल गिरा चन्द्रवार एक ठाट ठए। जेठ सुदी वरसायतको पूरनमासी तिथि प्रगट भए।। घन गरज दामिनि दमके बूंदे बरेषे झर लाग गए। लेहर तालाबमे कमल खिले तहां कबीर भानु प्रगट भए।।

इसके अनुसार सन १२९८ ई० में कवीरजीका जन्म हुआ था। दूसरी एक शाखीमे एक दोहा यों है,—

दोहा ।
सम्बत पन्द्रह सो औ पांच मो मगहर कियो गवन ।
अगहन सुदी एकादशी मिले पवन सो पवन ॥
इसके अनुसार कवीरजीका देहांत १४४८ ई० में हुआ ।
तीसरी शाखीमें यह दोहा है,—

## दोहा।

## सम्वत पन्द्रह सो पछतरा, किया मगहरको गवन । माघ सुदी एकादशी, रखी पवनमे पवन ।।

गणेशवाग-वनारसके प्रसिद्ध धनी राय ल्लनजीका गणेशवाग नामक मनोहर वाग है। सडककी ओर दो मिलला मकान और वागके भोतर उत्तम कोठी वनी है।

पिशाचमोचन कुड-वेतगक्तको सडकके पास 'पिशाचमोचन कुड' नामक एक वड़ा सरोवर है। दक्षिणका घाट जो टूट फूट गया है, वह २०० वर्षका पुराना है। पिश्चमके घाट को कहा जाता है कि लगभग १०० वर्ष हुए, कुछ वलवंत राव और कुछ मिर्ज़ा खुर्रम शाहने वनवाया था। उत्तरका घाट राजा मुरलीधरका वनवाया हुआ लगभग १२० वर्षका है। अगहन हुन शुक्त १४ को पिशाचमोचन कुड पर मेला होता है, जो 'लोटा भण्टा' के नामसे प्रसिद्ध है।

पूर्वके घाटसे ऊपर छोटे छोटे कई मिन्दर, 'महावीरजी' 'कपर्टाइवर' शिवलिंग, काशीके ५६ विनायकोमेसे 'पश्चास्य विनायक' (पांच सुड वाले, ) एक पीपल और इमिलीके वृक्षोके नीचे पिशाचका एक वड़ा शिर, 'चतुर्भुज' विष्णु 'वाल्मीकि सुनि' और अन्य कई शिवलिंग और देवमृतिया है। घाटके निकट पण्डे, पुजारियोके कई छोटे २ और कचे मकान है।

कुण्डके उत्तर वाल्मीिकके टीले पर 'वाल्मीकेन्वर' और काशीके ५६ विनायकीमेसे 'हेरम्य विनायक' है।

जिवपुराण—(६ वा खड-१० अध्याय) कपर्दोक्तर लिगकी वडाई कीन कर सकता है। उसी स्थान पर विमलोदक है। त्रेतायुगेम वाल्मीिक ऋषि इसी कुण्ड (विमलोदक) पर स्नान कर तप करते थे। एक दिन ऋषिने एक वडे भयानक पिँगाचको देखा और उसपर प्रसन्न हो उसको कुण्डके भीतर जिवलिंग दिखाकर स्नान कराया और उसके सर्वीगम भरम लगा दी, जिससे वह पिगाच मुक्ति पाकर सुंदर गरीर धर शिवपुरीको चला गया। उसी समयसे यह कुण्ड पिगाचमोचन नामसे प्रसिद्ध हुआ। (काशीखण्डके ५४ वे अध्यायम भी यह कथा है)।

स्त्रदंपुराण—(काशीखण्ड-५४ वा अध्याय) मार्गशीप शुक्त १४ की पिशाचमोचन कुण्डमे स्त्रान, पिण्डदान और कपर्दीश्वर शिवके दर्शन करनेसे पितरोकी पिशाचयोनिसे मुक्ति होती है। (५८ वां अध्याय) माद्र मासकी शुक्त ११ और १२ की पिशाचमोचन कुण्डमे स्त्रान करनेसे पिशाचका जन्म नहीं होता। (१०० वा अध्याय) पूर्णिमाको कुण्डके निकट पिण्डदान करनेसे पितरोकी मुक्ति होती है।

ह्थुआंके महाराजकी काठी-पिशाचमोचनके पूर्व सारन जिलेके ह्थुआंके वर्तमान महा-राज कृष्णप्रताप शाही वहादुरकी वनवाई हुई दो मिखली वड़ी कोठी और मिद्दर है। घेरेकी लवाई पिशाचमोचनकी सरकारी सडक तक लगभग ४०० गज है, जिसके भीतर वड़ा मेदान है। महाराज बडे धर्मनिष्ठ और भक्त है। इनको काशीसे अधिक स्नेह है।

क्वीन्स कालेज-हथुआके महाराजकी कोठीसे उत्तर सड़कके वगलपर नारमलस्कूल कालेजके अधीन है। स्कूलसे पश्चिमोत्तर यह कालेज है। उत्तरी भारतमे अगरेजोकी वनाई हुई सबसे उत्तम इमारतोंमेसे यह एक है। जगतगंज सड़कके पास चुनारके पत्थरसे इसकी मनोहर सूरत वनाई गई है। इसमे नकाशीका काम बहुत है। चारों कोनों और चारों दिशाओमे एक एक टावर और पतले पतले अनेक टावर है। नीचे मध्यमें वहुत वड़ा और ऊंचा हाल ह, जिसके वगलेंमि भीतरसे दो मिश्जले कमरे है। वाहर चारोंओर महराबदार चहुतसे द्वार है। जिसके खर्चसे इस कालेजका जीन हिस्सा बना है, उसका नाम आंरोजी और हिन्दी अक्षरोंमे उस हिस्सेमें खोदागया है। इस इमारतमे बड़े २ चंदोंके अतिरिक्त १२६९० पाउण्ड सरकारी खर्च पड़ा है।

कालेजके आंगे पत्थरके ५ वतकों के ऊपर पत्थरका छोटा कड़ाह, दाहने एक हौज, पीछे एक हौज और पत्थरकी एक ध्र्यछड़ी है, जिससे उत्तर कालेजके है।तेहीमें ३२ फीट ऊंचा एकही पत्थरका एक स्तम्भ खड़ा है, जो सन १८५६ ई० मे उस समयके पश्चिमोत्तर देशके लेफिटनेंट गवर्नरके खर्चसे गाजीपुरके पास गंगाके किनारेसे लाकर यहां खड़ा किया गया था। इस स्तम्भपर गुप्त अक्षर खोदेहुए हे, इससे यह सन ई० की चौथी सदीका जान पड़ता है। कालेजके चारोओर वाग है।

यह कालेज इलाहादाद यूनीवार्सटीके अधीन है । यहां कानून, अंगरेजी और संस्कृत विद्या पढ़ाई जाती है। कालेजके अधीन इसके हातेसे वाहर एक नामेल स्कूल है। कालेज और स्कूल मिलकर इनसे ७०० विद्यार्थीसे अधिक है।

भूपचण्डी-कालेजसे पूर्व कुछ दूर 'धूपचण्डी' का तालाव है, जिससे ऊपर एक मंदिरमें 'धूपचण्डी' देवी और काशीके ५६ विनायकोसेसे 'विकट द्विज विनायक' है।

चित्रकूट-धूपचण्डीसे दक्षिण 'चित्रकूट तालाव' से ऊपर एक वागमे काशीके ५६ विनायकोमेसे 'वित्रराज विनायक' का मन्दिर है. जिसके आस पास कई छोटे मंदिर है। जिनमेसे एकमें राम, लक्ष्मण और जानकी और एकमें हन्मानजी है।

नाटी इमिछी-काछेजैंसे छोटनेपर आगे सड़कके दोनो वागोकी इमारतें मिछती है। माधोजीके वाग और सड़कके निकट थोड़ा मेदान है, जिसमे एक ओर इपिछीका एक छोटा वृक्ष है। इसी स्थानपर रामछीछाके समय प्रतिवर्ष आध्यन युक्त ११ के दिन भरत-मिछापके मेछेकी वड़ी भीड़ होती है। यह 'नाटी इभिछी' का मेछा कहछाता है। उस दिन काज़ी और देहातके असंख्य छोग और काजीनरेश भरतिमछाप देखने आते है।

यागेदवरका सन्दिर-ईक्वरगंगीके निकट सड़कके दूसरी और वेरेके सीतर एक मन्दिरमें काशीके ५६ विनायकों मेसे 'चितासीणविनायक' और १ हाथ ऊंचे और दश वारह हाथके घेरेमें गोलाकार दयामवर्ण काशों के ११ महारहों मेसे 'आग्नीधेदवर' शिवलिंग है, जो अव यागेदवर करके प्रसिद्ध है। मन्दिरके आगे काले पत्थरका एक वड़ा नंदी है। यागेदवरसे पश्चिमोत्तर 'आग्नीध्र कुंड' ईक्वरगंगीके नामसे प्रसिद्ध है, जहां भाद्रकृष्ण ६ को स्नानका मेला होता है।

गुहागंगा—छोटे द्वारवाछी एक छोटी कोठरी है, जिसमे बैठकर प्रवेश करने पर एक अंधेरी गुफा ( भुवेवरा ) देख पड़ती है, जिसको 'गुहा गंगा' कहते हैं। एक पैसा छेने पर यहांका पुजारी ताला खोल कर कोठरीमे जाने देता है। इसके पास एक वड़ा दालान है, जिस मे यात्री टिकते हैं गुफाके उत्तर एक वड़े वागमें 'उर्वशीक्वर' शिवलिंगका छोटा मन्दिर है।

ज्वरहरेश्वर—जैतपुरा महलेंमें एक कोठरीके भीतर 'ज्वरहरेश्वर' शिवलिंग है । कोठरीके निकट बहुत छोटे चार पांच मन्दिरोंमे शिवलिंग और कई देवमूर्तियां है । इन कोठरियोंमेंसे एकमें 'सिद्धेश्वर श्चिवलिंग हैं । वागी ज्वरीका मिन्दर—जैतपुरा महलेमे आंगनके बगलके मिन्दरमें सिंहासनके ऊपर बैठी हुई तांबेके सिहपर काशीकी नव दुर्गाओं में स्कद्माता दुर्गा खड़ी है, जिनको 'वागी ज्वरी' कहते है। इनका सुलमण्डल और क्षत्र चादीका है। इनके वाप और 'स्वामिकार्तिक' की छोटी मूर्ति है। यहां लोग कहते है कि वागी ज्वरीके सिहासनसे नीचे एक कोठरीमे आधे हाथ ऊंची सरस्वतीकी मूर्ति है। मिन्दरके आगे अमेठीके राजाका वनवाया हुआ ज्वेत सिंह खड़ा है। मिन्दरके आस पास गणेश, महावार, आदि वहुत देवता है।

नागकुआ-वार्गाश्वरीके मित्रसे थोड़ी दूरपर शहरके पश्चिमीत्तर हिस्सेमे नागकुआं सहहेमे 'कर्कोटक तीर्थ' है, जो अब 'नागकुआं, करके प्रसिद्ध है। इसके नीचे जानेवाली सीटियां १५० वर्षसे अधिककी नहीं है।

ऊपर मुरव्या तालावके समान है, जिसके ऊपर चारों वगलोंपर पत्थरके मुतक नीचे मध्यमे गोलाकार कुआ और चारों ओर ऊपरसे कुआं के निकट तक पत्थरकी सीढिया हैं, अर्थात् दक्षिण और पश्चिम सीघे नीचे ३८ सीढियां और ऊपर तथा पूर्व लहरदार सीढिया है। कुआंमें स्नान करनेके लिये इसके भीतर चक्रवार सीढियां वनी है। ऊपर पत्थरसे दो सर्प बने है।

शावण गुरु ५ (नागपश्वमी ) को यहां मेला होता है। लोग इस कुएमे स्नान दरते हैं।

वाराहपुराण-( २४ वां अध्याय ) कश्यपकी कहू नामक खींसे अनंत, वासुकी आदि नागगण जन्मे । इनकी सतितयोसे सम्पूर्ण जगन् पूर्ण हो गया । पृथ्वीके सव जीव व्याकुठ हो ब्रह्माजीकी गरणमें गए । तब ब्रह्माजीने कोच कर वासुकी आदि सपोंको शाप दिया कि स्वायनुव मन्वतरमें माताके गापसे तुम सवोका क्षय होगा । पश्चात् सपोंकी प्रार्थनापर ब्रह्माजी बोले कि तुम लोग वितल, सुतल और पातालमें निवास करों । फिर वैवस्वत मन्वतरमें कश्यपसे जन्म ले निज माताके गापसे गरुडके भोजन होगे । अष्ट कुलके महानागोको छोड़ तुच्छ सपोंको गरुड भोजन करेगे । ब्रह्माजीका शापानुष्रह पचमी तिथिको हुआ. इसिलये यह तिथि नागोको बड़ी प्यारी है। जो इस तिथिमे पृथ्वीमे चन्दनसे वा गोमयसे अथवा वृसरे किसी रंगसे सपोंकी मूर्ति वना दूथसे स्नान करवाकर चदनादिसे उनकी पूजा करें और अन्नत्याग व्रत करे, वे अनेक सुखासे युक्त और सपोंके प्रीतिपात्र होते है और उनके कुलमें सपींवाम नहीं होती।

भविष्यपुराण-(२० वे अध्यायमें भी यह कथा है। और लिखा है कि) आस्तीक मुनिने पचमी तिथिको नागोकी रक्षाकी, इसलिये पंचमी नागोको अति प्यारी हुई। (३४ वॉ अन्याय) श्रावण शुक्क ५ को द्वारके दोनो ओर गोवरके नाग बना कर दही, दूख अक्षत आदिसे पूजन करे।

वकरिया कुड-सिकरीएसे राजवाटको जो सडफ आई है, उसके दक्षिण नागकुआंसे उत्तर 'वर्करी कुण्ड' है जिसको वकरिया कुड कहते है। यह अब गडहाके समान एक पुराना कचा तालाब है, जिसमे मट्टी खोदी जाती है और वर्षाकालमे पानी रहता है। दक्षिण ओर ट्रेंट फूटे छोटे पके घाटकी निक्षानी देख पडती है, जिसपर काशीके १२ आदित्यों में 'उत्तरार्क' हैं। घाटके उजड़े हुए बहुतेरे पत्थरके टुकड़े बौद्धोंके समयके हैं। घाटसे दक्षिण सुसलमानोंकी कबरे और उन्हींका एक पक्षा मकान है, जिसके खम्भे बौद्ध इमारतोंके है । यहां पूर्व समयमे बौद्धमतवाले लोग रहते थे।

स्कन्दपुराण-( काशीखण्ड-४७ वां अध्याय ) में वकारिया कुण्डका वृत्तांत और उसमें पौषमासमें स्नानका माहात्म्य कहा है और लिखा है कि, पौषमासके रिववारको उत्तरार्ककी यात्रा करनेसे काशीवासका फल प्राप्त होता है।

शैलपुत्री-सिकरीरसे राजघाट आनेवाली, सड़कसे वरुणा नदीके मिंद्याघाटके पास एक मिन्दिसे काशीकी ९ हुर्गाओं मेंसे 'शैलपुत्री' दुर्गा, ४२ लिगों मेंसे 'शैलेश्वर' और 'हुंडन' और 'मुंडन' गण है।

कपालमोचन-ऊपर लिखीहुई सड़कसे उत्तर वकरिया कुण्डसे लगभग १ मील पूर्व 'कपालमोचन' कुण्ड नामक एक वड़ा सरोवर है, जो चारोंओर पत्थरकी सीढ़ियोसे घरा हुआ है। भाद्र शुक्त पूर्णमाको यहां स्नान और लाठमैरवके दर्शन पूजनका मेला होता है। कपालमोचन पंचपुष्करिणियोमेसे एक है, शेप ४ पुष्करिणियोंके नामये है, ऋणमोचन, पापमो-चन, ऐतरणी, वेतरणी।

शिवपुराण— (६ वां खंड-१ ला अध्याय ) ब्रह्मा वोले कि भैरवने हमारे पांचवें शिरको काटडाला, क्योंकि मैने उस मुखसे शिवकी निन्दा की थी, इसलिये भैरवको (हमारे शिर काटनेसे) चांडाली हत्या लगी । इससे संसार भरमें फिरकर काशीमे आए तुरंत उनकी हत्या जाती रही। जहांपर कि भैरवने हमारा शिर गिराया, वहां बड़ा तीर्थ हो गया और कपालमोचनके नामसे ख्यात हुआ।

स्कन्दपुराण-( काशीखंड-३१ वे अध्यायमें कपालमोचनकी कथा प्रायः ,शिवपुराणवाली कपालमोचनकी कथाके समान हैं ओर १०० वें अध्यायमे लिखा है कि भाद्रकृष्ण अमावास्याको पंचपुष्कीरणी यात्रासे भैरवी यातनाका भय नियुत्त होता हैं )।

वामनपुराण-(२ रा अध्याय) महादेवजीने अपने नखके अग्रभागसे ब्रह्माका शिर काट दिया। वह शिर शिवजीके वायें हाथमे स्थित हो गया। तव शिवजी विष्णुके उपदेशसे अमण करते हुए काशी गए और कुण्डमें स्नान करनेसे वह कपाल उनके हाथसे छुटगया, इसी भांति कपालमोचन तीर्थ हुआ है।

लाठभैरव—कपालमोचनके उत्तर किनारेपर पत्थरका वड़ा फ़र्श मुसलमानोका निमाजनाह है फर्जिक पश्चिम किनारेपर मुसलमानोंकी लंबी मसजिद है और उत्तर हिस्सेमें पूर्वके किनारे पर ९ गज लंबे और इतनेही चौड़े घेरेके मीतर ७ फीट ऊंची और ७ फीटके घेरकी पत्थरके उपर तांबेसे मड़ी हुई भैरवकी लाठ है, जिसको लाठभैरव और कपालभैरवभी कहते है। इसकी पूजा होती है। लाठके चारों ओर वहुत छोटे छोटे चवृतरे, एक छोटी मूर्ति और पत्थरका एक छोटा कुत्ता है। घेरेका द्वार दक्षिण है, इसके पीछे बहुत छोटा एक कूप है।

पहले यह लाठ मन्दिरके घेरेमे था, जो (मन्दिर) औरंगजेक्के हुक्मसे तोड़ दिया गया। बहुत दिनोसे इस स्थानका झगड़ा हिन्दू और मुसलमानोमें चला आता है। फर्शसे पूर्व मुसलमानोकी कबरे है।

भादों गुह पूर्णिमाको कपालमोचन तीर्थ (लाठभैरवके तालाव) मे स्नान और लाठ-भैरवके दर्शनकी वड़ी भीड़ होती है।

स्कन्दपुराण-(काशीखंड-१०० वां अध्याय ) भाद्र शुक्त पृणिमाको कुलस्तम्भकी यात्रासे भैरवी यातनाका भय निवृत्त होता है। कूप्सांड विनायक—काशीके ५६ विनायकोमेसे 'कूप्साड विनायक' फुलबिडया गांबमे है । सारनाथ—बरुणा नदीपर पहिले पका पुल मिलता है, जिससे पश्चिम इमिलिया घाटके पास 'चण्डीश्वर' और काशीके ५६ विनायकोमेसे 'मुण्ड विनायक' है, और पचकोशीकी सड़कसे उत्तर शहरसे ३ मील वामकसे थोड़ेही आगे मैदानमें एक छोटे टीलेपर सारनाथ, शिवका छोटा मन्दिर है, जिसमे 'सारनाथ' और 'सोमनाथ' २ शिवलिंग है । मन्दिरके पास नंदीकी २ पुरानी मूर्तियां, दृदी फूटी पाच सात वौद्ध मूर्तिया, एक साधुकी समाधी, एक छोटी पक्की कोठरी और एक कूप और मंदिरके सामने सारंग तालाव नामक एक छोटा कचा सरोवर है । यहां श्रावण मासमे प्रति सोमवारको दर्शन पूजनका मेला होता है ।

धामक (स्तूप) सारनाथके मिन्द्रिस कई सो गजकी दृरीपर एक वौद्ध स्तूप है, जो धामक करके प्रसिद्ध है। धार्मिकका अपभ्रंश घामक है। यह स्तूप नीचेसे ऊपर तक ठोस है। इसके नीचेका भाग चुनारके पत्थरसे बना हुआ अठपहला ४२ फीट ऊचा है। इसका व्यास ९२ फीट और घेरा २९० फीट है। स्तूप विना गाराका बना है, हर एक पत्थरके टुकड़े ४ छोहेके कांटेसे एक दूसरेमें बांधे गए है। स्तूपके ऊपरका भाग ईटका है। पहले इसपर गच की होगी। ऊपरके कल्ल्यपर मुलम्मेदार छत्र लगा हुआ था, नीचेके भागके पहलोंमें ताकोंके चिह्न है। यह धामक यहांके मैदानसे १२८ फीट ऊंचा है।

सन १८३५ ई० मे बहुत परिश्रमके सिहत एक स्तम्भ स्तूपकी नेवतक हुवाया गया, परन्तु इससे कोई प्रसिद्ध वात जानी नहीं गई। परन्तु साधारण तरहसे जान पडता है कि यह स्तूप वीद्ध मतके स्मरणार्थ वना था। इसके वननेका ठीक समय ज्ञात नहीं है परन्तु इसकी शकछसे सन् ई०के७वे शतकका यह जान पड़ता है इसके चारों ओर मकानोंकी निशानियां और आसपास ट्टीफूटी एक छोटी वावछी, एक पुराना कूप,कईएक ट्टीहुई वौद्ध मूर्तिया और ईटोका वडा ढेर है। इससे जान पड़ना है कि ये सव पहलेके मठ, मिन्द्र और भजनालयके ट्टे फूटे सरंजाम है। सन १८३४–३५ में किनगहाम और सन १८५१ ई० में छीटा साहेवने इस स्थान को खोदा था, जिससे मिन्द्र और मकानकी नेव जाहिर हुई। आगसे जलीहुई काठकी सधीरें पिघले हुए पीतलके वर्तन झुलसी हुई हिट्टयोंके ढेर और भोजनकी वस्तुए खोदनेपर मिर्ली इससे जान पड़ा कि अचानक आग लगनेसे वहुत आट्मियोंके साथ मकान जल गएथे। इसी जगह एक लेख मिला था, जिससे लिखा था कि गोडेश्वर राजा महीपालने श्रीधर्मिप ( वृद्धदेव ) के पाद पद्मोकी पूजा करके काशीमे १०० ईशान और चित्रघंटा निर्माण किए। श्रीस्थिरपाल और इनके छोटे माई वमंतपालने वौद्ध धर्मका पुनकद्धार करके संवत् १०८३ में यह स्तूप वनवाया।

ऊपर लिखा हुआ स्तूप धामकके पास था, जिसका चिह्न अब नहीं है।

उत्तम सगतराशी वाली वहुत वौद्धमूर्तियां और पत्थरकी दूसरी चीजें यहांसे निकाल कर वनारसके कीन्स कालेजके पास और कलकत्तेके अजायवघरमे रक्खी गई है। और ईटे तथा पत्थरके वहुतसे असवाव इमारत वनानेके लिए यहांसे शहरमे गए है।

बुद्धदेवने गयासे आकर और वहुत दिनों तक यहां रह कर उपदेश किया था। बौद्ध-राजाओं के समय इस स्थानका नाम सारङ्गनाथ था जिसको अब सारनाथ कहते है। मगध देशके बौद्ध मत बाले गुप्त राजाओं के समय काजीका सौंद्ये घट गया था। उस समय सारनाथही बुद्धिकाशी नामसे जोभा और समृद्धिसे पिरपूर्ण था। धामकसे कई सौ गज दूर २३ वे संर्त-पारसनाथका मन्दिर है और यहां एक धर्मशाला और एक बाग है। चौकंडी टावर-धामकसे है मील दक्षिण मैदानमें चौकण्डी नामक टावर है। आस-पासकी भूमिसे ७४ फीट ऊंचे ईटे और मिट्टीके बेडील पोस्ते पर २३ फीट ऊंचा इंटोसे नना हुआ ८ पहला टावर है, जिसका घरा ९० फीट है। इसके चारों ओर एक एक द्वार है। इसके भीतर और सिरे पर जानेके लिए भीतरसे सीढियां लगी है। भीतर मध्यमें १५ फीट गहरा विना पानीका विगडा हुआ कूप है, जिसमें जानेको नीचे एक वगलसे राह है।

चौकण्डीके उत्तर द्वार पर अरबी लेख है, जिससे जान पड़ता है कि यह हुमायूं बादशाह के समय सन १५३१ ई० में बना था। यहांका पुराना टावर तोड़ कर उसीके ईटोसे यह चौक-ण्डी बनी होगी, जो अब लोरिककी कुदान कहलाती है।

पुस्तके नीचे एक बहुत पुराना छोटासा कुआं और टूटी हुई एक पुरानी मृति है।

पंचकोशी यात्रा-काशीकी परिक्रमा ४७ मीलकी है। पञ्चकोशी यात्रा मणिकणिका-घाटसे आरंभ होती है। जहांसे कर्दमेश्वर ६ मील, भीमचण्डी १६ मील, रामेश्वर ३० मील, शिवपुर ३८ मील, कपिलघारा ४४ मील, और मणिकर्णिका ४७ मील है, । सब स्थानोंपर धर्म-शाला और दूकाने है । इनके अतिरिक्त दूसरे कई एक टिकनेके स्थान है । अस्सी संगम पर नरवा गांवमे एक धर्मशाला, कर्दमेश्वरके पास कदवा गांवमें कई धर्मशालाएं, भीमचण्डीमे कई धर्मशालाएं, सिंधु सागरपर एक धर्मशाला, रामेश्वर 'गांवमे कई धर्मशालाएं, शिवपुरम कई धर्मशालाएं, ( यहां युधिष्ठिरेक्चर, अर्जुनेश्वर, भीमेश्वर, नकुलेश्वर और सहदेवेश्वर है; पर ये काशीरहस्यमें नहीं छिखे है, ) सारंगतालावपर एक धर्मशाला और कपिलधारामे कई धर्मशालाएं है । मणिकणिकासे अस्ती-संगम तक गंगाके तीर तीर अस्ती-संगमसे वरणा-संगमके निकट तक सड़क द्वारा और वरणा-संगमसे मणिकांणका तक गंगाके तीर तीर चलना होता है। गंगांक बढनेपर पंचकोशोंके यात्री गंगांके किनारे नावपर जाते है। इसी पञ्चक्रोशीके भीतर ' मुक्तिक्षेत्र काशी 'कही जाती है । पंचक्रोशी सड़कसे दाहने किनारे स्थान स्थानपर देवता और सङ्कके किनारोंपर बड़े बड़े वृक्ष है । हर मासमें पञ्चकोशी यात्रा की जाती है, पर यहांके छोग अगहन और फाल्गुन महीनोमें विशेषकर पञ्चकोशी यात्रा करते है। फाल्गुन सासमे ठाकुरजी यात्राके लिये जाते है, उस समय मार्गमें स्थान स्थान पर रामलीला और कृष्णलीला होती है। संगमें गवैए लोग भी गांत बजाते अवीर उड़ाते जाते है । फंदवा, भीमचण्डी, रामेश्वर, शिवपुर, सारंग-तालाव और कपिलघारा पर ठाकुरजी निवास करते है।

काशीरहस्यके १० वें अध्यायमे लिखा है कि पूर्व दिवसमें ढुंढिराजका पृजन करके इस क्रमसे स्नान, देवदर्शन करते हुए पश्चकोशी यात्रा करनी चाहिए, जिसका संक्षिप्त वृत्तांत नीचे है,

(मणिकणिकाघाट पर) मणिकणिका, मणिकणिकेश्वर, सिद्धिविनायक, (लिलताघाट), गंगाकेशव, लिलता देवी, (मीरघाट) जरासंधेश्वर; (मानमंदिर) सोभेश्वर, दालभ्येश्वर; (द्याश्वमेघ) शूल्टंकेश्वर, आदि वाराह, द्याश्वमेघेश्वर, वंदिदेवी, (पांडेघाटके निकट) सर्वेश्वर; (केदारघाट) केद्रिश्वर, (हनुमानघाट) हनुमदीश्वर; (हनुमानघाटसे पश्चिम-दक्षिण) लोलाकं, अर्क विनायक, (अस्सी संगम) संगमेश्वर; 'प्रथम निवास स्थान' (हुर्गा-जिक्ने पास) हुर्गा कुण्ड, दुर्ग विनायक, दुर्गा देवी, (मार्गमें)विष्वक्सेनेश्वर, द्वितीय निवास-स्थान' (कर्दमेश्वरमें) कर्दमेश्वर, क्र्दमतीर्थ, कर्दमकूप, सोमनाथ, (आगे क्रमसे) विरूपाक्ष,

नीलकण्ठ, नागनाथ, ( आगे सड्कमे ) चामुडा, ( आगे गांवमे ) मोक्षेश्वर, करुणेश्वर, ( आगे गावमें ) वीरभद्रेश्वर, विकटाक्ष दुर्गा, ( आगे गांवमे ) ( काशीके अप्टमहाभैरवोमेसे ) 'उन्मत्त भैरव' नीलगण, कालकूट गण, ( आगे क्रमसे ) विमल दुर्गा, महादेव, नंदीकेश गण, ( आगे गावमे ) भूंगि-रीटि-गण, गणप्रिय, (गौरा गांवमे ) विरूपाक्ष, ( आगे कमसे ) यहे-व्वर, विमलेक्टर, मोक्षदेक्वर, ज्ञानदेक्वर, अमृतेक्वर, (भीमचंडीमे ) गधर्व-सागर 'तृतीय निवासस्थान' भीमचडी देवी, ( काशीके ५६ विनायकोमेसें ) 'भीमचड विनायक' रविरक्ताक्ष, गंधर्व, नरकार्णवतारक शिव, एकपाद-गण, (आगे तालाव पर ) महाभीम, (आगे गांवमे ) भैरव, भैरवी, (आगे) भूतनाथ, सोमनाथ, ( श्रसिद्ध ) सिधुसागर, ( आगे झौसा गांवमे ) कालनाथ, ( आगे कमसे ) कपदीं इवर, कामे इवर गणे इवर, ( चौखंडी गावमे ) वीरभद्र, चार-सुख, गणनाथ, ( प्रसिद्ध ) ( काशीके ५६ विनायकोसे ) 'देहली विनायक' ( इनके निकट ) षोडग विनायक, ( भुइछी गावमे ) ( कागीके ५६ विनायकोमेसे ) 'उदण्ड विनायक' उत्कले-इवर, (आगे क्रमसे ) रुद्राणी, तपोभूमि, (रामेश्वर गांवमे ) वरुणा तीथ, 'चतुर्थ निवास-स्थान' ( रामेश्वरमे ) रामेश्वर, सोमेश्वर, भरतेश्वर, रुक्ष्मणेश्वर, श्रृत्रोश्वर, भूमीश्वर, सह-षेश्वर, ( वरुणापर ) असंख्यात तीर्थ, असख्यात लिंग, ( कमोरा गांवमे ) देवसधेश्वर,(हैनमे) ( ५६ विनायकोमे ) 'पागपाणि विनायक, ( खजुरी गावमे ) पृथ्वीस्वर, खर्ग भूमि, ( दीन-द्यालपुरामे ) यूपसरोवर, ( किपलधारा ) वृपभध्वज तीर्थ, 'पंचम निवासस्थान' ( काशीके ४२ लिगोंमेसे ) वृषभध्वज, ( कोटवा गांवमे ) ज्वाला नृसिंह, ( गंगा-वरुणा-सगम ) वरुणा-सगम, आदि केशव, संगमेश्वर, खर्वविनायक, ( प्रह्लाद घाट ) प्रह्लादेश्वर, ( त्रिलोचन घाट, ) त्रिलोचनेश्वर, ( पचगगा घाट पचगगा तीर्थ, विद्युमाधव, ( मगलागौरीमे ) गभस्तीश्वर, मगला-गौरी, (प्रसिद्ध) वसिष्ठ, वामदेव, (प्रसिद्ध) पर्वतेश्वर, (मणिकर्णिकापर) महेश्वर, (ब्रह्म-नाल ) सप्तावरण विनायक, ( प्रसिद्ध ) सिद्धिविनायक, मणिकर्णिका, विञ्वेश्वर, युक्तिमण्डप, विप्यु, दंडपाणि, दुढिराज, भैरव, आदित्य, मोदादिपंचविनायक ।

लिगपुराण—( ९२ वा अध्याय ) शिवजीने कहा कि, काशीमे ब्रह्माजीने गौओंके पवित्र दुग्धसे किपलाहद नाम तीर्थ रचा है और वृपभध्वजरूपसे हमारा स्थापन किया है।

शिवपुराण-(६ वां खड-१७ वां अध्याय) जिस समय शिवजी पार्वतीके सिहत मन्द्-राचलसे काशीमे पहुँचे, उसी समय गोलोकसे सुनन्दा, सुमना, शिला, सुरभी और किपला ये ५ गोवे आकर उनके सन्मुख खडी हुई। शिवजीने प्रसन्नतासे उनकी ओर देखा। इसमें गोवांके थनोसे दूध टफ्क कर एक कुण्ड होगया, जो किपलाहदके नामसे प्रसिद्ध है। शिवजीने ने कहा कि, जो मनुष्य इस हदमें तर्पण, श्राद्ध, आदिकर्म करेगा, उसको गयासे भी अधिक फल प्राप्त होगा।

स्करपुराण-(काशिखंड-६२ वा अध्याय) सोमवती अमावास्याको कपिलधारा तीर्थमें श्राद्ध करनेसे गयाश्राद्धसे अप्रगुण फल होता है।

रामनगर-अस्की-सगमसे १ मील दक्षिण-पूर्व गगाके दिहने तटपर अहाराज काशी नरेंगकी राजधानी रामनगर है। नगवा घाटपर पार उतारनेवाली नाव रहती है।

इस सालकी मनुष्यगणनाके समय रामनगरम ११०९३ मनुष्य थे, जिनमे ८८९९ हिन्दू और २१९४ मुसलमान । गंगाकी ओर महाराजके महलकी जकल वहुत सुन्दर है। इस ओरकी वालकानी पर चढ़नेसे काशीके गहरकी सुंदर छिव देख पड़ती है गंगाकी ओर राजमहलके एक भागमे वेदन्यास और शुकदेवजी लिगस्वरूप है। बहुतेरे यात्री इनके दर्शनके लिए यहां आते हैं।

महाराजके महलसे १ मील दूर राजा चेतिसिहका वनवाया हुआ एक वड़ा तालाव और एक वड़ा मिन्द्रिक काम राजा चेतिसिहके समयमें आरंभ और उनके पीलेके राजाके समयमें समाप्त हुआ । मिन्द्रिक चारा चेतिसिहके समयमें आरंभ और उनके पीलेके राजाके समयमें समाप्त हुआ । मिन्द्रिपर चारा ओर अवतारों, देवताओं साधुओं और जानवरोंकी सैकड़ों मूर्तियां पत्थर खोद वनाई गई है। हिंदुओंके हाथकी कारीगरीका यह उत्तम नमूना है।

रामनगरकी रामलीला प्रख्यात है। ऐसी रामलीला भारतवर्षके दूसरे स्थानपर नहीं होती। यह मेला आश्विन महीनेमें एक महीनेसे कुछ कम दिनतक रात्रिमें होता है। विजया दशमीके दिन रावणवधकी लीला होती है। महाराजके सम्पूर्ण उत्तम असवाव हाथी, बोड़े, और सवारोंके सहित महाराज काशीनरेशकी सवारी मेलेमें आती है। सवारी निकलनेके समय तोपोके शब्द होते है। उस दिन दर्शकोकी वड़ी भीड़ होती है। रातको आतस चाजी छूटती है।

इतिहास-काशीसे ५ कोस दक्षिण गंगापुर नामक एक नाम है, जिसके जमीदार मूमिहार बाह्मण वाब् मनसाराम थे, जिन्होंने सन १७३० ई० में दिल्लीके वादशाह सुहम्मद शाहसे राजाकी पदवी प्राप्तकी और सन १७३० में जीनपुरके जिलेमें एक किला दखल किया। राजा मनसारामके पुत्र राजा वलवंतिसह सन् १७४० ई० में गंगापुरके राजा हुए। सन् १७५२ ई० के पश्चात् उन्होंने वनारसमें आकर रामनगरके किलेको वनवाना प्रारम्भ किया। पश्चात् उनका राज्य इलाहावादसे वक्सर तक फेल गया। सन १७७० में राजा वलवंतिसहका देहांत होगया। उन्होंने अपनी पुत्रिके पुत्रको गोद लिया था, परन्तु उनकी मृत्यु होनेके उपरांत उनकी अविवाहिता स्त्रिके गर्भसे जन्मे हुए राजा चेतिसह छल; वल, कोशलसे राजसिंहासन पर वेठे।

( चेतासहका वृत्तांत काशीके इतिहासमें है )

चेतासंहके काशीसे भाग जानेपर राजा वलवंतिसहकी पुत्रीके पुत्र राजा महीपनारायणिसह राजिसहासनपर वेठे, जिनके देहांत होनेके उपरांत सन् १७९५ ई० मे उनके
पुत्र राजा उदितनारायणिसहको राजिसहासन मिला । राजा उदितनारायणिसहकी मृत्यु
होनेपर उनके भतीजे महाराज ईश्वरीप्रसाद नारायणिसह सन १८३५ ई० में उत्तराधिकारी
हुए । इनको सन् १८७० ई० में दिलीद्वारमें महाराजकी पदवी मिली । महाराज ईश्वरीप्रसादनारायणिसह वहादुर सन् १८८९ ई० में ७० वर्षकी अवस्थामे मृत्युको प्राप्त हुए ।
अव उनके भतीजे ३१ वर्षकी अवस्थाके महाराज प्रसुनारायणिसह वहादुर काशिनरेश है।

व्यासपुरा-रामनगरसे कई मीछ उत्तर ओर गंगाके दृहिने मेदानके एक छोटे मन्दिरमें व्यासजी लिंगखरूप हैं।

माघमे प्रति सोमवार और गुक्रवारको न्यासजीके दर्शनका मेळा होता है। मत्स्यपुराण—( १८४ वां अध्याय ) न्यासजीने भिक्षांकेळिये कोध किया, तय महा-देवजीने कहा कि, आप क्रोधी है इसहेतु आपको काशी क्षेत्रमें वसना न होगा। तव न्यासजी वोले कि हे देव । आप चतुर्दशी और अप्टमी इन दो दिनोको मुझे यहां आनेकी आज्ञा दीजिए। शिवजीने कहा कि ऐसाही होगा। तव व्यासजीने उस क्षेत्रके गुणोको जानकर उसी क्षेत्रके समीप निवास किया। यह कथा काशीखडके ९६ वे अध्यायमे विस्तारसे है।

वनारस जिल्ला-जिल्लेके उत्तर गाज़ीपुर और जीनपुर, पश्चिम और दक्षिण मिर्जापुर और पूरव विहारके शाहावाद जिल्ले है ।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय वनारस जिलेम ९२७६४७ मनुष्य अर्थीन् ४६९६३७ पुरुष और ४५८०१० स्त्रिया थी। सन १८८१ ई० मे जिलेका क्षेत्रफल ९९८ वर्गमील, मनुष्य-संख्या ८९२६८४ थीं, और जिनमे ८०१५५६ हिंदू, ८९३५१ मुसलमान, १७६८ कृस्तान, ७ जैन, और २ पारसी। हिंदुओं मे १०४०९२ ब्राह्मण, १०१०९१ चमार, ८००८८ अहीर, ५३९३० राजपृत, ४१८३४ कच्छी, ३६४०७ मर, २९८४९ कुमीं, २८३७६ कहार, २०९९४ लोहार, १९९२८ तेली, १९४२२ मूमिहार, १८३५३ बनियां, १७६९६ कलबार, १५४८ कायस्थ, १५२३७ कुमार, १५१३६ नोनिया, १२५१० गहेरिया, १०३१४ नाई, ९८७० मलाह, ७७१४ सोनार, ५५८१ तॅबोली, ५१६४ पासी, और जेप दूसरी जातिके लोग थे, जिनकी सल्या ५००० से कम है।

वनारस जहरसे १६ मील नीचे गोमती नदी गंगामे मिली है। जिले के दक्षिण-पूर्विकी सीमापर कर्मनाशा नदी हे, जो सूखी ऋतुओमे सूख जाती है। वरुणा नदी सर्वदा बहती है।

# सक्षित प्राचीन कथा।

लिखितस्मृति-(११ वा स्रोक) काशीमे प्रवेश करके यदि कदाचिन् कोई उसको त्याग कर दूसरे स्थानपर जाता है तो भूतगण ताली वजा कर उसको हँसते है।

रांखस्मृति-( १४ वा अध्याय ) काशीका दान अनत फलदायक है ।

पारागरस्पृति—(१२ वां अध्याय ) संपूर्ण मरुत्, बसु, रुट्र, सूर्व्य और देवता प्रहणके समय चद्रमामे छीन होते हैं, इसिल्ये प्रहणमें दान देना चाहिए ।

संवर्त्तम्पृति—(२११ वां ऋोक) चह और सूर्यके ब्रहणमे दियाहुआ दान अक्षय होता है।
महाभारत—(वनपर्व—८४ वां अध्याय) तीर्थसेत्री पुरुषको कागीपुरीमे जाकर वहां
शिवकी पूजा करनी चाहिए। कपिछकुडमे स्नान करनेसे राजस्ययज्ञका फल होता ह। वहासे
अविमुक्तेत्रवर तीर्थमे जाना चाहिए। उन देवाधिदेवके दर्शन करतेही पुरुष ब्रह्महत्यासे छूट
जाता है। वहां प्राण छोडनेसे मोक्ष होता है।

(भीष्मपर्व-२४ वा अध्याय ) काझीराज कुरुक्षेत्रके युद्धमे पांडवांकी ओर थे। (कर्ण-पर्व-५ वां अध्याय) बसुदानके पुत्रने काझीराजको मारा।

(अनुशासन पर्व-३० वा अध्याय ) काशीराज्यमे हर्यश्वनामक एक राजा था, वह वीतह्व्यके वशधरोके हाथसे गंगा-यमुनाके वीच युद्धमे मारा गया। अनतर हर्यश्वका पुत्र मुदेव उस राज्यपर अभिषिक्त हुआ। वीतह्व्यके वशवालोने आकर उसे भी पराजित किया, तव मुदेवके पुत्र दिवोदास उस राज्य पर अभिषिक्त हुआ। महातेजस्वी दिवोदासने हेह्य वंशियोके वलको जान कर इन्द्रकी आज्ञानुसार गंगाके उत्तर तटके निकट और गोमतीके दक्षिण तट पर वाराणसी पुरी वसाई। राजा दिवोदास वाराणसीमे वास करने लगा। तव हैह्यगणने फिर आकर उसपर आक्रमण किया। राजा दिवोदासने बहुत दिनो तक सन्नाम कर-

नेके पश्चात् अनेक वाह्नोंके मारे जानेपर स्वयं दीनता अवलंबनकी और पुरी परित्याग करके वृहस्पतिके ज्येष्ठ पुत्र भरद्वाजके आश्रममें जाकर उनके श्वरणागत हुआ। भरद्वाज ऋषिने उसके लिए पुत्रकामनासे यज्ञ किया, जिसके प्रभावसे राजाको प्रतर्दन नामक प्रसिद्ध पुत्र उत्पन्न हुआ।

आदि ब्रह्मपुराण-(११ वां अध्याय) काशीके राजा धन्वतिरका पुत्र केतुमान, केतुमान का पुत्र भीमरथ और भीमरथका पुत्र दिवोदास हुआ। दिवोदासके राज्यके समय काशी शून्य हो गई थी, क्योंकि निकुंभने काशीको शाप दिया था कि १००० वर्ष तक यह शून्य रहेगी। शाप होजानेके उपरांत राजा दिवोदासने गोमती नदीके तटपर काशीवासियोंको वसा कर पुरी रचली, जिस पुरीमे पहले भद्रश्रेण्य राजाका राज्य था। दिवोदास भद्रश्रेण्यके पुत्रोको मारकर उस पुरीमे अपना राज्य करने लगा।

जब दिवोदास काशीमें राज्य करता था, उस समय शिवजी पार्वतीकी प्रीतिके निमित्त हिमालयके समीप वसने लगे। पार्वतीकी माता मेनाने कहा कि, हे पुत्री! तेरे पित महादेव सब कालमें दिर्ग वने रहते हैं, इनमें कुछ शिलता नहीं है। यह बचन सुन पार्वती कोधकर शिवसे वोली कि मैं इस जगह नहीं वसूंगी, जहां आपका स्थान है, वहां मुझकों ले चिलए. तव महादेवजीने तीनों लोकमें सिद्धक्षेत्र काशीपुरीकों वसने योग्य विचारा, परंतु उस समय राजा दिवोदास काशीमें राज्य करता था। शिवजी निकुंभ पार्पदसे वोले कि, हे राक्षस! तू अभी जाकर कोमल उपायसे काशीपुरीकों शून्य बनादे. निकुम्भने काशीपुरीमें कुण्ड नाम नापितसे स्वप्नमें कहा कि, तू मेरा स्थान वनादे, में तेरा कल्याण करूंगा। तब नापित राजाके द्वारपर निकुंभकों मूर्ति स्थापित कर नित्य पूजा करने लगा। निकुम्भ पार्पद पूजाको पाकर काशी वासियोको पुत्र, द्रव्य, आयु, इत्यादि वर देन लगा, परन्तु राजाकी रानिको एक पुत्र मांगनेपर उसने वरदान नहीं दिया। इससे राजाने कोधकर निकुम्भके स्थानका नाश कर दिया। तब निकुम्भने राजाको शाप दिया कि विना अपराध तूने मेरा स्थान गिरा दिया है, इसलिये तेरी पुरी आपही आप शून्य हो जायगी। उसी शापसे काशी शून्य हो गई (राजा गोमतीके तीर जा वसा) तब महादेवजी पार्वतीके सिहत काशीमें अपना स्थान वनाकर वसने लगे।

शिवपुराण-(१ ला खंड-४ था अध्याय) सदाशिवने जमाके साथ विहार करनेके लिये एक लोक बनाया, उस स्थानको किसी समय वे नेही छोड़ते थे। इसी कारण उसको अविमुक्तक्षेत्र कहते है। वह स्थान संपूर्ण सृष्टिके जीवोंको आनन्द देनेवाला है, इसलिये उसका नाम आनन्दवन है। और वह स्थान सिद्धक्प, तेजस्वरूप, और अद्वितीय है, इसीसे उसका नाम काशी रक्सा गया।

(२ रा खंड-१७ वां अध्याय) सम्पूर्ण तीथोंमेंसे ७ पुरियोंको वहुत वड़ा कहा गया है। उनमेंसे काशीको वड़ाई सर्वोपरि है।

(६ वां खंड-५ वां अध्याय) स्वायभुव मन्वंतरमे मनुके कुलमें राजा रिपुंजय (दिवोदास) हुआ, उसने काशीमें तपकरके ब्रह्मासे यह वरदान मांगलिया कि देवता आकाशमे स्थित हो और नागादि पातालमें रह कर फिर पृथ्वीमें न आवे। इस वृत्तांतको सुनकर शिवजी भी अपना लिंग काशीमें स्थित करके अपने गणोंसमेत मन्दराचल पर गये। उसी लिंगका नाम अविमुक्त हुआ, जो काशीमें वर्त्तमान है। यही कथा काशीखंडके ३९ वें अध्याय में है सब देवताओं के पृथ्वी लोड़ कर चले जानेपर दिवोदास काशीमे राज्य करने लगा।

(१७ वा अन्याय) शिवजीको काशी विना नहीं रहा गया, इसिछ्ये कुछ दिनोंके पश्चात् उन्होंने पहले ६४ योगिनियोको दिवोदाससे काशी छुडानेके छिये भेजा। जब काशीभे योगिनियोकी छुिक न चछी तम वे मिणकीणकाके आगे स्थित होगई। (८ वा अध्याय) फिर शिवजीने सूर्य्यको काशीम भेजा, एक वर्ष बीत गया, सूर्यकी भी कुछ न चली तब वे अपने १२ अरीर धरकर काशीम स्थित हुए। जिनका नाम यह है,-

१ लोलार्क, २ उत्तरार्क, ३ सावादित्य, ४ द्रोपदादित्य, ५ मयूपादित्य, ६ राखोलका-वित्य, ७ अरुणादित्य, ८ वृद्धादित्य, ९ केशवादित्य, १० विमलादित्य, ११ कनकादित्य. और १२ यमादित्य।

शिवजीने फिर ब्रह्माको काशीस भेजा, ब्रह्मा १० अश्वसेध यज्ञ करके काशीस रहगण। (११ वा अध्याय) शिवजीकी आलासे गणपित काशीसे गए। (१२ वां अध्याय) गणपितका विलय देखा शिवजीने विष्णुको काशीस भेजा। (१४ वा अध्याय) गणपितके कहनेके अनुसार १८ वे दिन विष्णुको द्वाह्मणका रूपधर, राजा दिवोदासके गृहपर जाकर उसे लानका उपदेश देकर राज्यसे विमुख करिदया और गकडको शिवके समीप भेजा। (१५ वा अध्याय) राजा दिवोदासने एक बहुत सुन्त्रर शिवमिन्दर वनवाकर नरेश्वरके नामसे शिवलिंग स्थापित किया और विमानपर चडकर शिवपुरीको प्रस्थान किया। जिस स्थानसे राजा शिवपुरीको गया था, वह स्थान भूपालश्रीके नामसे वटा तीर्थ हुआ जो लिग दिवोदासेश्वर नामसे प्रसिद्ध हैं. उसकी पृजा करनेसे फिर आनागमनका भय नहीं रहता (२० वा अध्याय) शिवजी सन्दराचलसे काशीसे आए, उनके आनेपर इन स्थानोके ब्राह्मण दर्शनके लिये आए। दण्डाघाट, मन्दाकिनीतीर्थ हंसक्षेत्र, क्रणमोचनतीर्थ, दुर्वामातीर्थ, कपालमोचन, ऐरावतहर, मनद्वण्ड, वितरणी, ध्रवतीर्थ, पितृहुड, उर्वजीहद, प्रशूटकतीर्थ, यिक्षणीहर, पिञाचमोचनकुड, मानसर, वासुकीहर, सीताहर, गातमहर दुर्गातहर।

(८ वा पाट-३२ वा अध्याय) प्रत्यके उपरात शिवजी सब मृष्टिको अपनेम लीन करके अकेले थे. तब उनका कोई वर्ण और राप न था। उसी निर्मुण ब्रह्मने समुण रूप धरनेका विचार किया और तुरन्त पांचभौतिक शरीर धर समुण रूप होकर शिव 'हर' के नामसे प्रामिद्ध हुए। उनके शम्भु, महेश, आदि बहुतसे नाम हुए, फिर समुण ब्रह्मने अपने शरीरसे शक्तिको उपजाया और एक रूपसे दो स्वरूप हुए। वही शिव और शक्तिने अपनी लीलाके निमित्त ५ कोशका एक क्षेत्र निर्माण किया, जिसको आनन्दवन, काशी, वाराणसी, अविमुक्तिया, कृष्ट्रेश्व, और महाइमशान आदि बहुत नामोसे मनुष्य जानते है। शिव और शक्ति उस स्थानमे बहुत विहार किया (३३ वां अन्याय) अनतर शिवने अपने लिग अविमुक्त अर्थान् विश्वनायको उसी काशीमे स्वापित कर दिया।

(३८ वा अध्याय) काशीमे प्रसिद्ध लिंग ये हे,---

१ विश्वेश्वर, २ केशनेश्वर, ३ लोलांक धर, ४ महेश्वर, ५ कृत्तिवासेश्वर, ६ वृद्धकालेश्वर, ७ कालेश्वर, ८ व्यत्तेश्वर, ९ पर्वतेश्वर, १० पशुपतीश्वर, ११ केवारेश्वर, १२ कामेश्वर, १३ विलोचन, १४ चटेडवर. १५ गरुडेश्वर, १६ गोकणंडवर, १७ निद्केश्वर, १८ श्रीतिकेश्वर, १९ मारमूतेश्वर, २० मणिकणिकेदवर, २१ रत्वेद्वर, २२ नर्मदेख्वर, २३ लोगलीदवर, २४ वर्षणंडवर, २५ शतेश्वरेश्वर, २६ सोमेश्वर, २७ वृह्रपतिश्वर, २८ रविश्वर, २९ सगमेश्वर,

<sup>-</sup>३० हर्राश्चर, ३१ हरकेशेश्वर, ३२ जैलपतीश्वर, ३३ क्रण्डकेश्वर, ३४ यज्ञेश्वर, ३५ सुरेश्वर, ३६ शकेश्वर, ३७ मोक्षेश्वर,३८ रमेश्वर, ३९ तिल्मांडेश्वर, ४० गुतेश्वर, ४१ मध्यमेश्वर, ४२ मौमेश्वर, ४३ बुधेश्वर, ४४ शुक्रेश्वर, ४५ तारकेश्वर, ४६ धनेश्वर, ४७ ऋषीश्वर, ४८ ध्रुवेश्वर ४९ महादेवेश्वर, ५० त्रिसंधेश्वर, ५१ कपर्हीश्वर, ५२ नीलेश्वर, ५३ सरेश्वर, ५४ लिलितेश्वर, ५५ त्रिपुरेश्वर, ५६ हरेइवर, ५७ वाणेश्वर' ५८ श्रीश्वर, और ५९ रामेश्वर।

(९ वां खंड-५ वां अध्याय ) भक्त जन ओंकार और पंचाक्षरी इन दोनोंसे भिन्नता नहीं समझते, क्योंकि दोनोमें ५ अक्षर है, केवल स्वर और ब्यंजनका भेद है। जब कि कोई मनुष्य काशीमें मरता है, तब शिवजी यही पंचाक्षरी मंत्र उस मृतकके कानमे फूंक देते है, जिससे वह मुक्त हो जाता है।

हिंगपुराण-( पूर्व्वार्द्ध ९१ वां अध्याय ) अविमुक्त क्षेत्र अर्थान् काशीमे जाकर किसी प्रकारसे देह छोड़नेवाला पुरुप निःसंदेह शिवसायुज्यको प्राप्त होता है।

( ९२ वां अध्याय ) पूर्व कालमें शिवजी विवाह करनेके उपरांत पार्वतीजी तथा नंदी आदि गणोको साथ छे हिमालयके शिखरसे चले और अविमुक्त क्षेत्रमें आकर अविमुक्तेश्वर छिंगको देख वहांही उन्होंने निवास किया। शिवजी वोछे कि हे पार्वती । देखो यह हमारा आनन्दवन शोभित हो रहा है। यह वाराणमी नामक हमारा गुप्रक्षेत्र सव जीवोको मोक्ष देने वाला है। हमने कभी इस क्षेत्रका त्याग नहीं किया और न करेगे, इसीसे इसका नाम अविमुक्त क्षेत्र है। यहां किसी समय जीव शरीरको त्यांगे, परन्तु मोक्षही पाता है। हमारा भक्त जैगीपन्य मुनि इसी क्षेत्रके माहात्म्यसे परम सिद्धिको आप्र हुआ । जैगीपन्यकी गुफा चोगियोंके लिये उत्तम स्थान है। गुफामें वैठ हमारा ध्यान करनेसे योगकी अग्नि अत्यन्त दीप्त होती है। काशी चारोंओर ४ कोसका क्षेत्र है, इसके भीतर मृत्यु होनेसे अवज्य मुक्ति होती है । अविमुक्तेत्रवर अर्थात् विज्वेत्रर हिंगके दर्शन करनेसे मनुष्य पशुपाशसे विमुक्त होता है।

प्रति महीनेकी अष्टमी, चतुर्द्शी, चंद्र और सूर्य्यके ग्रहण, विषुवत् और अयन संक्रांति और कार्तिक पूर्णिमा आदि सब पर्वोंसे विशेष करके इस क्षेत्रका सब संवत करते है। वारा-णसीकी उत्तर-त्राहिनी गङ्गामें कुरुक्षेत्र, पुष्कर, नैमिप, प्रयाग, पृथ्टक, आदि अनेक तीर्थ पर्वके दिन आकर निवास करते है।

मत्स्यपुराण-( १८३ वां अध्याय) विद्वान् लोग काशीमें भूमिका संस्कार भी नहीं करते। यह तीर्थ पूर्वसे पश्चिम र े योजन छंवा और उत्तरसे दक्षिण के योजन चौड़ा है १७८ अध्यायसे १८५ अध्याय तक कार्शाकी कथा है।

पद्मपुराण-( सृष्टिखंड-१४ वां अध्याय ) वरुणा और अस्सी निद्योक्ते मध्यमें अविमुक्त नामक स्थान है। काशीपुरीके निकट गंगा उत्तर-वाहिनी और सरस्वती पश्चिम-वाहिनी है। पुरीके निकट २ योजन उत्तर-बाहिनी गंगा है। जो उजले रंगको छोड़कर अन्य किसी रंगका एक वृषभ और एक गाय वहां छोड़ देता है, वह परमपटको जाता है।

( स्वर्गखंड-५७ वां अध्याय ) विराट् पुरुषके ७ धातु ७ पुरियां है, जिनमें अस्सी वरुणाके वीचमे काशी है; जिसमें योगदृष्टिवाले ज्ञानीलोग रहते हैं।

( पातालखंड-९१ वां अध्याय ) चंद्रप्रहणमें वाराणसीका स्नान सोश्रदायक होता है

गरुडपुराण-(प्रेतकल्प-२७ वा अध्याय) अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काची, अवितका और द्वारावती यह ७ पुरी मोक्ष देनेवाली है।

कूर्मपुराण-( ब्राह्मी सहिता-३० वा अध्याय ) शिवजीने कहा कि हमारी पुरी वाराणसी सव तीर्थीमें उत्तम है हम कालरूप घरकर यहां रह सव जगत्का संहार करते है। चारी वर्णके मतुष्य, वर्णसंप्रर, स्त्री, म्लेच्छ. कीट, मृग, पश्ची और अन्य सकल जंतु, जिनकी मृत्यु काशीमें होती है, वे वृपभ पर चड़ कर शिवपुरीमें जाते है। काशीमें मृत्यु होने पर किसी पापीको नरकमें जाना नहीं होता।

( २१ वां अध्याय ) कृत्तिवासेश्वर मध्यमेश्वर, विद्वेदवर, ओकारेज्वर, और कपर्दीज्वर, वाराणसीमे गुराहिंग है।

मार्कण्डेयपुराण-( ७ वा अध्याय ) त्रेता युगेम हारिश्चन्द्रनामक राजा हुआ । विस्ता-मित्रने राजासे उसके झरीर, स्त्री और लड़केके अतिरिक्त सम्पूर्ण राज्य, सेवक, भण्डार, आदि दान माग लिया और उसके उपरात उससे कहा कि जब राज्य और पृथ्वी हमारी हो जुकी तब तुम यहांसे निकल जाओ । जब राजा बहासे चला तब विक्वामित्रने कहा कि दक्षिणा मुझे दे दो। राजा बोला कि एक महीनेमें में आपकी दक्षिणा दूगा (८ वा अध्याय ) राजा हरिश्चन्द्र उसिलये काणी गया कि काणी मनुष्यलोकमे नहीं है। राजा वहां अपनी रानी और पुत्रको एक बुढे त्राहाणके हाथ बच कर उससे बहुत धन छे विदवामित्रको देने छगा, तब विद्यामित्र कों व कर योले कि यह थोडा धर्न है। राजाने और धन देनेको कहा। उस समय धर्म चांडालका रूप बारण कर वहां पहुचा। तब विश्वामित्र वाले कि हे राजा । तुम इस चांडालकी सेवामे जाओ मैने अर्बुट द्रव्य इसने लेकर तुमरो इसके अधीन किया। चाडाउने बहुत ताडना करते हुए, राजाको अपने गृह ले जाकर आज्ञा दी कि तुम प्रमशानमे रात दिन रह कर जो मृतक आवे उसकी देखते रहो । राजा काशीपुरीके दक्षिण दिशामे जहां इमशान था, वहां गया और हाथमे एउट लिए इयर उधर घूमने और कहने लगा कि इस मतकका इतना दाम हुआ और इतना वाकी है। राजा इस दाममे अपना,चाडालका और राजाका हिस्सा लगाता था। अनन्तर राजा हरिश्रन्द्रकी स्त्री अपने पत्रको, जो सपैके काटनेसे मरा था, जलानेके लिये उसी इमशानमं हे आई। राजाने अपनी स्त्रीको पहचाना, पीछे रानीने भी राजाको पहचान छिया। राजान चिता बना कर अपने पुत्रके मृतक देहको रक्या, तब राजा और रानीने परमे-इवरका व्यान किया। उस समय सपूर्ण देवता इन्ह्रके सिहत धर्मको आगे करके राजाके निकट पहुँच । इन्द्रने हरिश्चन्द्रके पुत्रके अब पर अमृत छिडक दिया, जिससे वह उठ बैठा । राजा हारिश्चन्द्र अपने पत्र रोहिनाञ्चको अयो धाका राज देकर अपनी प्रजा सहित विमानम वैठ स्वर्गको गवा।

अग्निपुराण-(११२ वां अन्याय) महादेवजीने पार्वतीसे कहा है कि वाराणसी महा-तीर्थ है, जो यहाँ वसने वालेको मुक्ति मुक्ति प्रदान करती है। यहा स्नान, जप, होम, श्राद्ध-दान, निवास और मरण इन सवोद्यंसे मुक्ति प्राप्त होती है।

रमन्दपुराण-( काशीराड-४६ वां अव्याय) जब काशीमे योगिनियोकी युक्ति न चली, तब मन्दराचलने शिवजीने मूर्ग्यको काशीमे भेजा । सूर्यके अनेकरूप धरकर अनेक युक्ति करनेपर भी जब शिवजीका कार्ग्य सिद्ध न हुआ, तब वह द्वादशस्य धरकर काशीमे रह गए जिनके नाम ये हैं—

(१) लोलार्क, (२) उत्तरार्क, (३) सांबादित्य, (४) द्रुपदादित्य, (५) मयूखा-दित्य, (६) खस्त्रोलकादित्य, (७) अरुणादित्य, (८) वृद्धादित्य, (९) केशवादित्य, (१०) विमलादित्य, (११) गंगादित्य, और (१२) यमादित्य।

( ५७ वां अध्याय ) प्रतिमासमें मङ्गल वारको चतुर्थी वा चतुर्दशी होनेपर ५६ विनाय-

ककी यात्रा करनी चाहिए, जिनके नाम ये है,-

(१) अर्कविनायक, (२) दुर्गविनायक, (३) भीमचण्डविनायक, (४) देह्छी-विनायक, (५) उद्दंडविनायक, (६) पाशपाणिविनायक, (७) खर्वविनायक, (८) सिद्धिविनायक, (९) लम्बोदरिवनायक, (१०) क्टदन्तिवनायक, (११) शालकण्टक-विनायक, ( १२ कूष्मांडविनायक, ( १३ ) मुण्डविनायक, ( १४ ) विकटद्विजविनायक,(१५) राजपुत्रविनायक, (१६) प्रणविनायक, (१७) वक्रतुंडविनायक, (१८) एकदन्तविनायक, (१९) त्रिमुखविनायक, (२०) पञ्चाख्यविनायक, (२१) हेरम्यविनायक, (२२) विद्याराजविनायक, (२३) वरद्विनायक, (२४) मोदकप्रियविनायक, (२५) अभयद्-विनायक, (२६) सिंहतुंडविनायक, (२७) कुंडिताक्षविनायक,(२८) क्षिप्रप्रसाद्विनायक, (२९) चितामणिविनायक, (३०) दन्तहस्तविनायक, (३१) पिचण्डिलविनायक, (३२) उद्दण्ड्युण्डिवनायक, (३३) स्यूलद्नतिवनायक (३४) कलिप्रियविनायक, (३५) चतुर्दत-विनायक, (३६) द्विमुखविनायक, (३७) ज्येष्ठविनायक, (३८) राजविनायक, (३९) कालिवनायक, ( ४० ) नागेशविनायक, ( ४१ ) मणिकर्णविनायक, ( ४२ ) आशाविनायक, ( ४३ ) सृष्टिविनायक, ( ४४ ) यक्षविनायक, ( ४५ ) गजकर्णविनायक, ( ४६ ) चित्रवंट-विनायक, (४७) मित्रविनायक, (४८) मंगलविनायक, (४९) मोद्विनायक, (५०) प्रमोद्विनायक, (५१) सुमुख्विनायक, (५२) दुर्मुख्विनायक, (५३) गणनाथिनायक ( ५४ ) ज्ञानविनायक, ( ५५ ) द्वारविनायक, ( ५६ ) अविसुक्तविनायक ।

( ७२ वां अध्याय ) प्रतिमासकी अप्टमी, चतुर्दशी, रवि और मंगलको अप्ट महाभै-रवोकी यात्रा करनेसे पाप निवृत्त होता है, जिनके नाम ये है,-

(१) रूरूभैरव, (२) चण्डभैरव, (३) असितांगभैरव, (४) कपालीभैरव, (५) क्रोधभैरव, (६) उन्मत्तभैरव, (७) संहारभैरव, और (८) भीषणभैरव।

अप्रमी, चतुर्दशी और मंगलवारको काशीमें दुर्गति-नाशिनी दुर्गाकी पूजा करनी चाहिए और चैत्र गुरू १ से ९ पर्यंत नवदुर्गाकी यात्रा और दुर्गाकुण्डमें स्नान करनेसे ९ जन्मका पाप छुट जाता है। नव दुर्गाओं के ये नाम है,-

(१) ज्ञैलपुत्री दुर्गा, (२) ब्रह्मचारिणी दुर्गा, (३) चित्रवंटा दुर्गा, (४) कूष्मां-डाख्या दुर्गा, (५) स्कन्दमाता दुर्गा, (६) कात्यायनी दुर्गा, (७) कालरात्रि दुर्गा, (८) महागौरी दुर्गा, और (९) सिद्धिदा दुर्गा।

(१३ वां अध्याय) (काशीके ४२ शिवलिंग ३ भागोमें) प्रतिमासकी चतुर्दशीको ओंकारेश्वरादि चतुर्देश महालिगोंकी यात्रा करनेसे शिवलोक प्राप्त होता है। उनके नाम ये है,-

(१) ओंकारेश्वर, (२) त्रिलोचनेश्वर, (३) महादेव, (४) कृत्तिवासेश्वर, (५) रत्तेश्वर, (६) चन्द्रेश्वर, (७) केदारेश्वर, (८) धर्मेश्वर, (९) वीरेश्वर, (१०) कामेश्वर, (११) विश्वकर्मेश्वर, (१२) मणिकणिकेश्वर, (१३) अविमुक्तेश्वर (१४) विश्वेदनर।

प्रतिमास की १४ को अस्तेरवरादि चतुर्देश महालिङ्गोंकी यात्रा करनेसे मोक्षकी आप्ति होती है। उनके नाम ये है,-

(१) अमृतेज्वर, (२) तारकेश्वर, (३) ज्ञानेज्वर, (४) करुणेज्वर, (५) मोक्षद्वारेज्वर, (६) स्वर्गद्वारेज्वर, (७) ज्ञह्वेज्वर, (८) छांगळीश्वर, (९) वृद्धकाळेज्वर, (१०) चण्डीश्वर, (११) घुपेज्वर, (१२) निद्केज्वर, (१३) महेज्वर, (१४) ज्योतिरूपेश्वर।

जैलेक्ट्रवरादि चतुर्देश महालिङ्गो की यात्रा करने से सायुष्य माक्ष की प्राप्ति होती है। उनके नाम ये है,-

- (१) बॅलेडवर, (२) संगमेब्बर, (३) शिवलीनेब्बर, (४) सध्यमेब्बर, (५) हिरण्यगर्भेडवर, (६) ईशानेब्बर, (७) गोप्रेक्षेडवर, (८) वृपमध्वज, (९) ज्याब्रेब्बर, (१०) ज्येष्टेब्बर, (११) निवासेड्बर, (१२) जुक्केब्बर, (१३) ज्याब्रेब्बर और (१४) जम्बुकेड्बर।
- (१०० वां अध्याय) प्रतिमासके शुक्षपक्षकी तृतीयाको नव गौरियोकी यात्री करने से सोभाग्य मिळता है। उनके नाम ये है,-
- (१) मुखनिर्मालिका गीरी, (२) खेटा गीरी, (३) सौभाग्य गौरी, (४) स्मारगौरी, (५) विञालक्षी गीरी, (६) लिलता गौरी, (७) भवानी गौरी, (८) महालक्षी गौरी।

एकाद्य महारुट्रोकी यात्रा करनेसे क्षेत्रोचाटनका भ्य निवृत्त होता है । उनके नाम ये है,—

- (१) आसीबेन्नर, (२) उर्वशीदवर, (३) नक्क्लेन्नर, (४) आपाढीन्नर, (५) भारभूतेन्नर, (६) लागळीदवर, (७) त्रिपुरांतक, (८) मन प्रकामेन्नर, (९) प्रीतिकेन्द्रवर, (१०) मदालसेन्नर और (११) तिलपरणेन्नर, ।
- ( १०० वां अध्याय ) तित्य यात्रा । प्रथम सचैल चक्र-पुष्करणीम स्तान करके यात्रा करे । विष्णु ( खत्यनारायण ) दण्डपाणि, महेज्वर, दुहिराज, ज्ञानत्रापी,निद्केडवर,तारकेडवर, महाकालेडवर, पुनः दण्डपाणि, विद्वेडवर, अन्नपूर्णा ।
- (१०० वां अध्याय ) अष्ट महालिंगोकी यात्रा करनेसे सहस्र अपराधका दोप विवृत्त होता है। उनके नाम पे हे,-
- (१) दक्षेत्र्वर, (२) पार्वतीद्वर, (३) पशुपतीद्रवर (४) गगेत्रवर, (५) नर्भदे-इवर, (६) गभस्तीद्रवर, (७) सतीद्रवर, और (८) तारकेव्वर।

प्रतिदिन अन्तर्गृही यात्रा करनी चाहिये यथा,-

प्रातः स्तान् ऋरके पंचिवनायक और विज्वेज्वरको नमस्कार करके निर्वाण सण्डपमें रियत हो, वहां से नियमयुक्त होकर मणिकर्णिका जाय। स्तान करके मीन हो मणिकर्णिके-ज्वरका पूजन करके नीचे छिखेहुए प्रकारसे यात्रा करे,-

कमला-श्वतर, वासुकीश्वर, पर्वतेश्वर, गंगाकेशव, लिखता देवी, जरासंधेश्वर,सोमनाथ, वाराहेश्वर, ब्रह्मेश्वर, अगस्तीश्वर, कश्यपेश्वर, हिरकेशव, वैद्यनाथ, ध्रुवेश्वर, गोकणेश्वर, हाटकेश्वर, अस्तिक्षेप तड़ाग, कीकसेश्वर, भारभूतेश्वर, चित्रगुप्तेश्वर, चित्रचंटा दुर्गा, पशुप- तीइवर, पितामहेइवर, कलशेइवर, चन्द्रेइवर, विरेश्वर, विद्येश्वर, अमीइवर, नागेश्वर, हरिअन्देश्वर, चिन्तामणि विनायक, सेना—विनायक, चित्रप्त, वासदेव, त्रिसंधेश्वर, विशालाक्षी
गौरी, धर्मेश्वर, विश्ववाहुका, आशाविनायक, वृद्धादित्य, चतुर्वकेश्वर. ब्राह्मीश्वर, मतःअकामेश्वर, ईशानेश्वर, चण्डी, चण्डीश्वर, भवानीशङ्कर, ढुंढिराज, राजराजेश्वर, लांगलीश्वर,
नकुलीश्वर, परान्नेश्वर, परद्रव्येश्वर, प्रतिमहेश्वर, निष्कलंकेश्वर, मार्कण्डेथेश्वर, अपसेर्श्वर,
गांगेश्वर, ज्ञानवापी, निन्दकेश्वर, तारकेश्वर, महाकालेश्वर, द्वपाणि महेश्वर, मोक्षेश्वर,
तरिमद्रेश्वर, अविमुक्तेश्वर, पंचविनायक, ( मोद्विनायक, प्रमोद्विनायक, सुमुखविनायक,
दुर्मुखविनायक और गणनाथविनायक, ) विश्वेश्वर । वहाँ मौनको त्यागकर मुक्तिमण्डपमे
यात्राका विसर्जन करे।

( ऊपर लिखेहुए लिंगोमेले परान्नेश्वर, परद्रव्येश्वर, प्रतिप्रहेश्वर, निष्कलंकेश्वर, मार्कण्डे-श्वर, अप्लरेरवर, गंगेश्वर, निट्केश्वर, तारकेश्वर, महाकालेश्वर, महेश्वर, मोक्षेश्वर, वीरमदेश्वर और अविमुक्तेश्वर । (यह गुप्त है, परन्तु किमी भक्तने दण्डपाणिके सामने छोटे मन्दिरोमं परान्नेश्वर, परद्रव्येश्वर, प्रतिप्रहेश्वर, निष्कलंकेश्वर और मार्कण्डेश्वर को स्थापन किया है।-)

# शिवलिङ्गकी प्राचीन कथा।

लिंगपुराण-( पूर्वार्छ-१७ वां अध्याय ) जब १००० चीयुगीके अन्तमे वृष्टि न होनेके कारण स्थावर, जंगम सब शुक्त हो गए और पशु, पक्षी, मनुष्य, वृक्ष, आदि सब सूर्य्यके किरणोसे दग्ध हो गए, पीछे समुद्रने सबको अपने जलमे डुवादिया और अन्धकार सबओर फैलगया; तब रजोगुणसे बहा, तमोगुणसे रुद्र, सत्वगुणसे विष्णु और सर्वगुणोसे महेश्वर प्रकट हुए। ब्रह्माने विष्णुसे अपनेको बड़ा और विष्णुने ब्रह्मासे अपनेको बड़ा कहा। इसलिये बहुत काल तक दोनोंमे घोर युद्ध होता रहा। तब उनको ज्ञान देनेके अर्थ एक लिंग भगट हुआ, जिनसे दोनोंको युद्धसे नियुत्त किया। उसी दिनसे जगत्मे शिवलिगकी पृजाका प्रचार हुआ। लिंगकी बदी, पार्वती और लिंग साक्षात् शिवका रूप है। सब जगत्का उसीमें लय होता है, इसलिये उसका नाम लिंग है।

(७४ वां अध्याय) शिवलिंग ६ प्रकारके होते हैं। शिला, रल, धातु, काष्ट, मृत्तिका आर रंगके, जिनके ४४ भेद है | वेदी (अर्घा) युक्त शिवलिंगका पूजन करनेसे शिवपार्वती दोनोंकी पूजा हो जाती है। लिंगके मूलमें बहा, मध्यमें विष्णु, और अप्र भागमे प्रणवरूप सदाशिव स्थित है।

(देवीभागवत, पांचवां स्कंध ३३ वें अध्याय, और शिवपुराण नवम खंड १५ वे अध्या-यमें लिंगोत्पित्तिकी कथा प्रायः लिंगपुराणकी कथाके समान है। शिवपुराणके १७ वे अध्यायमें लिखा है कि जिस तिथिमें लिग प्रकट हुआ, उसी तिथिका नाम शिवरात्रि है, और जिस स्थान पर लिगस्वरूप होकर शिव प्रकट हुए, उस स्थानका नाम शिवालय हुआ)।

शिवपुराण-(३ रा खंड-५ वां अध्याय ) सतीके मरने पर एक दिन शिवजी नम्न शरीर हो दारुक वनमें गए। वहां मुनियोंकी स्त्रियां महा कामिनी होकर शिवसे लिपट गई। यह देखकर सब मुनिश्वरोने शिवको शाप दिया, जिससे शिवका लिंग पृथ्वी पर गिर पड़ा और पृथ्वीके भीतर पातालमें चला गया। तब शिवजीन अपने रूपको प्रलयकालके रूपके समान महा भयानक वनाया, जिससे वह वहे उपद्रव होने छो। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, आदि सब देवताओने आकर शिवकी स्तुति की। शिवजीने कहा कि जो तुम छोग हमारे छिगकी पूजा करो, तो फिर हम छिग धारण करे। जब यह वात देवताओने स्वीकार की, तब महादेवजीने अपने छिंगको धारण कर छिया। ( वामनपुराण, छठवें अध्यायमे भी यह कथा है, शिवपुराण आठवे खंडके १६ वे अध्यायमे ब्रह्माजीने कहा है कि छिगकी पूजा सनातनसे है। कल्पभेदके अनुसार यह कथा है)

( नवा खड--१५ वा अध्याय ) लिंग और वीर अर्थात् मूर्ति दोनोमे शिवजी सवकी पूजाके योग्य है ।

लिगपुराण--( पूर्वार्द्ध--७६ वा अध्याय ) वृषके ऊपर आरूढ और चन्द्रकलासे विभूषित शिवमूर्तिको स्थापन करनेवाला पुरुष १०००० अश्वमेधके फलको पाकर जिवलोकको जाता है।

महाभारत-( अनुशासन पर्व-१६१ वा अध्याय ) ज्ञिवके विग्रह अथवा लिङ्गकी पुजा करनेसे महती समृद्धि होती है।

### गणेशजीकी प्राचीन कथा।

शातातप-स्मृति—( २ रा अध्याय ) हाथीका वध करनेवाला मनुष्य सव कामोमे असि-द्धार्थ होता है, इसलिये उसे चाहिये कि वह मन्दिर वनवा कर गणेशजीकी प्रतिमा पधरावे और मन्त्रोका ज्ञाता उस मन्दिरमें गणेशजीका लक्ष मन्त्र जपे, कुल्थीके शाक और फलोसे गणेशशाति (होम) करे।

मत्स्यपुराण-(१५३ वा अध्याय) एक समय पार्वतीजीने गधयुक्त तेलका मईन और चूनका उवटिंना लगाके अपने मेलको उतारा और मेलयुक्त उवटनेका हार्थीके मुखवाला एक पुरुष वनाया। फिर खेलती हुई पार्वतीजीने उस पुत्रको गंगाजीमें डाल दिया। वहां उसका शारीर वहुत बडा हो गया, तव पार्वतीने उसको पुत्र कहकर पुकारा। उसके उपरांत देवताओने उसका पुजन किया और ब्रह्माजीने उसका नाम विनायक रख कर उसको सब गणोका अधिपति बनाया।

पद्मपुराण-(स्वर्गस्तंड-१३ वा अध्याय ) ( इसमें भी मत्स्यपुराण वाली कथा है अधिक यह है कि ) जब पार्वतीने गणेशकी मूर्तिको गंगामे डाल दिया, तब उनसे कहा कि तुम इस जलमे अब इव जाओ। परन्तु गङ्गाने कहा कि यह हमारा पुत्र है। तब फिर देवताओं जे आकर गगासे उत्पन्न होनेके कारण गागेय कहकर उनकी पूजा की, हाथींके समान मुख होनेके कारण उनका नाम गजानन हुआ।

ब्रह्मवैवर्तपुराण—(गणेशखंड—१ छे अध्यायसे ४६ वे अध्याय तक) पार्वतीने पुत्र के छिये वडा व्रत किया। छाणके वरदानसे छाणहीके अंशसे गणेशका जन्म हुआ। शिव-का वीर्य विस्तर पर गिर गया, जिससे वालक्षप गणेश प्रकट होगए। शनैश्चरके आने पर उनकी दृष्टिसे गणेशका शिर उड़ गया। विष्णुने हाथीका शिर लाकर गणेशके घडमें जोड १देया। जब गणेशने परशुरामजी को शिवके समीप जानेसे रोका, तव परशुरामजीने गणेशका एक दांत अपने परशुसे काट डाला।

शिवपुराण—( ४ था खड-१७ वां अध्याय ) गिरिजाने एक वर्ष तक प्रतिमास गणेश का त्रत किया। तब विस्तर पर शिवके वीर्य गिरने से गणेशजी वाटरूपसे प्रकट हो गए। (१९ वां अध्याय) पुत्रोत्सवमें सूर्त्यके पुत्र श्रानैश्चर आए और भीतर जाकर गिरि-जाकी स्तुति करने लगे। गिरिजा बोली कि क्या कारण है कि तुम आधा शिर झुकाकर देखते हो तुम क्यो नहीं अच्छे प्रकारसे लड़केको देखते क्या तुमको यह हमारा आतन्द भला नहीं लगता। श्रानैश्चरने कहा कि मुझको ऐसा शाप हुआ है, कि जिसको तुम आंखोसे भलीमांति देखोगे, वह जल जायगा। यह सुन पांवती अपनी सखियों समेत बहुत हसी, और बोली कि हे श्रीश्चर! तुम हमारे पुत्रको देखा। तब श्रीश्चरने बहुत धीरे दिहने नेत्रके कोनेसे बालककी ओर देखा, जिससे तुरन्त गिरिजानन्दनका शिर जड़ गया।

( २० वां अध्याय ) तव विष्णुने हाथीका झिर छाकर गणेशके धड़में जोड़ दिया ।

(२२ वां अध्याय) एक कल्पमे गिरिजाने अपने शरीरके मैळसे एक मृतिं वनाई और गणपति नाम लेकर उसको जिला दिया।

(२५ वां अध्याय) गणपातने शिवको भीतर जानेसे रोका उस समय भयद्वर युद्ध हुआ संप्राममे विष्णुने त्रिशूलसे गणपतिका शिर काटडाला और उसके पीछे हाथीका शिर लाकर गणपतिके धडमें जोडा गया।

(२७ वां अध्याय) ब्रह्मा आदि तीनों देवताओंने गणेशजीसे कहा कि तुम्हारी पूजा हम तीनो देवताओंके समान होगी। पहले तुम्हारी पूजा हुए विना पूजाका फल व्यर्थ होगा। तुम भाद्र कृष्ण चतुर्थीको उपजे हो, इससे तुम्हारा ब्रत चौथको होगा।

(२८ वां अध्याय) विदवरूपकी सिद्धि और वुद्धि नामक कन्याओसे गणेशका विवाह हुआ। किर्तने समयके पश्चात् क्षेम और ठाभ दो पुत्र जन्मे।

वाराहपुराण-(२३ वां अध्याय ) गणेशकी उत्पत्ति और अभिषेक चतुर्थीके दिन हुआ, इससे चतुर्थी तिथि गणेशजीको अत्यन्त प्यारी है। जो चतुर्थी वत करके गणेशजीकी पृजा करता है, वह सव दु:खोसे छूट जाता है।

गणेशपुराण—( उपासना खंड-१३ वां अध्याय ) ब्रह्मा, विष्णु और शिवने गणेशका तप किया. तव गणेशने ब्रह्माको सृष्टि, विष्णुको पालन और शिवको नाश करनेकी आहा दी।

# काशीका इतिहास।

वनारस भारतवर्षके सबसे पुराने शहरों में एक है। बुद्धदेव, जिनका जन्म सन् ई० से ६२३ वर्ष पहले और मृत्यु ५४३ वर्ष पहले हुई थी, गयासे काशीमें आए और वर्तमान शहरसे ३ मील उत्तर सारनाथमें बहुत दिनोंतक रहकर अपने मतका उपदेश करते रहे। कई एक शतकों तक बनारस वौद्धोका प्रधान स्थान था। स्वामी शङ्कराचार्यने जो सन ई० के नवें शतकमें थे, और भारतवर्ष भरमें उपदेश देते फिरे बौद्ध मतवालोंसे विवाद करके अपने उपदेश द्वारा वनारसमें शिवपूजाकी वड़ी उन्नतिकी।

सन् १०१८ ई० मे गुज़नीके महमूदने वनारसमें आकर यहांके राजा बनारको जीतके मारहाला और शहरको वरवाद कर दिया। सन् १९९४ई०में महम्मद गोरीने बनारसको,जो फिर पूरा आवाद हो गया था, लूटकर शहरको उजाड़ कर डाला। इसके पश्चात् ४०० वर्षतक काशीमें कोई विन्न उपस्थित नहीं हुआ। वादशाह अकवरके समय इसमें बहुत देवमंदिर वने। शाहजहांका पुत्र दारा, जो कि बनारसका सूवेदार था और जिसने उपनिषद्का अनुवाद किया था, जिस

जगह काशीमें रहता था, उस महल्लेको दारानगर कहते है । दाराके दुष्ट भाई औरङ्गजेवने जो सन् १६५८ ई० से १७०७ तक दिल्लीका बादशाह था, महम्मदगोरीके समान वनारसको उजाड किया । उसने अगणित मन्दिरोको तोडवाडाला और कई एक मुख्य मुख्य मन्दिरोके स्थानोपर मन्दिरोंके असवावोसे मसजिदे बनवाई। औरंगजेवके मरनेपर मुसलमान बादशाह हिंदू एजेण्टो द्वारा वनारसका प्रवंध करते थे।

मरहठोकी वढतीके समयके वने हुए वहुत मन्दिर और घाट वनारसमें है।

१८ वे शतक्ते मध्य भागमे दिल्लीके वादशाहकी ओरसे राजा वलवतिसंह वनारसके हाकिम हुए । सन् १७७५ ई० मे अवधके नवाव सुजाउदीलाके मरनेपर उसके पुत्र आसि-फुद्दौलासे ईप्ट इण्डियन कम्पनीको वनारसका इलाका भिला । कम्पनीने राजा वलवंतिसंहके पुत्र (जो विवाहिता स्त्रीसे नथे) राजा चेतिसिहको २२ लाख रुपये सालाना कर नियत करके वनारसके इलाकेकी वहालीका अहदनामा लिख दिया ।

सन् १७७९ ई० मे हिंदुस्तानके गर्वनर जनरल वारन हिंद्रिग्जने राजा चेतिसहसे रुष्ट होकर फासकी लडाईके खर्चके लिये २२ लाखके अतिरिक्त ५ लाख रुपये सालाना जवर-दस्ती मुक्र्रर किया। फिर सन् १७८१ में १००० सवार भी तलव किया। राजाने सवार देनेसे इनकार किया, तव गर्वनर जनरल साहेवने राजासे ५ लाख पीण्ड तलव किया, और जलके पथसे स्वयं वनारसमें आकर माधोदासके वागमें हेरा डाला। जव राजा चेतिसह उसके बुलानेपर डरकर नहीं आए, तब हेिंद्रग्जने सन् १७८१ ई० की तारीख १६ अगस्तको तिल्ड्रोको २ कम्पनी ३ अद्भरेजी लेप्टिनेंटके साथ जिवालाघाटके पासवाले किलेपर, जहां राजा रहते थे, पहरा भेज दिया। उस समय अद्भरेजी सिपाहियोंसे राजाके मोलाजिलोंकी सातकी वातमें तकरार वढ गई। बलवा प्रारम्भ हो गया, तिल्ड्रोके पास कार्त्स न थे २०५ अद्भरेजी सिपाही अपने अपसरोके साथ मारे गए। राजा चेतिसह खिड़कीकी राहसे उतर कर नावपर सवार हो, गद्भापर रामनगरके किलेमें चले गए और कुछ दिनों तक अपने किलेमें उहर वहांसे ग्वाल्यरको भाग गए। वारन हेटिंग्ज वलवेके समय तो चुनारके किलेमें चला गया था, परन्तु पीछे बनारसमें आकर राजा बलवतासहिकी लड़कीके पुत्र राजा महीपनारायण सिहको चेतिसहके स्थानपर बनारसका राजा बनवाया। रामनगरके वर्तमान महाराज उन्हींके वंशघर है।

सन् १७९७ ई० मे अवयके नवाव आसिफुद्दोलाके मरनेपर अद्गरेजी सरकारने वजीर-अलीको अवधका नवाव वनाया । परन्तु सन् १७९८ मे जव जान पड़ा कि वजीरअली आसिफुद्दोलाका असली पुत्र नहीं है, तव सरकारने सुजाउद्दोलाके छोटे पुत्र सआदत अलीखां को लखनऊकी गद्दीपर वैठाकर वजीर अलीको पेशन नियत करके वनारसमे रक्खा । जव जान पड़ा कि वजीरअली कृावुलके जमाशाहसे पत्रव्यवहार करता है और फसाद उठाया चाहता है, तव सरकारने उसको कलकत्ते जानेकी आज्ञा दी। उसने इस वातसे जल कर तारीख रेष्ठ जनवरी सन् १७९९ ई० को चेरी साहव एजेटकी कोठी पर आक्रमण करके उसको काट डाला और दूसरे दो अद्गरेजोको भी मार डाला। जव अद्गरेजी घोड़सवार पल्टन आई, तव वजीरअली वनारससे भाग गया, जो कुळ दिनोके पीछे पकड़ कर कल-कत्ते भेजा गया। सन १८५७ ई० की तारीख १० मईको मेरठमें बलवा आरंभ हुआ और दिली, कात-पुर, लखनऊ, बरेली और इलाहाबादमें फेल गया। पांच या ६ दिनमें बलवेका, समाचार बनारस पहुँचा। उस समय बनारसमें ३ देशी रेजीमेंट और एक यूरोपियन आर्टिलरीकी कम्पनी थी। यूरोपियन फ़ीजमें २०० आदमीसे कमही थे, जिनको अपनेसे दसगुने अधिक सिपाहियोकी खबरगीरी करनी पड़ी। तारीख ४ जूनको आजमगढ़की देशी रेजिमेंट (पल्टन) के बाग़ी होनेका समाचार आया (आजमगढ़ बनारससे ६० मील उत्तर है) और ऐसा भी ग़ौगा सुन पड़ा कि आजमगढ़के बागी बनारसकी देशी पल्टनमें मिलनेके लिये कृच कर रहे है। उसी दिन बनारसमें परेट पर देशी पल्टनको बुलाकर हथियार रख देनेकी आज्ञा हुई। उस समय पल्टन वाग़ी हो गई। दो एक अंगरेजी अफ़सर मारे गये। बलर्बाइयोने कई बार बलवा किया, पर कोई आदमी मारा नहीं गया। जब सितंबरमें वागियोसे दिली छीन ली गई और लखनऊसे वागियोको भगाया गया, तब बनारसमें भी अमन चैन होगया।

# जौनपुर ।

वनारसके राजघाट स्टेशनसे ३९ मील ( मुगलसराय जंगशनसे ४६ मील ) पश्चिमो-त्तर, पश्चिमोत्तर देशके वनारस विभागमे ज़िलेका सदर स्थान गोमती नदीके वाएं या उत्तर किनारे पर सई नदीके संगमसे लगभग १५ मील ऊपर एक छोटा शहर जौनपुर है। यह ३५ अंश ४१ कला ३१ विकला उत्तर अक्षांश और ८२ अंश ४३ कला ३८ विकला पूर्व देशा-न्तरमे स्थित है। जीनपूरके स्टेशन पर पहुंचनेसे ३ मील पहिले गोमती नदी पर लोहेका रेलवे पुल मिलता है।

इस सालकी मनुष्य-गणनाके समय जौनपुरमे ४२८१९ मनुष्य थे, (२१४९४ पुरुष और २१३२५ स्त्रियां) जिनमें २५९७८ हिन्दू, १६७७१ मुसलमान और ७० क्रस्तान । मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमे ९४ वां और पश्चिमोत्तर देशमे १७ वां शहर है।

यहां सवारीके लिये इके बहुत मिलते है और भैसे बहुत लादे जाते है। यहाका तेल और अतर अच्छा होता है। रेलवे स्टेशनके पास खुली हुई सरकारी धर्मशाला है, जिसमें मेहराबदार खंभे लगे है।

गोमतीका पुल-एक सीधी सड़क रेलवे स्टेशनसे शहर और गोमतीके पुल होकर दक्षिण और गई है। स्टेशनसे के मील शहर और १ मील गोमतीके ऊपर वादशाह अकवरका वनवाया हुआ पत्थरका प्रसिद्ध पुल है, जिसका काम सन १५६४ ई० मे आरंभ होकर सन १५६८ में समाप्त हुआ था। पहले दोनो ओर बहुत दूकाने थीं, जो सन १७७४ ई० मे नदी की वाढ़से नप्ट हो गई। कहा जाता है कि ३ लाख पाउंड पुलके वनानेमें खर्च पड़ा था।

पुलके निच पानीमे १० पाए है। पुल पानीसे २७ फीट उपर है। पुलके उपरकी पुलके निच पानीमे १० पाए है। पुल पानीसे २७ फीट उपर है। पुलके उपरकी सड़क ३६० फीट लंबी और ३० फीट चौड़ी है। जिसके दोनो बगलो पर दशों पायों के उपर बाहरसे पहलदार झंझरीदार २० कोठिरियां है, जिनमे सड़ककी ओर चार चार खंमे लगे है। इन कोठिरियों भे अनेक प्रकारकी वस्तुओं की दूकाने है। पानीसे वाहर पुलसे दक्षिण इसी सड़क किनारों पर उपर लिखी हुई कोठिरियों के समान पांच पांच कोठिरियां और उनमें दूकाने कके किनारों पर उपर लिखी हुई कोठिरियों के समान पांच पांच कोठिरियां और दक्षिणके छोरसे हैं। पुलके उत्तरके छोरके पास कपड़े, वरतन और मिनहारीकी दूकाने और दक्षिणके छोरसे ५०० गज आगे तक सड़कके दोनों ओर दूकाने है। गोमतीके दोनों किनारों पर पांच सात

देव-मन्दिर वने है । पुलके दक्षिण अखीरके वाजारके पास एक पत्थरका वडा सिंह है, जो किलेमे मिला था । इसके नीचे एक युवा हाथी है ।

क़िला—सन् १३६० ई० के लगभग वना हुआ जौनपुरके सबसे पहिलेकी इमारत फिरोजका किला है। इसके द्रवाजेका फाटक४७फीट ऊंचा है। भीतरीके फाटकसे २००फीट दूरपर १३० फीट लंबी और २२ फीट चौड़ी एक मसजिद है, जिसका मीनार ( लाठ ) १५० फीट ऊंचा है, उसके आगे एक होजहै। किलेके नदीकी ओरका चेहरा लाठके २०० फीट बाद है।

अटल मसजिद्-पुलसे २०० गज उत्तर पोष्ट आफिस और टाउनहालसे थोड़ी दूरपर अटल मसजिदका उत्तर दरवाजा है। मसजिदका अगला भाग ७५ फीट ऊंचा है। चौकके दक्षिण-पश्चिमके कोनेके पास एक वड़ा कमरा है।

जुमा मसजिद्-एक सकरी गळीके छोरके पासर॰फीट ऊंचे चवृतरेपर जुमा मसजिद् है, जिसका काम सन् १४३८ ई॰ में आरंभ होकर सन् १४७८ में समाप्त हुआ था। दक्षिण फाटकसे घुसनेपर एक मेहरावके पास टं वी सदीका सस्कृत छेख मिछता है। मध्य मेहरावके ऊपर तोगरा अक्षरोमें और तीसरा छेख मेहरावके वाहरी हाजिएके चारों ओर अरवी अक्षरोमें है। उत्तर और दक्षिणके द्रवाजोंके गुंवजदार फाटक फिर वनाए गए है। खास मसजिद २३५ फीट छंवी और ५९ फीट चौंडी ५ द्रकी है। पूर्व ८० फीट ऊंची एक इमारत है। इनके अतिरिक्त जौनपुरसे दूसरी ६ पुरानी मसजिदे है।

जीनपुर जिला-जिलेके पश्चिमोत्तर और उत्तर अवधके प्रतापगढ और सुरतानपुर जिले, पृत्वेंत्तर आज्मगढ़, पूर्व गाज़ीपुर, और दक्षिण-पश्चिम वनारस, मिज़ीपुर और इलाहावाद ज़िल है। यह ज़िला गोमती नदीसे दो भागोमें वट गया है, जो ज़िलेमें ९० मील वहती है। इसरी वरुणा नदी ज़िलेमें वहती है।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय जौनपुर जिलेमे १२६७१४३ मनुष्य थे, जिनमे ६३४९८० पुरुष और ६३२१६३ स्त्रिया। सन् १८८१ ई० मे जिलेका क्षेत्रफल १५५४ वर्म मील और मनुष्य-सल्या १२०९६६३ थी जिनमे १०९५९८६ हिन्दू, ११३५५३ मुसलमान और शेष १२४ दूसरे मतवाले मनुष्य थे। हिन्दू मतपर चलने वालोमे १८४०१९ अहीर, १७२५४३ चमार, १४९४४१ ब्राह्मण, ११५१३३ राजपूत, ४७६६६ कुर्मी, २६२८७ विनया, १५०२० कायस्थ और शेष दूसरी जातियां थी। मुसलमानोमे ९९८४९ सुन्नी और १३७०४ शीया थे।

ं जौनपुर ज़िलेके ४ कसवोंमे सन् १८८१ मे ५००० से अधिक मतुष्य थे। जौनपुरमे ४२८४५, मळली शहरमे ९२००, वादशाहपुरमे ६४२३ और शाहगःचमे ६३१७।

जौनपुर ज़िलेके मरियाहूमे आश्वित मासमे, और करचूलीमे चैत्र महीनेमे मेला लगता है, जिसमे २० हजारसे २५ हजार तक यात्री और सीदागर आते है।

## इतिहास।

पूर्व समयमें जौनपुर भरोके आधीन था, जो प्राचीन निवासीकी एक जाति है। सन् १३९७ ई० से १४७८ तक सरकी खांदानके स्वाधीन मुसळमान वादशाहोंकी जौनपुर राज-धानी था। इसके पीछेसे अकबरके जीतनेके समय तक यह पूरा स्वाधीन नहीं था।

#### ्आज़मगढ़ ।

जौनपुर कसबेसे २० मीलसे अधिक पृत्रोंत्तर वनारस विभागमे जिल्लेका सद्र स्थान टोस नदीके पास आज़मगढ़ एक कसवा है, जहां अवतक रेल नही है।

यह २६ अंश ३ कला उत्तर अक्षांश और ८३ अंश १३ कला २० विकला पूर्व देशान्तरमें स्थित है।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनांक समय इसमे १९४४२ मनुष्य थे, जिनमें १२५५९ हिन्दू , ६८३९ मुसलमान, ४३ क्रस्तान और १ पारसी ।

यहां सरकारी आफ़िसे; जेल, पोष्ट आफिस और अस्पताल है।

आज़मगढ़ जिला—जिले के उत्तर फ़ैजाबाद और गोरखपुर, पूर्व बलिया, दक्षिण ग़ाज़ी-पुर, और पश्चिम जीनपुर और सुलतांपुर जिले हैं। जिले की प्रधान नदी सरयू है।

इस वर्ष की मनुष्य-गणनाके समय आजमगढ़ जिले मे १७३३५०९ मनुष्य थे, जिनमें ८६८६८६ पुरुष और ८३४८२३ खियां। सन १८८१ ई० में जिले का क्षेत्रफल २१४७ वर्गमील और मनुष्य-संख्या १६०४६५४ थी। हिन्दूमत पर चलने वालो मे २५९८१६ चमार, २५३२२९ अहीर, १२४८६७ राजपूत वा ठाकुर, १०८७६९ ब्राह्मण, ७७९४२ मर, ६५२०४ कोइरी, ५६५६६ नोनियां, ५२९४७ भूमिहार, ४६१४७ कहार, ३५५४२ कुर्मी, ३०९२६ मलाह, २९३७७ कुंमार, २७१७४ लोहार, २६९२४ तेली, २०६२७ पासी, १८५९२ कल वार, १५८१७ कायस्थ, १४२४४ घोवी, १३०२५ नाई, १०३७१ तांवोली, ९९६० बढई, ८३५३ गड़ेरिया, ७७९० सोनार, ५६७४ वनियां, और १३४९ डोम।

जिलेके ८ कसबोमें इस भांति ५००० से अधिक मनुष्य थे । आजमगढ़मे १८५२८ (सन १८९१ में १९४४२) मऊ में १४९४५ (सन १८९१ मे १५५४०) मनारकपुर में १३१५७ (सन १८९१ में १४३०२) महमदाबाद में ९१५४, दुआरी में ७५०२, कीपा-गंज म ६३०१, पलिद्पुरमें ५३४३ और सरायमीरा में ५२३८।

# इतिहास।

१४ वीं सदीके अंतमें जौनपुर स्वाधीन हुआ। उस शहरके सरकी बादशाह ने आज़म-गढ़ पर अधिकार करिल्या। उस खान्दान की घटती होनेपर ज़िला दिही में फिर मिलाया गया। सिकन्दर लोदी ने सिकन्दरपुरके किलेकी बनाया, जिसकें नामसे कसबेका नाम सिकन्दरपुर पडा। सन १६६५ के लगभग पडोस के बलवान जिमीदार आजमखांने आजमगढ़को बसाया।

सन १८५७ की ३ री जून को देशी पैदलका १७ वां रेजीमेट आजमगढ़में वाग़ी हुआ। वागी लोग अपने अफसरोमेसे कई एकको मारनेके उपरांत सरकारी खजानेको फैजावादमें लेगए। युरोपियन लोग गाजीपुरको भागगए, परंतु १६ वी जूनको सरकारी सैनिक अफसर आजमगढ़को फिरे और सेना गाजीपूरसे मेजी गई। आजमगढ़ कसवे पर फिर अधिकार कर लिया गया। १८ वी जुलाई को सैनिकों ने वागियो पर आक्रमण किया, परन्तु उनको पीछे हटना पडौं। दानापुरमे बलवा होनेके पश्चात्२८वी जुलाईको संपूर्ण युरोपियन लोग गाजीपुरको चले गए। पलवारोंने तारीख ९ वी अगस्तसे २५ वी तक आजमगढ़ कसवे पर अपना अधिकार

रक्ता, परन्तु २६ वी को गोरखे। ने उनको निकाल वाहर किया। ३ री सितंबरको अंगरेजी सैनिक फिर आए। २० वीं को वेनीमाधव और पलवार लोग परास्त हुए और सरकारी अधिकार फिर होगया। नवम्बरमे बागी सब अतरबिलयासे बाहर खेदेरे गए। सन १८५८ की जनवरीमे नैपालके जंगवहादुरके आधीन गोरखोने वागियोंको खदेरते हुए गोरखपुरसे फैजाबादकी ओर कूच किया। फरवरीके मध्यमे लखनऊसे आते हुये बाबू कुंअरसिहने जिलेमे प्रवेश किया। सरकारी सैनिकोंने अतरबिलयामे उन पर आक्रमण किया। परन्तु वे परास्त होकर आजमगढ में लौट आए। कुंबरसिंहने उनपर घेरा डाला। अंग्रेल को मध्यमे जब सरकारी सेना पहुची, तब कुंबरसिंह घेरा उठाकर जिलेसे भागगए, जो शिवपुरके पास गंगासेपार होते समय गोलेसे मारे गए, और अपने घरको जाकर मरगए।

# चौथा अध्याय।

—>a<>>a<

#### चुनार, मिर्जापुर, और विंध्याचल।

#### चुनार।

मुग़लसराय जंगशन से २० मील पश्चिम, पश्चिमोत्तर प्रदेशके मिर्जापुर जिलेमे तहसीली का सदर स्थान गगाके दिहने चुनार एक छोटा कसवा है, जिसको चरणारगढ़भी कहते हैं। इसका शुद्ध नाम चरणाद्रि है। यह २५ अश ७ कला ३० विकला उत्तर अक्षाश और ८२ अंश ५५ कला १ विकला पूर्व देशांतरमे स्थित है। चुनार कसवा उन्नित करता हुआ देशी विद्या-विषयक समुदायका वैठक है। इसमे टेलीग्राफ आफ़्स और अस्पताल है। चुनारमे मट्टीके वरतन वहुत सुन्दर और हलके वनते है।

इस सालकी मनुष्य-गणनाके समय चुनारमे ११४२३ मनुष्य थे, जिनमे ८४५३ हिन्दू,२७५७ मुसलमान, २१२ क्रस्तान, और १ सिम्ख।

चुनारके पहाड़से मकान वनाने योग्य वहुत पत्थर निकलता है।

चरणारगढ़का किला उत्तरसे दक्षिण तक लगभग ८०० गज लंबा और १३३ गजसे ३०० गज तक चौड़ा और आस पासके देशसे ८० फीटसे १७५ फीट तक ऊंचा है । इसकी दीवारोका घेरा लगभग २४०० गज है । किला अब कैदलानेके काममे लाया जाता है । इसमें किलेकी रक्षक लोटी सेना रहती है और मेगजीन तथा अनेक तो में है । वारकसे थोड़ी दूरपर शेख सुलेमानका मकवरा है, जिसके चारो ओर दूसरे बहुत मकवरे है । हिन्दू और मुसलमान दोनो यहां मानता करते है और चावल चढ़ाते है । भर्नुहरिके योग करनेका स्थान अब भी मेगजीनके भीतर किलेमे बना हुआ है।

गंगेश्वरनाथ महादेव, दुर्गाखोह, आचार्यकूप, भैरवजी, चक्रदेवींके स्थान इत्यादि वस्तुये देखने योग्य है।

इतिहास।

उज्जैनके राजा विक्रमादित्यके भ्राता भर्तृहारे राज्यसे विरक्त होनेके उपरात गंगाके। निकटवर्ती जानकर यहां रहे थे। कहा जाता है कि वडा पृथ्वीराज इस किलेमे रहा था। सन् १०२९ ई० में राजा सहदेवने इस किलेको अपनी राजधानी वनाकर पहाड़की कन्द्रामें 'नैनी योगिनी' की मूर्ति स्थापित की, इसिलये लोग चुनारको नैनीगढ़ भी कहते हैं। वर्तमान इमारेत पिछले मुसलमान जीतने वालोकी वनाई हुई है। वहुतेरे मालिकोके आधीन रहनेके पश्चात् किला पठान और मुग़ल खांदानोंके आधीन हुआ। लगभग १७५० ई० में वनारसके राजा वलवंतासिंहने इसको लेलिया। सन् १७६४ में यह अन्नरेजोंके हाथमे आया।

# मिर्जापुर ।

चुनारसे २० मील ( मुगलसरायसे ४० मील पश्चिम ) पश्चिमोत्तर प्रदेशके वनारस विभागमे गङ्गाके दिहेने किनारेपर जिलेका सदर स्थान मिर्जापुर एक शहर है। यह २५ अंश ९ कला ४३ विकला उत्तर अक्षांश और ८२ अंश ३८ कला १० विकला पूर्व देशांतर मे है।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय मिर्जापुरमें ८४१३० मनुष्य थे ( ४१९२१ पुरुष और ४२२०९ स्त्रियां ) जिनमें ७११७६ हिंदू, १२५६२ मुसलमान, २२८ जैन, १४७, कृस्तान और १७ सिक्ख । मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमें ३४ वां और पश्चिमोत्तर प्रदेशमें ७ वां शहर है।

शहर गङ्गा और रेखवे छाइनके वीचमें है, गङ्गाके तीर पत्थरके मुन्दर घाट वने है। जिनका दृश्य मनोहर है। शहरमे बहुतेरे देवमन्दिर, कई एक सरोवर और बहुतेरे वड़े मकान पत्थरसे वने हैं। स्टेशनसे थोड़ी दूर जेळखानेसे दक्षिण एक उत्तम धर्मशाला है, जिसको संवत् १९४३ में भारामलने बनवाया। आंगनके चारों बगलोंपर मुडेरेदार १८ कोठरियां हैं, जिनके आगे ओसारे लगे है, इसीमें भे टिका था। धर्मशालासे थोड़ीही दूरपर गङ्गावाईकी पक्षी सराय है। शहरके पूर्वोत्तर सिविल कचहरियां हैं।

मिर्जापुर पहले रुई और गृहेकी विजारतके लिये प्रसिद्ध था, अब भी अनेक दूसरी विजारतें होती है। पीतलके वर्तन बहुत बनते है। दूसरी जगहोंसे लाह लाकर चपरा तयार किया जाता है। पहाड़ीसे मकान बनाने योग्य पत्थर निकलता है, सवारीके लिये बग्गी, तांगा और एके मिलते हैं।

शहरसे ४ मील पश्चिम विन्ध्याचल तक पक्षी सड़कके किनारे पर मीलके पत्थर लगे है। १ में मीलके पास सड़कके किनारे मिर्जापुरके मृत महन्त जयरामिगरका वड़ा शिवमिन्दर है; जिसके भीतर एकही हौजमें ५ शिवलिंग स्थापित है। मिन्दरके चारों और मक्तान और समीपकी वाटिकामें एक बड़ला है। २ ई मीलके पास इसी महन्तका दूसरा एक बड़ा शिवमिन्दर है जिसके आगे दोनों वगलें पर एक एक छोटे मिन्दर और पीछे दूसरा एक बड़ा शिवमिन्दर है जिसके आगे दोनों वगलें पर एक एक छोटे मिन्दर और पीछे की बाटिकामें एक बड़ला है। मिन्दरसे पश्चिम इसी महन्तका वनवाया हुआ उज्जला नदी पर की बाटिकामें एक वड़ला है। मिन्दरसे पश्चिम इसी महन्तका वनवाया हुआ उज्जला नदी पर सी बाटिकामें एक वड़ला है। उत्पाचलकी सड़क गई है। पुलके दोनों छोरोंके नीच सीढ़ि-सुन्दर पुल है, जिससे होकर विन्ध्याचलकी सड़क गई है। पुलके दोनों छोरोंके नीच सीढ़ि-सुन्दर पुल है, जिससे होकर विन्ध्याचलकी सड़क गई है। पुलके दोनों छोरोंके नीच सीढ़ि-सुन्दर पुल है, जिससे होकर विन्ध्याचलकी सड़क गई है। पुलके दोनों छोरोंके नीच सीढ़ि-सुन्दर पुल है, जिससे होकर विन्ध्याचलकी सड़क गई है। पुलके दोनों छोरोंके नीच सीढ़ि-सुन्दर पुल है। सुकके बगलों पर ओसारेके साध कोठिरयां हैं। पुलसे दक्षिण इसी नदी पर छोरोंके वाहर सड़कके बगलों पर ओसारेके साध कोठिरयां हैं। पुलसे दक्षिण इसी नदी पर होता लाइनका पुल है।

राज्य काश्यामा पुरुष । महत्तके मन्दिरसे के मील उत्तर वामनजीका छोटा और पुराना मन्दिर है। दाहते हाथमें कमण्डलु और वाम हाथमें छत्र लिये वामनजी खड़े हैं, आगे गरुड़की मूर्ति है। भारों सुदी १२ वामनजीका जन्म दिन हैं, उस दिन यहां वामनजीके दर्शनका मेला होता है। वामनजीके मन्दिरसे कुछ दूर पश्चिम ( दुग्धेश्वर ) महादेवका छोटा मन्दिर है।

मिर्ज़ापुरसे उज्वलाके पुलतक सड़कके दोनों किनारो पर इमारतोके साथ उद्यान और स्थान स्थान पर मिन्द्रि और सरोवर वने है बाई ओर रेलवे लाइन देख पड़ती है, और दाहिनी ओर कुळ दूर पर गङ्गा है। पुलसे आगे विन्ध्याचल तक सड़कके पास कोई प्रसिद्ध वस्तु नहीं है।

भिर्ज़ापुर जिला-इसके उत्तर जीनपुर और वनारस जिले, पूर्व विहारके शाहावाद और छोटे नागपुरके लोहार ढांगा जिले, दक्षिण सुरगुजाका करद राज्य और पश्चिम इलाहावाद

जिला और रीवां राज्य है।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय इस जिलेका क्षेत्रफल ५२२३ वर्ग-मील और इसमें ११५६२०५ मनुष्य थे, अर्थात् ५७४५६७ पुरुष और ५८१६३८ स्त्रियां।

मिर्ज़ापुर जिलेके ३ कसवोमे इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय १०००० से अधिक मनुष्य थे, जिनमेसे मिर्ज़ापुरमे ८४१३०, अहरीरामे ११६३१ और चुनारमे ११४२३। जिलेमे ब्राह्मण, चमार, अहीर और मल्लाह अधिक है।

#### विन्ध्याचल ।

विन्ध्याचलका रेलवे स्टेशन मिर्जापुरके स्टेशनसे ५ मील पश्चिम (मुगलसरायसे ४५ मील) है। स्टेशनसे १ मील दूर मिर्जापुर जिलेमे गङ्गाके दिहिने किनारेपर विन्ध्याचल एक वड़ी वस्ती है। इसमे पण्डे लोगोहीं अधिक मकानहै। वाजारमे यात्रियोक्षेकामके सव सामान तैयार रहते है। पत्थरके सिल, चक्की, कुण्डी, मकान बनानेक्षे सरंजाम और भगवतीका प्रसाद छोटी चुनरी, गले और वांहमे वांधनेके लिये सूतके रक्षा-वन्धन और लाइचीदाने विकते है। पहाडियोसे पत्थर काटकर मकानके कामोके लिये दूसरे स्थानोमे भेजे जाते है। विन्ध्याचलमे बनारसके महाराज और अमेठीके राजाके उद्यान है। स्टेशनके पूर्व एक पक्की धर्मशाला और पश्चिम नरहनके वायूकी बनवाई हुई एक दूसरी धर्मशाला है, जिसमे वहुत यात्री टिकते है।

भगवती, जिसका नाम पुराणीमें कौशिकी और कात्यायनी लिखा है, यहांकी प्रधान देवी हैं। इनका मन्दिर विन्ध्याचल वस्तीके भीतर पश्चिममुखका है। मन्दिरका दक्षिण हिस्सा काठके जड़ लेसे घेरा हुआ है जिसमे सिह पर खड़ी २ ई हाथ ऊंची भगवतीकी ज्यामल मूर्ति है, निज मन्दिरमे ७ घण्टे है। मन्दिरसे लगे हुएँ चारों ओरके दालानों मे पण्डित लोग पाठ कहते हैं। पश्चिमके दालानमे ४ वडे घण्टे लटके है, इनमे जो सबसे वड़ा है, उसको नैपालके महाराजने दिया था। (भविष्यपुराणके उत्तराईके ११७ वे अध्यायमें लिखा है कि जो पुरुष देवालयमें घण्टा, वितान, छत्र, चामर आदि चढ़ाता है, वह चक्रवर्ती होता है)।

पश्चिम दालानके आगे बिलदानका प्रांगण है, जिसके पश्चिम वगल पर एक मन्दिरमे १२ भुजी देवी और दूसरेमे खोपड़ेश्वर महादेव, दक्षिण एक मन्दिरमे महाकाली और उत्तर धर्म- ध्वजा है। भगवतीके मन्दिरसे दक्षिण खुलाहुआ मण्डप है।

मिन्दिरसे थोड़ा उत्तर विन्ध्येश्वर महादेवका मिन्दिर है, इसके समीप हनूमानकी मूर्तिके पास पण्डे लोग यात्रियोसे यात्रा सफल कराते हैं। भगवर्ताके पुजारी १६ हिस्सोमे बंटे हैं, हरएक हिस्सेकी फेरी १६ दिनपर आती है और जो कुछ पूजा चढ़ाई जाती हैं, उसमेंसे यहांके नियमके अनुसार पूजा चढ़ाने वालेका पण्डांभी लेता हैं। वस्तीमे ५०० से अधिक ब्राह्मण है।

विन्ध्याचलसे उत्तर गङ्गाकी रेतीमे जुमीनके वरावरके छोटे चट्टानपर विना अवेंके विन्ध्येश्वर नामक शिवलिंग है। चट्टानपर एक लेख है, जिसमेसे " काशीनरेश संवत १७३३ वैशाख कृष्ण ५" पढ़ा जाता है। इसके पास दूसरे चट्टानपर घिसा हुआ दूसरा लेख है। गङ्गाके बढ़नेपर यह स्थान पानीमे रहता है।

भगवती, काळी और अष्टभुजी इन तीनोके दर्शनको 'त्रिकोण-यात्रा' कहते हैं। भगवती पार्वतीके शरीरसे निकळी थी, इनका नाम 'कौशिकी, कात्यायनी, चिण्डका' आदि पुराणोमें लिखा है। काळी चण्ड और मुण्डसे कौशिकीके युद्धके समय कौशिकीके ललाटसे निकलो, इतका नाम चामुण्डा आदि है, और अष्टभुजी गोकुलमे नन्दके घर जन्मी, जिसको कंसने पटका और वह आकाशको चली गई।

विन्ध्याचलसे २ मील दक्षिण-पश्चिम पहाड़ीकी जड़के पास 'काली खोह ' नामक स्थानमें कालीका एक मिन्द्र है। कालोके लोटे शरीरमे बहुत बड़ा मुख है। यहां कोई कोई कालीके लिये मुर्गी छोड़ता है, जो मिन्द्रिके पास रहते हैं। वहां पहाड़ीपर चढ़नेके निमित्त १०८ सीढ़ियां है। समतल और सूखी पहाड़ीपर कालीखोहसे पश्चिमोत्तर २ मील चलनेके खपरांत हरित जङ्गलसे भरा हुआ पहाड़ीके वगलपर अप्टभुजी देवीका मिन्द्रिर मिलता है। वहांसे विन्ध्याचल तक २ मील पूर्वकी ओर कची सड़क है। आधे रास्तेमें रामेश्वर शिवका मिन्द्रिर किससे उत्तर गङ्गाके तीर रामग्यामे पिण्डदान होता है।

# संक्षिप्त प्राचीन् कथा।

महाभारत-( विराट पर्व्व-६ वां अध्याय ) राजा युधिष्टिरने दुर्गादेवीकी स्तुति करते समय कहा कि हे देवी विन्ध्य नामक पर्वत तुम्हारा सनातन स्थान है।

मत्स्यपुराण-(१५४ से १५६ वं अध्यायतक) शिवजीने पार्वतीजीको काछी खरूप-वाछी कहा, इससे वह क्रोधयुक्त हो हिमालय पर्वतपर अपने पिताके उद्यानमे जाकर कठोर तप करने लगी। ब्रह्माजीने प्रकट होकर पार्वतीसे वरमांगनेको कहा। गिरिजा बोली कि, मेरा श्रारीर कांचन वर्ण होजाय। तब ब्रह्माने कहा ऐसाही होगा। इसके अनन्तर पार्वती तत्कालही कांचन-वर्ण तुल्य होगई और नीली त्वचा रात्रिका स्वरूप होकर अलग होगई। तब ब्रह्माजी उस रात्रिसे बोले कि पार्वतीके क्रोधसे जो सिह निकला है, वही तेरा वाहन होगा और तेरी ध्वजामे भी यही रहेगा, तू विन्ध्याचलमें चली जा, वहां जाकर मू देवताओं के कार्योंको करेगी तब कौजिकी देवी विमध्याचल पर्वतमें चली गई और पार्वती अपने मनोरथ सिद्ध करके शिवके समीप आई।

ारावक प्रमान पार । वामनपुराण—( ५४ से ५६ वें अध्याय तक ) पार्वतीका नाम पहले काली था। और रूपभी काला था. एक समय महादेवजीने पार्वतीसे 'हे काली ' ऐसा उप वचन कहा। तब कालीने हिमालय पर्वतपर जाकर ब्रह्माके मंत्रको जपती हुई १०० वर्ष पर्व्यत तप किया। ब्रह्माजी प्रकट हुए। काली वोली कि सुवर्णके समान मेरा वर्ण होजाय। यह वरदान दे ब्रह्मा चले गए पार्वती कृष्ण कोशको त्यागकर कमलके केसरके समान कान्तिवाली हुई। उसी कोशसे कात्यायनी नामसे विख्यात देवी उत्पन्न हुई, जिसका नाम कौशिकी भी है। गिरिजाने कौशिकीको इन्द्रको दे दिया। इन्द्र कौशिकीको छे विध्न्य पर्वतमें गया और बोछा कि हे कौशिकी। तू यहां स्थिर रह। तू विन्ध्यवासिनी नामसे विख्यात होगी। इन्द्रने सिह-रूपी वाहन उसको अर्पण किया। पार्वती ब्रह्मासे वरदान पाकर मन्दराचलमे शिवके समीप गई। कात्यायनी देवीने वडा युद्ध करके शुम्भ और निशुम्भ दैत्योको मारा और देवताओसे कहा कि, मैं फिर नन्दके सकाशसे यशोदामे उत्पन्न होकर कसका निरादर करूंगी।

पद्मपुराण-( स्वर्गखण्ड-१४ वां अध्याय ) महादेवजी पार्वतीसे वोले कि, तुम हमारे गौर शरीरमें श्वेत चन्द्नके वृक्षमें काकी सिष्पणिके समान शोभती हो। यह सुन पार्वतीजी कोध युक्त हो मन्दराचल पर्वतसे अपने पिताके उद्यानमें जाकर तप करने लगीं। ब्रह्माजी प्रकट हुए। पार्वती वोली कि अब हम कांचनके रंगकी अत्यन्त गोरी होकर अपने पतिके समीप जाऊ और हमारा नाम गौरी हो। ब्रह्माजी वोले कि, ऐसाही होगा और तुम्हारी यह नील-त्वचा निकल जायगी। ब्रह्माके ऐसा कहतेही पार्वतीजीने अपनी नीली दीप्तिको छोड़ दिया। वह त्वचा आति भीमक्षिणी ३ नेत्रकी मूर्ति होगई। ब्रह्मा वोले कि यह सिह, जो पार्वतीके कोधसे उत्पन्न हुआ है, तुम्हारा वाहन और पताका होगा। अब तुम विनध्याचल पर जाकर देवताओका कार्य्य करो। यह सुनकर वह कोशिकी देवीके नामसे प्रसिद्ध होकर विनध्याचल को चली गई। पार्वतीजी महादेवजीके पास आई।

मार्कण्डेयपुराण-( ८५ से ९१ वे अध्याय तक ) पूर्व कालमे शुंभ और निशुभ असुरोने अपने वलसे इन्द्रका राज्य और सम्पूर्ण देवतोका यज्ञ-भाग हरण कर लिया। तव देवता लोग हिमवान पर्वत पर जाकर विष्णुकी माया भगवनीकी स्तुति करने लगे। श्रीपार्वतीजी उनकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर गगा स्नानेक वहानेसे देवताओके सामने आई। उनके पीछे उनके शरीर-कोगसे गिवा प्रकट हुई। शरीरकोशसे प्रकट होनेसे वह कौगिकी कहलाती है। वह उसी-हिमाचल पर्वत पर वसने लगी।

द्वयोगसे चण्ड और मुण्डने अम्विका द्वीके मनोहर रूपको देखा और अपने खामी हुंभ और निशुभके पास जाकर उसके रूपका वर्णन किया। शुभने सुप्रीव नामक दूतको देवी के ठानेको भेजा। उसने जाकर देवीसे सम्पूर्ण हाल कह सुनाया। देवी बोली कि, मेरी यह प्रतिज्ञा है कि जो कोई समरमे मुझको जीत लेगा, वह मेरा पित होगा। वह दूत देवीकी वाते सुन ईपी-सयुक्त हो शुभके पास गया और देवीकी सब बाते उसने विस्तारपूर्वक कह सुनाई।

शुभने धूम्रहोचन दैसको ६०००० सेनाके साथ देवीको पकड छानेके निमित्त भेजा । वह हिमाचल पर्वत पर जाकर क्रोध कर देवीपर दौड़ा। तव अम्विका देवीने हुंकार शब्द करके इसको भस्म कर दिया । असुरकी सेनाको देवीके वाहन सिहने क्षणमात्रमे सहार कर डाला।

इसके अनन्तर शुंभकी आज्ञा पाकर चण्ड और मुण्ड इत्यादि देत्य चतुरिगणी सेना लेकर हिमाचल पर्वत पर गए। जब राक्षस अपना धनुप चढाकर देवीको पकड़ने पर नियुक्त हुआ, तब देवीने शतुओ पर ऐसा क्रोध किया कि उस समय भगवतीका शरीर कज्जलके सदश काला होगया। उस क्रोधसे उनके ललाटसे हाथोमे खड़ और पाश धारण किए हुई भयानक मुखवाली काली प्रकट हुई, जो खट्वांग धारण किए हुई, मुण्डमाला पहिने हुई और वाधकी खाल ओढे हुई थी। उसका शरीर विना मांसका असन्त भयानक था। उसके मुखमे वड़ी

भारी जीभ और कुएंके समान गहरे ३ नेत्र थे। कालीने बड़े वेगसे अग्रुर-दलमें पहुँच सम्पूर्ण दलको भक्षण कर डाला, हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे सबको मुखमे डालकर दांतोंसे चवा डाला और वड़े वड़े अग्रुरोको हथियारोंसे मार डाला। तब चण्ड और मुण्ड कालीकी ओर दौड़े, जिनको उसने तुरन्त मार डाला। अग्रुर-सेना जहा तहां भाग गई चण्ड और मुण्डको मारनेसे कालीका नाम चामुण्डा पड़ा।

शुंभ हजारों फीज अपने साथ लेकर हिमालय पर चण्डिकाके पास पहुँचा। असुरोंकी भयानक सेना देखकर चण्डिका देवीने अपने धनुषको चढ़ाया और देवीका वाहन सिंह गर्जा देत्योंकी सेनाने काली और सिहको चारों ओरसे घर लिया। उस समय देवताओंके कल्याणके लिये बड़े बड़े वीरोंको साथ लेकर ब्रह्माकी शक्ति ब्रह्माणी, महेश्वरकी शक्ति माहेश्वरी, कुमारकी शक्ति कौमारी, विष्णुकी शक्ति वैष्णवी, वाराहकी शक्ति वाराही, नरसिंहकी शक्ति नारसिंही और इन्द्रकी शक्ति इन्द्राणी असुरोंसे युद्ध करनेके लिये वहां आई। जिन देवताओंका जैसा रूप, जैसी सवारी और जसी पोशाक थी, वैसीही उन देवताओंकी शक्तिया भी धारण करके चण्डिका देवीके पास पहुँची। शक्तियोंके साथ महादेवजी भी आए। शक्तियां देखोंका नाश करने लगीं। उस समय रक्तवीज असुर लड़नेको आया। रणभूमिमे जितने रक्तविन्दु उसके शरीरसे निकलते थे, रक्तवीजके समान पराक्रमी उतनेही असुर उत्पन्न होते थे। देवीन रक्तवीजको शूलसे मारा, जो रुधिर उसके शरीरसे निकल देवीकी आज्ञासुसार कालीन उसको अपने मुखमें लेलिया, पृथ्वीके उपर गिरने न दिया। जो असुर रुधिरसे उत्पन्न हुए थे वे सब समाप्त होगए, तब भगवतीने असल रक्तवीजको अनेक अस्त शस्त्रोंसे मारा, जिससे वह मरकर पृथ्वीपर गिर पड़ा।

इसके अनन्तर चण्डिकाने निशुंभको शूलमे मारडाला। शुम्भने भगवतीसे कहा कि, है हुंगें! तुम अपनी शक्तियोंके वलसे लड़ती हो और अपनेको महावली समझती हो, तुम अपने वलका घमण्ड मत करो। यह सुन देवीने ब्रह्मणा आदि शक्तियोंको अपने शरीरमें मिला लिया। देवी और शुम्भसे वड़ा युद्ध होने लगा। घोर युद्धके अनंतर देवीने शुम्भको चित्रूलसे मार डाला। उसके मरनेसे सम्पूर्ण जगत् स्थिरहोगया।

देवीने देवताओसे कहा कि २८ वीं चतुर्युगीमें वैवस्वत मन्वन्तर प्रकट होनेपर जब दूसरे शुम्भ और निशुम्भ होगे, उस समय में नन्दगोपके घरमें यशोदाके गर्भसे उत्पन्न होकर उनकी नाश कहंगी और विन्ध्याचल पर्वत पर निवास कहंगी, फिर पृथ्वीतलमें भयंकररूप धारण करके विश्वचित्ती-संतानके देखोंको माहंगी।

श्रीमद्भागवत—( दशमस्कन्ध—चौथा अध्याय ) जब कंस नन्दकी पुत्रीका चरण पकड़ कर पत्थर पर पटकने लगा, तब वह उसके हाथसे छूटकर आकाशमें चली गई। वहां प्रत्यक्ष देवीका दिन्य स्वरूप देखनेमें आया। उनकी ८ भुजाओं धे धनुष, त्रिशूल, ढाल, छुपाण, गदा, पद्म, शंख और चक्र थे। वह योगमाया बहुत स्थानों में दुर्गा, भद्रकाली, भगवती, भवानी, महामाया इत्यादि नामोंसे संसारमें विख्यात हुई।

(देवीभागवतके तीसरे स्कन्धके २३ वं अध्यायसे ३१ वं तक शुंभ और निशुंभके युद्धमें कौशिकी, काली और शक्तियोंकी उत्पत्तिकी कथा मार्कण्डेयपुराणकी कथाके समान है)

वाराहपुराण-(२७ वां अध्याय) अन्धकासुरके युद्धके समय योगेश्वरी, माहेश्वरी, वैष्णवी, ब्रह्माणी, कौमारी, इन्द्राणी, हीवदूती और वाराही इन मातृगणोकी उत्पत्ति अप्रमी सिथिमें हुई, इसिछये यह तिथि मातृगणोकी वड़ी प्यारी है। इस तिथिमे इनकी अवस्य पूजा करनी चाहिये।

(२८ वा अध्याय) संपूर्ण देवता लोग वेत्रासुरसे पीड़ित हो, शिवजीके साथ ब्रह्मलोकंम गए। उस समय ब्रह्माजो गगांके भीतर डुट्यी लगा कर वैठे गायत्री मन्त्र जप रहे थे। देवता- ओंकी दीन वाणी सुन ब्रह्माजी ध्यान छोड़ विचार करने लगे कि इस समय क्या उचित है। इसी समय गायत्री कन्यारूपं धारण कर आठो भुजाओंमे शंख, चक्र, गदा, पाश, खङ्क, घटा, धनुप, वाण, लिये सिहपर वैठी हुई प्रकट हुई, और बहुत दिनोतक युद्ध करके उसने देत्यो सिहत वैत्रासुरको मारा। ब्रह्माने कहा यह देवी हिमाचलमे जाकर वास करे, हे देवता। तुम सब प्रतिमासकी नौमी तिथिको इसका पूजन नियमसे करो। नौमी तिथिको भगवतीने जन्म लिया, इसीसे नौमी तिथि देवीको प्यारी हुई।

भविष्यपुराण—( उत्तरार्द्ध—५४ वा अध्याय ) देवगण महिपासुरके पुत्र रक्तासुरसे पराजित होकर कटच्छत्रा पुरीमें गए, जहा छुमारी रूप भगवती चामुण्डा और नव दुर्गा सहित निवास करती थी। भगवतीने रक्तासुर सहित सव देत्योको मारकर देवताओको अभय किया । नौमी तिथिको भगवतीका विजय हुआ, इसिल्ये वह तिथि उनको अतिष्रिय है।

( ५५ वां अध्याय ) आश्विन शुक्त नौमीको गध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेच आदिसे चासू-ण्डाको पूजन करे, पीछे सात, पांच अथवां एक कुमारीका भोजन करावे।

( देवीभागवत, तीसरा स्कन्ध २७ वां अध्याय ) रोगरिहत रूपवती और अपनेही माता पितासे उत्पन्न हो, ऐसी कन्या सर्वथा पूजनीय है। अपनेसे नीच वर्ण की कन्याकी पूजा न करे।

विष्णुपुराण-( ५ वां अंश-१ ला अन्याय ) भगवान, भगवती माया योगनिद्रासे वेलि कि ब्राह्मण तुमको भक्ष्य, भोज्य और अनेक पकवान चढावेगे और शृद्रादिक सुरा मास आदि तुमको देगे।

देवीभागवत-( तीसरा स्कन्ध-२६ वा अध्याय ) शरद और वसंत ऋतुमे विशेष करके नवरात्रमे पूजन करना चाहिये । इन्हीमे वहुधा लोगोको रोग होता है, इसलिये आश्विन और चैत्रमे चिण्डकाका पूजन अवस्य करना चाहिये ।

( ५ वां स्कंध-२४ वां अध्याय ) आश्विन और चैत्रके ग्रुक्डपक्षमे नवरात्र होता है । शिवपुराण-( ६ वा खण्ड-५ वां अध्याय ) गिरिजाने विन्व्यवासिनी होकर दुर्ग देत्य को मार डाला, तवसे उनका नाम दुर्गा प्रकट हुआ ।

# पाचवां अध्याय ।

#### -इलाहाबाद ।

#### प्रयाग, वा इलाहाबाद ।

विंध्याचलसे ४६ मील पश्चिम ( सुगलसराय जंग्शन स्टेशनसे ९१ मील ) नयनी जगशन स्टेशन और नयनीसे ४ मील इलाहाबादका स्टेशन है। इलाहाबादसे ५६४ मील पूर्व कलकत्ता, ३९० मील पश्चिमोत्तर दिली और ८४४ मील पश्चिम-दक्षिण वम्बई है। इलाहाबाद २५ अंश २६ कला उत्तर अक्षांश और ८१ अंश ५५ कला १५ विकला पूर्व देशांतरमे है। प्रयागके यात्री नयनी में रेलसे उत्तर कर स्टेशनसे ३ मील दूर संगम पर जाते है और दूसरे इलाहाबादके स्टेशन पर उत्तरते है। नयनीमें एक जेल और स्टेशनके पास एक बढ़ी धर्मशाला है। इलाहाबादके स्टेशनके पास एक उत्तम दो मंजिली नई धर्मशाला पनी है, जिसमे में टिका था। इसमें यात्रियों के आरामके लिये अच्छा प्रबंध किया गया है।

नयनी और इलाहाबाद स्टेशनों बीचमे ३२३५ फीट लम्बा यमुना पर पुल है, इसमें १६ दरवाजे हैं। यह पुल पानी और भूमिके नीचे ४२ फीट और पानीके ऊपर ६० फीट है। नीचे आदमी और गाड़ी, और ऊपर रेलगाड़ी चलती है। यह पुल ४४४६३०० रुपयेंकि खर्चसे तय्यार होकर सन १८६५ ई० के १५ अगस्तको खुला।

इलाहाबाद पश्चिमोत्तर देशकी राजधानी गङ्गा और यमुनाके सङ्गम पर एक प्रसिद्ध शहर है, और भारतवर्षके अति प्राचीन तीर्थ 'प्रयाग' नामसे विख्यात है।

इस सालकी जन-संख्याके समय इलाहाबादमे १७५२४६ मनुष्य थे, जिनमें ९४७८४ पुरुष और ८०४६२ स्त्रियां थी। इनमे ११८८१९ हिन्दू, ५०१७४ मुसलमान, ५८५८ क्रस्तानं, २१७ जैन १५४, सिक्ख और २४ पारसी थे। मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमे १३ वां और पश्चिमोत्तर प्रदेशमें तीसरा शहर है।

किलेसे २ मील पश्चिम गहर, ४ मील पश्चिम थोड़ा उत्तर इलाहाबादका रेलवे स्टेशन-और एक मीलसे कम उत्तर दारागंज है शहरसे २ मील पूर्वेत्तर कटरा, कटरासे रे मील पूर्व दक्षिण कर्नलगंज है।

इलाहाबादमे पुरानी और नई कोतबाली, सिविल कचहरियां, फीजी छावनी, लेफ्टिनेंट गवर्नरकी कोठी, पिक्छिक लाइबेरी, एलफेड पार्क, अस्पताल, सेंट्रल जेल, खुसुरू बाग, हाई-कोर्ट, मेवोकालेज, और कई गिज देखने लायक है। अङ्गरेजी महल्लेमें चौड़ी सड़कोंके किना-रों पर वृक्ष लगे है। फीजी छावनीमें अङ्गरेजी, हिन्दुस्तानी और हिन्दुस्तानी सवारका एक रेजीमेट है। रेलवेके पास हम्माम, रेलवे लाइबेरी थियेटर, और गेंदा खेलनेका मेदान है।

इलाहाबाद समुद्रके जलते ३१६ फीटकी ऊंचाईपर है। वहांका समय रेलवे और मद-रासके समयसे ७ मिनट अधिक, बम्बईके समयसे ३७ मिनट अधिक और कलकत्तेके समयसे २६ मिनट कम है।

#### इलाहाबाद पृष्ठ ७८.



खुसुरूवाग-वादगाह जहांगीरने अपने पुत्र सुलतान खुसुरूके स्मरणके लिये सत्रहवें शतकके आरभमे इसको वनवाया, जो रेलवे स्टेशनसे थोड़ी दूरपर है। ६० फीट ऊंचे मेहरावी फाटकसे वागमे प्रवेश करना होता है। भीतर वड़ा वाग है, जिसमे ३ मकबरे है। पूर्व खुसुरूका (यह सन् १६१५ ई०मे मरा) उससे पश्चिम न्र्राहांका (जो लाहोरमे गाड़ी गई) और उससे पश्चिम जहांगीरकी खी साहिवा वेगमका। खुसुरूके मकबरेमे एक तरफ खुसुरू, एक तरफ उसके भाई और मध्यमे राजपूत राजकुमारी खुसुरूकी माताकी कबर है। खुसुरूके मकबरेमे फारसी वैतके शिला लेख है। फूल पेड़के चित्र उदास पड़ गए है। क़बर उजले मार्बुलकी है।

जल-कलके हौज इसी वागमे वनते है जिनमे पानी साफ होकर नलद्वारा शहरके हर विभागमें जायगा।

हाईकोर्ट-यह पत्थरकी दो मजिली उत्तम इमारत है। ऊपरेक कमरोमे जजोके इजलासहैं, जिनमे ४ युरोपियन और एक हिन्दुस्तानी जज वैठते है। इजलासोमे टोपी पहन कर जाना मना है।

एल्फ्रेंड पार्क-यह कालेजसे दक्षिण-पश्चिम है, जो सन् १८७० ई० मे बना । इसमें उत्तम सडके वनी है, सुन्दर तरहसे फूल पौधे लगे है, स्थान २ पर फूल और पौधोके गमले और वेच रखे हुए है, मध्यमे एक सुन्दर वंगला है, जिसमे नियत समयपर अगरेजी बाजा वजता है । प्रतिदिन संध्याके समय युरोपियन और हिन्दुस्तानी लोग हवा खानेके निमित्त वहा जाते है।

मेओकालेज-एल्फ्रेड पार्कके उत्तर और कटरेके दक्षिण यह उत्तम इमारत है। सर विलियम मेओ ( जो पहले पश्चिमोत्तर देशके लेफ्टिनेट गवर्नर थे ) के नामसे इस कालेजका यह नाम पड़ा । इसके पास मेओ हाल नामक उत्तम इमारत है, जिसका टावर १४७ फीट ऊंचा बना है। पश्चिमोत्तर देश और अवधके प्रति-विभागके लोग परीक्षादेनेके लिए यहा आते है। पश्चिमोत्तर देश और अवधके कानूनका इम्तहान इसी जगह होता है।

त्रिवणी—गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीन निदयोंके सगम होनेसे इस स्थानका नाम त्रिवणी पडा है।

गंगा हिमालयमे गगोत्तरी पर्वतसे निकलकर दक्षिण और पृर्वको वहती हुई हरिद्वार फर्रुखानाद, कन्नोज, कानपुर आदि नगरोको पवित्र करती हुई यहां आई है, और यहासे पूर्व-दक्षिण जाकर १५०० मील बहनेके उपरांत कई धारोसे समुद्रमे गिरती है।

यमुना हिमालयमे यमुनोत्तरी पर्वतसे निकल गगाके दिहने वरावर समानांतर रेखामें दिक्षण और दक्षिण-पूर्व ८६० मील वहनेके उपरांत यहां गगामे मिल गई है। दिल्ली, वृन्दावन, मधुरा, आगरा इटावा, कालपी और हमीरपुर प्रसिद्ध नगर इसके किनारे हैं। चम्बल नदीं मालवामे विध्याचलके पर्वतसे निकलकर ५०० मील वहनेपर इटावेके पास, और वेतवा ३६० मील वहनेके उपरांत हमीरपुरके पास यमुनासे मिल गई है।

सरस्ववीका जल गुप्त है।

संगमके पास गंगाका जल श्वेत और यमुनाका जल नील अलग अलग देख पड़ते है। संगम कभी किलेके पास रहता है और कभी किलेसे एक मील पूर्व तक चला जाता है। संग मिके पास पण्डे लोग अपनी अपनी चौकीके समीप अपने पहचानके लिए भिन्न भिन्न तरहके निशान गाड़े रहते है। दूरहीसे सैकड़ो निशान देख पड़ते है।

बहुतेरे छोर्ग त्रिवेणी पर माथ मासमे एक महीना करपवास करते है, जिनके रहनेके छिये पण्डे छोग फूसके छप्पर और टट्टियोसे वाड़े वनवाते है।

प्रयागमे मुण्डनका बड़ा माहात्म्य है, इस लिये सम्पूर्ण यात्री त्रिवेणी पर मुण्डन कराते हैं। जो स्त्री मुण्डन नहीं कराती, वह अपने सिरकी एक लट कटवा देती है। मुण्डनके लिये 'नौआ वाड़ा' एक खास स्थान बनता है, जिसके भीतर मुण्डन करानेसे प्रति मनुष्यको नाईको १ आना देना पड़ता है, परंतु ४ आनेके टिकट लेनेसे आदमी दूसरी जगह मुण्डन करा सकता है। नाई लोग मुण्डन करनेके लिये लाइसंस लेते है। जमा किया हुआ वाल विकता है।

प्रयागका मेला—सम्पूर्ण माघ मासमे त्रिवेणी पर यात्रियोंकी भीड़ रहती है, परंतु अमा-वास्या मेला और स्नानका प्रधान दिन है। मेलेमें लग अग २५०००० मनुष्य प्रतिवर्ष आते है। १२ वर्षपर जब वृषराशिके वृहस्पित होते है, तब यहां 'क्रुंभयोग' का वडा मेला होता है। उस योगके समय भारतवर्षके सब प्रदेशोंके सब सम्प्रदायवाले असंख्य यात्री प्रयागमे एकत्र होते है, जिनमें कितने नागा संन्यासी जो नंगे रहते है, देख पड़ते है। संवत् १९३८ (सन १८८२ई०) मे कुंभयोगके समय माघकी अमावास्याको त्रिवेणीपर लगभग १० लाख मनुष्य थे।

देवासुर संप्रायके स्थानसे देवगुरु वृहस्पति जी अस्तकुण्ड लेकर भागे। भागीरथी, त्रिवेणी, गोदावरी और क्षिप्राके तटपर वृहस्पतिसे दानवोको हाथा वाही करते समय कुभसे अमृत उछल बड़ा था, इसीलिये कुंभके वृहस्पति होनेपर हरिद्वारने, वृपके वृहस्पति होनेपर प्रयागमे, सिहके वृहस्पति होनेपर नासिकमे और वृश्चिकके वृहस्पति होनेपर उड़जैनमे कुंभग्रोग संघटित होता है।

झूंसी-गंगाके वाएं किनारेपर झूंसी है, जो पूर्व समयमे प्रतिष्ठानपुर नामसे विख्यात चंद्रवंशी राजाओकी राजधानी थी। पुराने गढ़मे अनेक मुवेबरे है। कईमे साधु रहते है। शोख तकीका मजार झूंसीमें प्रसिद्ध है।

देवस्थान-निम्न लिखित देवताओके स्थान परिक्रमामे मिलते है-

(१) अलोपी देवी, (२) दारागंजके एक मन्दिरमे वेणीमाधव, (३) गंगाके किनारे पर एक मन्दिरमें लिगस्वरूप वासुकीजी जहां श्रावण महीनेमे नागपंचमीका मेला होता है, (४) शहरके पास एक मन्दिरमें लिगस्वरूप भरद्वाज मुनि और एक भुवेवरामें याज्ञवलक्य मुनिकी छोटी मूर्ति, (५) यमुनाके उस पार एक मन्दिरमें सोमनाथ (६) और दारागंजके निकट गंगामें दशाश्वमेच तीथ है, जहां ब्रह्मेश्वर और शूलटकेश्वर शिवलिग है।

किला-गंगा और यमुनाके वीचमें यमुनाके वाएं किनारे पर पत्थरका दृढ़ किला खड़ा है, जिसको बादशाह अकृवरने सन १५०५ ई० मे बनवाया। इसकी दीवार २० से २५ फीट तक ऊंची है। दक्षिण यमुना और तीन तरफ चौड़ी खाई है, जो किसी समय पानीसे भर दी जा सकती है। प्रधान फाटक गुम्बजदार सुंदर बना है। किलेके भीतर अफसरोके मकान, मेकजीन और वारके (फीजी मकान) है। मेदानमें तोपोकी कतारें और तरह तरहके गोलोंके ढेर देख पड़ते हैं। दरबार कमरेंमे खम्भोंके ८ कतार है, जिसके चारो ओर दोहरे खम्भोंका चौड़ा दालान है। पुराने महल अब शस्त्रागार बने है। जो किलेके संपूर्ण स्थानोंको देखना चाहे, उसको इलाहावादमें आरडेनेन्स कमीसरीसे हुकुम लेना चाहिये।

किलेसे वाहर थोड़ी दूर पूर्व भूमिकी गहराईमे आदमीसे बहुत वड़े महावीरजी उतान पड़े हैं। किलेके पूर्वोत्तरके कोनेसे दारागंज तक पानीके रोकाबके लिये अकबर बांध बना है। अक्षयवट-यात्री होग पूर्व फाटकसे किलेम प्रवेश करते है, उसमे दक्षिण तरफ अक्षय-वट है। वहाके पण्डे यात्रियोको दोपकके प्रकाशसे भीतर हे जाते है। कई सीढियोसे उतरने पर ॲिंधयारा रास्ता मिलता है। ६५ फीट पूर्व दक्षिण जमीनके भीतर विना पत्तोके हो शास्त्र वाला अक्षयवट है। रास्तेमे कई एक देवमूर्तियां और अक्षयवटके पास एक शिवलिंग है। अक्षयवटकी पूजा, परिक्रमा और अङ्कमाल यात्री होग करते है।

(२३) अशोकस्तम्भ-अक्षयवटसे दक्षिण एकही पत्थरका भूमिसे ऊपर२९ के फीट ऊचा बहुत चिकना अशोकस्तम है जिस पर सन् ई० के २४० वर्ष-पहले के राजा अशोकका आज्ञापत्र खोदा हुआ है और दूसरे शतकके समुद्र गुप्तके विजयका लेख, सत्रहवे शतकके जहागीरकी राजगद्दीके स्मरणका लेख और कई एक दूमरे छोटे छोटे लेख है। अशोकस्तंभसे उत्तर एक आठपहला गहरा कूप है।

### संक्षिप्त प्राचीन कथा।

अलम्मृति-(१४ वां अध्याय) प्रयागम पितरोके निभित्त जो छुउ दिया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। गंगा और यमुनाके तीरका दान अनन्त फल देता है।

महाभारत-( आदि पर्व्व-५५ वां अध्याय ) प्रयागमे सोम, वरुणा और प्रजापितका जन्म हुआ था।

(वनपर्वन-८४ वां अध्याय) जो पुरुष गगा और यमुनाके संगममे स्नान करता है, उसको १० अश्वमेधका फल होताहै, और उसके कुलका उद्धार होजाता है। प्रयागमे देवताओं साथ विष्णु निवास करते हैं।

(८५ वां अध्याय) जिस जगह गगा और यसुना मिली है वह स्थान पृथ्वीकी जवा है। प्रयाग पृथ्वीकी योनि है। प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर (झूसी) कम्बलाश्वतर तीर्थ भोगवती यह ब्रह्माकी वेदी है। यहा ऋषिगण ब्रह्माकी उपासना करते है। मुनिलोग तीनलोकके तीर्थीम प्रयागको अधिक कहते है। यहां राजा वासुकी (सर्प) का भोगवती नामक स्थान है। प्रयाग हींमें गंगाके तटपर दशाश्वमेध नामक तीर्थ है।

गंगास्नानका फल कुरुक्षेत्रके फलके समान है, पर कनखलमें विशेष और प्रयागमं बहुत अधिक है।

(८७ वा अध्याय) लोक-विख्यात गगा और यमुनाके सगमपर पूर्व समयमें ब्रह्माने यज्ञ किया था, इसीसे इसका नाम प्रयाग हुआ। यहा तपस्वियोसे सेवित तापसवन तीर्व है ।

( उद्योगपर्व्य-११४ वां अध्याय ) गालव मुनि गरुडको साथ छे प्रतिष्ठानपुरमे राजा ययातिके समीप आए राजाने पुत्र उत्पन्न करानेकेछिये माधवी नामक अपनी कन्या मुनिके दो।

(अनुशासनपर्व्य-२५ वा अ॰याय) माघके महीनेमे ३ करोड़ १० हज़ार तीर्थ प्रयागमें एकत्र होते है। उस मासमे सदा सिशत-त्रत होकर प्रयागमें स्तान करनेसे मनुष्य निष्पाप होका स्वर्गछोक पाता है।

गंगा यमुनाके तीर्थमे एक मास स्नान करनेसे १० अश्वमेषका फल मिलता है। वाल्मीकि-रामायण-( अयोध्याकाण्ड ५४ वा सर्ग ) रामचन्द्र, लक्ष्मण और जानकीके संग वनवासके समय प्रयागमे गंगा-यमुनाके संगमपर भरद्वाज मुनिके आश्रममें गए।

( उत्तरकाण्ड-१०० वे सर्गसे १०३ वें सर्ग तक ) कर्दम प्रजापितके पुत्र राजा इल अहर करते समय शिवके प्रभावसे स्त्री होगया । पश्चात् उमा देवीके अनुप्रहसे वह एक मास स्त्री और एक मास पुरुपकी दशाम रहने लगा । इलको स्त्रीत्व समयमे चद्रमाके पुत्र बुधसे पुरुद्वा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । एक वर्ष वीतने पर शिवकी प्रसन्नतासे जब इलका स्त्रीत्व भाव छट गया, तब वह अपनी राजधानी बाहिकी गद्दी पर अपने पुत्र शशिबदुको बैठा कर मध्य देशमे प्रातिष्ठानपुर नामक अति उत्तम पुर बसाय राज्य करने लगा । काल पाकर जब राजा परलोकको गया, तव उसका पुत्र पुरूरवा, जो बुधके द्वारा उत्पन्न हुआ था, प्रतिष्ठान पुरका राजा हुआ। (६९ वां सर्ग) यथातिके पुत्र पुरूरवाने प्रतिष्ठानपुरमे राज्य किया।

देवीभागवत–( पहला स्कंध–१२वां अध्याय) वैवस्वत मनुका पुत्र राजा सुराुम्न प्रतिष्टानपुर में रहता था। एक दिन वह घोड़े पर चढ़ सुमेरु पर्व्वतके निकट कुमारवनमें शिकार खेळने गया । वहां पहुंचतेही राजा स्त्री होगया, और उसका घोड़ा घोड़ी होगया । राजा उसी वन-के निकट फिरता रहा। शी होनेपर सुद्युम्तका नाम इला हुआ। एक दिन चंद्रमाके पुत्र दुष वहां प्राप्त हुए निदान दोनोके प्रसंगसे पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके पीछे शिवजीके त्ररदानसे राजा सुद्युन्न एक मास पुरुप और एक मास सी होकर रहने लगा और अपनी राजधानीको आया । पुरूरवा राज्यके योग्य होने पर राजा सुद्युम्न उसको राज्य देकर बनको चला गया।

लिंगपुराण-( पूर्वार्द्ध ६६ वां अध्याय ) इलके पुत्र पुरूरवाने यमुनाके उत्तरकी ओर श्रयागके निकट अपनी राजधानी प्रतिष्ठानपुरमें रहकर राज्य किया। पुरुरवाका पुत्र आयु, आयुका पुत्र नहुप और नहुपका पुत्र ययाति हुआ।

मरस्यपुराण-( १०३ वां अध्याय ) प्रयाग प्रतिष्ठानसे लेकर वासुकीके हृद तक जो कुम्बलाश्वतर और बहुमुलक नाम नागस्थान है, यह सब मिलकर प्रजापति क्षेत्र कहता है।

( १०५ वां अध्याय ) जो पुरुष प्रयागमे अक्ष्यवटके निकट जाकर अपने प्राणको स्यागता है, वह शिवलोकमे प्राप्त होता है। शिवके आश्रय होकर १२ स्रूर्य सम्पूर्ण जगत्को भरम करते है; परन्तु अक्षयवटकी जड़को नही अस्म करते। जब प्रलय कालमे सूर्य्य और चन्द्रमा; नष्ट हो जाने है, तब विष्णु भगवान् उस वटके समीप वारम्बार पूजन करते हुए।स्थित रहते हैं।

जो मनुष्य वासुकी नागसे उत्तरकी ओर भगवती पुरीमे जाकर दशाश्वमेध तीर्थपर

अभिषेक करता है, वह अधमेध यज्ञके फलको प्राप्त होता है।

(१०६ वां अध्याय ) माघमे गंगा यमुनाके संगमपर ६० हजार तर्धि आर ६० करोड़ नदी प्राप्त होजाती है।

(११० वां अध्याय) प्रयागके मण्डलका विस्तार २० कोसमें है। वहां पापकर्मोके निवारणके लिये उत्तरकी ओर प्रतिष्ठानपुर तीर्थमे ब्रह्मा स्थित है। विष्णु भगवान् वेणीमाधव रूप होकर और शिवज़ी वटरूप होकर स्थित हो रहे है।

अग्निपुराण-( १११ वां अध्याय ) प्रयागमें ब्रह्मा, विष्णु, आदि देवता, मुनिगण, नदी, सागर, सिद्ध, गंधर्व, अप्तरा, ये सब निवास करते है यहांकी मृत्तिका लगानेसे समस्त पाप दूर होते हैं । गंगा यमुनाके संगमपर दान, श्राद्ध और जपादिक करनेसे अक्षय होते है । यहांपर

६० करोड़ और १० सहस्र तीर्थ सन्निहित है, इसिछये यहांपर मरनेसे मुक्तिमें संदेह नहीं रहता, विशेषकर यहांकी विशेषता माघ मासकी है।

स्कंदपुराण-( काशी खंड-७ वां अध्याय)तीर्थराज प्रयागमें जाकर यमुना गंगाके संगममें स्नान करनेसे मनुष्य पापसे छूटकर बहालोकको प्राप्त करता है।

प्रयागंक गुणको जानकर शिवगर्मा नामक ब्राह्मणने माघ मासमे निवास किया।

कूर्मपुराण—( त्राह्मीसंहिता—पूर्वार्द्ध—३५ वां अध्याय ) जिस स्थानमे त्रह्मा रहते हैं, वहीं प्रयाग क्षेत्र है। प्रयागका प्रमाण ६० हजार धनुप है।

(३६ वां अध्याय) गगाके पूर्व तीरपर त्रिभुवन-विख्यात प्रतिष्ठान नगरी है, जहां ३-रात्रि वास करनेसे अश्वमेधका फछ होता है।

( उत्तरार्द्ध ३४ वां अध्याय ) प्रयाग नामसे विख्यात ब्रह्माका क्षेत्र ५ योजनमे फैला है। वाराहपुराण-( १३८ वां अध्याय ) प्रयागमे त्रिकण्टकेश्वर, क्ल्कण्टक, सोमेश्वर आदि लिंग और वेणीमाधव नाम विष्णुभगवान्की मूर्ति है। त्रिवेणीक्षेत्र पृथ्वीमण्डलके सव तीथेंसि उत्तम और प्रयाग तीथेराज है।

वृहन्नारदीय पुराण-( ६ वां अ॰याय ) तीर्थांमे अति उत्तम गगा यमुनाके योग जलको ज्ञहादि देवता सेवते है, गगाजी विष्णुके चरणसे और यमुना सूर्य्यसे उत्पन्न हुई है, इससे इनका योग उत्तम है।

शिवपुराण-( ८ वां खण्ड-पह्ला अध्याय ) तीर्थराज प्रयागमे ब्रह्माका स्थापित किया हुआ ब्रह्मेश्वर गिवलिंग है।

(११ वा खण्ड-१६ वां अध्याय) ब्रह्माने कहा जो मनुष्य माघमासभे प्रयाग जाकर स्त्रान करता है, वह हमारे छोकमे आता है।

वामनपुराण—(२२ वां अध्याय) ब्रह्माकी ५ वेदी है, जिनमे उसने यज्ञ किया है । इनमेसे मध्य वेदी प्रयाग है और दूसरी ४ वेदियोमे पूर्व वेदी गया, दक्षिण वेदी विरुजा, यश्चिम वेदी पुष्कर और उत्तर वेदी स्यमन्त-पंचक (कुरुक्षेत्र)है।

(८३ वां अध्याय) प्रह्लाइने प्रयागमे जाकर निर्मेछ तीर्थमें स्नान करनेके उपरांत छोकोमे विख्यात यामुन तीर्थमें बटेश्वर रुद्रको देख योगशायी माधवका दुर्शन किया।

पद्मपुराण-(सृष्टिखण्ड-१८ वां अध्याय) सरस्वती ऐसा कहकर कि अब हम कल्प-चृक्षके नीचे होकर पश्चिम समुद्रको जाती हू, प्रयागमे गुप्र होकर नीचे नीचे पश्चिम दिशाकी ओर चली और पुष्कर तीर्थमे पहुँची।

अक्षयवट अनेक शाखाओंसे युक्त है। यद्यपि प्रयागका कर्षवृक्ष वा अक्षयवट पुष्टें रहित है, तथापि पुष्यवान्सा दिखाई देता है।

(स्वर्गखण्ड-4२ वां अध्याय) गंगा और यमुना इन दोनो निद्योंके संगमके पास तीर्थराज है। दोनों निद्योंके वीचमे सरस्वती नदी कीलके समान गडी है, जिससे दोनो निद्यां कीलित है।

( ५४ वां अध्याव ) ३ ई करोड़ तीथींके मुख्य राजा प्रयाग है । सम्पूर्ण पुरियां मकर-राशिके सूर्य्यमे माघ मासमे अपनी शुद्धताके स्थि तीर्थराजमें आती हैं ।

( ५७ वां अध्याय ) प्रयागमें माधवजी छक्ष्मीसहित सदा निवास करते हैं; और वटवृक्ष शोभिन है। यह क्षेत्र ५ योजन और ६ कोणोंका है। (५८ वां अध्याय ) ६ किनारोसे युक्त वहांका विणीतीर्थ प्रासिद्ध है । जो परिखाके विष्टनके आकारका १ ई योजनकी लम्बाई चौड़ाईमें है ।

ब्रह्माने अंतर्वेद्भें अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें ब्रह्माण्डके रहनेवाले सब आए थे।

( ६८ वां अध्याय ) प्रयागमें शूलटंकेश्वर और सोमेश्वरको जो स्नान कराता है, उसके। उत्तम फल मिलता है।

(८२ वां अध्याय) जहां ब्रह्माजीने १०० अश्वमेध यज्ञ किए है, उस स्थानको प्रयाग कहते हैं। वह ब्रह्माका उत्तम क्षेत्र है, जहां स्थावर जंगमके नष्ट होजानेपर जब एकार्णव हो जाता है, तब वटवृक्षके एक पत्तेपर वाल शरीर धारण किए हुए श्रीहरि शयन करते है।

भरद्वाज मुनि प्रयागमें वास करके माधवजीकी आज्ञासे कश्यप आदि सप्त- ऋषियोमें होगए।

ः प्रयागका मण्डल ५ योजनके विस्तारमें है । वासुकी-कुण्डके कम्बलाश्वतर नागीके और बहुमूलक नागके वाहर प्रयाग नहीं है ।

(८४ वां अध्याय) २० धन्त्रांके विस्तारमें श्वेत और नील जलका संगम है, पिण्ड-ज्ञह्माण्डमें विचरनेवाली उसीको वेणी जानना चाहिए।

वेणी ३ प्रकारकी है। जो अक्षयवटम मिली हुई है, वह मूल वेणी और दोनी धाराओं के समीपसे सोमेश्वर तक मध्य वेणी कहाती है। इन दोनोंको मिलाकर वह त्रिवेणी 'वेणी' कहाती है। यहां मरेहुए पुरुप मुक्त हो जाते है। जो वहां मृतक होते है, उनका कभी जन्म नहीं होता।

गंगा और यमुनाने सरस्वतीसे कहा कि आजसे जो पतिव्रता युवती यात्राके अर्थ यहां आकर पीठ तक लम्बी गठिलाई हुई अपनी वेणी कटवा कर यहां देजायगी, वह सौभाग्य, पुत्र पीत्र, आयु, धन और धान्यसे युक्त होकर अन्तमें अपने पतिके साथ वैकुण्ठमे वास करेगी।

(८६ वां अध्याय ) तिनो लोकोंमें प्रयागका स्नान और उससे अधिक वहांका मुण्डन दुर्लभ है। क्योंकि प्रयागमे एक वार मुण्डन करानेसे जो फल होता है, सहस्र वार स्नान करनेसे वह फल नहीं होता। सब अवस्थाकी स्त्री पुरुष आदि सभीको प्रयागमें मुण्डन कराना चाहिए। प्राणियोंके वालोंकी जड़ोंमें सब पाप रहते है, इसलिये प्रयागमें मुण्डन करानेसे वे नष्ट हो कर फिर नहीं जन्मते। समय अथवा असमयमें सदा प्रयागमें क्षीर कर्म कराना चाहिए। सुभगा स्त्री यदि सब मुण्डन न करावे तो दो तीन वा चार अंगुलकी वेणी, अथवा दाद़ीके नीचे जितने केश आते है, उतने बाल कटवा डाले।

(८७ वां अध्याय ) विधिसे वा आविधिसे, स्वभावसे वा आग्रहसे, जिस तरहसे हो-सके, इस तीर्थमें प्राणत्याग विशेषता रखता है।

(९९ वां अध्याय) चांद्र, सावन और सीर मासोके अनुसार जैसा संभव हो, एक मास माघम स्नान करना चाहिए। अमावास्यासे वा पूर्णमासीसे आरंभ करके स्नान करना चाहिए। ये दोनों पक्ष चांद्र मासहींके हैं। विन्ध्याचलके दक्षिणके निवासी अमावास्यासे अमावास्या तक और उसके उत्तर वाले पूर्णिमासीसे पूर्णिमासी तक चांद्र मास मानते है। पौषकी शुक्त ११ से आरंभ करके मायकी शुक्त ११ तक सावनमासके अनुसार अथवा मकरकी संज्ञांतिसे कुंभकी संज्ञांति तक सौरमासके अनुसार स्नान करना चाहिए।

(१०० वां अध्याय) प्रयागमें तो माघी अमावास्याही महापुण्या है। फिर अद्धोदय-चोगसे युक्त हो तो क्या कहना है। ( इस पुराणके इस खण्डमे ५१ वे अध्यायसे १०१ अध्याय तक प्रयाग माहात्म्यकी कथा है) इलाहाबाद जिला-इसके उत्तर अवधका प्रतापगढ ज़िला, पूर्व जीनपुर और मिर्ज़ापुर जिले, दक्षिण रीवांका राज्य और दक्षिण पश्चिम और पश्चिम बांदा और फतहपुर जिले हैं।

जिलेका क्षेत्रफल २८३३ वर्गमील है। इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय जिलेम १५४९४३६ मनुष्य थे, जिनमें ७८१९७९ पुरुष और ७६७४५७ स्त्रिया थी। ब्राह्मण, चमार, अहीर, कुरमी और पासी जिलेमे अधिक वसते है।

इस जिलेमे १०००० से अधिक मनुष्योकी वस्ती इलाहावाद छोड़कर कोई नहीं है। कड़ा, पु.लपुर, मऊ, भारतगंज, करारी और सिरसा वड़ी वस्ती है। इसी जिलेमे सिगरोर है। पूर्व समयमे यह श्रंगवेरपुर भी कहा जाता था। उसी जगह श्रीरामचंद्रका मित्र गुह नामक निषाद रहता था।

जिलेमे प्रधान निद्यां गंगा, यमुना, टोस, और वेलन है।

गंगा ज़िलेमें पश्चिमोत्तर कोनेक पास प्रवेश करनेके उपरांत ७८ मील दक्षिण-पूर्व वृहती है। यमुना दक्षिण-पश्चिम कोनेक पास प्रवेश करके कुछ उत्तर-पूर्व लेकरके ६२ मील पूर्व वहने के उपरांत किलेसे पूर्व गंगामे मिल गई है। टोंस नदी जिलेके दक्षिण कैमूरपहाड़ियोसे निकली है और उत्तर-पूर्व जाकर गंगामे गिरती है। संगमसे १९ मील नीचे इसके मुहानेसे २ या २ मील उत्तर इस पर रेलवेका पुल है। वेलन भी कैमूर पहाड़ियोसे निकली है। यह दक्षिण-पूर्व से जिलेमे प्रवेश करके पश्चिमको वहती हुई रीवांकी सीमा पर टोस नदीमे गिरती है।

प्रतापगढ़, देखरिया और राजापुरकी खानासे ( जो यमुनाके किनारे पर है ) मकान योग्य पत्थर निकलता है।

्रहाहाबाद जिलेके फूलपुर तहसीलके अंतर्गत सिकंदरा वस्ती है, जिससे लगभग एक मील पश्चिमोत्तर गज़नीके महमूदका प्रभिद्ध जनरल सैयद सलार मसूदका मकवरा है, वहां ज्येष्ठ मासमे मेला होता है, जिसमे लगभग ५० हजार मुसलमान यात्री जाते है।

# इतिहास।

प्रयाग शहर बहुत पुराना है। सन ई० के करीब ३०० वर्ष पहले सेल्युक्सका वकील मेगेस्थनीजने इसको देखा था। सन ४१४ ई० मे चीनके वीद्ध यात्री फाहियानने इस जिलेका हाल लिखा है कि यह कोसलराज्यका एक हिस्सा है। उसके लगभग २०० वर्ष पीछे चीनी यात्री हुंएंत्संग लिखता है कि प्रयागम २ बौद्धमठ और बहुतरे हिंदुमंदिर हैं।

सन ११९४ ई० मे शहाकुद्दीन गोरीने प्रयागको जीता था।

सन् १५७५ ई० में मुगल वाद्शाह अकवरने वर्त्तमान शहरको यहां वसाकर इसका नाम इलाहाबाद रक्या । अकवरके पुत्र जहांगीरने किलेमे रहकर इलाहाबादकी हुकूमतकी ।

जहांगीरका पुत्र ख़ुसरू उससे वागी हुआ, परन्तु परास्त किया गया और अपने भाई ख़ुर्रम (यह पीछे जाहजहाँके नामसे राजगदीपर वठा ) के अधीन रक्खा गया और सन् १६१५ ई० मे मरनेपर ख़ुसुरू वागमे गाड़ा गया।

सन् १७३६ ई० मे मरहटोने इलाहावादको ले लिया । सन् १७५० ई० मे फर्रुखा॰ बादके पठानोने मरहटोसे इसको जीता । पीछे इलाहाबादके शामक कईवार बदले । सन १८०१ में अंगरेजोने लखनऊके नवाव सआदत अलीखांसे इलाहाबादको लेकर अपने राज्यमें मिला लिया ।

इलाहाबाद पश्चिमोत्तर प्रदेशके लेफ्टिनेन्ट गवर्नरकी राजधानी था, सन् १८३५ ई० में आगरा राजधानी बनाया गया, परन्तु सन् १८५८ मे फिर इलाहाबाद पश्चिमोत्तर देशकी राजधानी हुआ । सन १८७७मे अवयकी चीफकामेश्नरी तोड़कर इसी गवर्नमेटके अधीन कर दी गई। अब दोनोंके मुख्य हाकिमको पश्चिमोत्तर देशका लेपिटनेट गवर्नर और अवधका चीफ कमिशर कहते है और वे कुछ दिनोंतक इलाहावादमे और कुछ दिनोतक लखनऊमे रहते है।

सन् १८५७ ई० के मई मासमें यहां केवल सिपाहियोकी छठवी रेजीमेंट थी। ता० ९ मईको सिक्ख पल्टनके फिरोजपुर रेजीमेंटका एक हिस्सा और उसके १० दिन बाद अवध इरेंगुलर घोड़सवारोंके दो रिसाले इसमे मिलाए गए। कई दिन बाद चुनारसे ६० गोरे चुलाए गए, उसके पीछे एक दिन पल्टनके सिपाहियोंने वलवा किया और १५ अफसरोकों मार डाला । तैव सिक्ख पल्टनका कमांडर अपने अधीनके सिपाहियोंको प्रधान फाटकके पास छे गया, जिनके साथ चुनार वाल गोरे सिपाही और अंगरेजी वालांटेयर तोपो सहित थे। अंगरेजोने सिपाहियोंको डरवाकर उनके हथियार छीन लिए और वे किलेसे बाहर खंदर दिए गए।

शहरके जेलखानेके फाटकको तोड़कर केदी बाहर निकले। उन्होने जो अंगरेज मिले, उनको मार डाला। ता० ७ वी जूनके सबेरे खजाना लूटा गया। छठवी रेजीमेंटके हर सिपाही ३ वा ४ हजार रुपये छेकर अपने गृहको चले गए। उनमेंसे बहुतेरोको मारकर बस्तीवालोने रुपये छीनिलए । एक मुसळमान मौलवी इलाहाबादका गवर्नर बनाया गया; वह खुसूरू बागमे रहने छगा।

ता० ११ जूनको जनरल नील किलेमें पहुँचा और बारहवीको सवेरे दारागंजपर तोप छोड़ने छगा । उसकी फौजने जाकर गांवको जलाया और नावके पुलपर कटना करलिया। उसी दिन मेजर स्टेफेन्सन १०० सिपाहियोके साथ किलेमें आया, तब नीलने आस पासकी बस्तियोंको छ्टा और शहरमें बहुत डर उत्पन्न किया । मौछवी कानपुरको भागगया ।

पश्चिमोत्तर देश।

अंगरेजोंने पहले वंगलिको जीता और जो कई एक जिले वंगालेके पश्चिमोत्तरमे थे,

इसलिये वे इसको पश्चिमोत्तर देश कहने लगे।

पश्चिमोत्तर देश और अवधंक उत्तर तिञ्चत, उत्तर-पूर्व नैपाल राज्य, पूर्व और दक्षिण-पूर्व विहारके चंपारन, सारन और शाहाबाद जिले, दक्षिण चटिया नागपुरका हजारी बाग जिला, रीवां राज्य, बुंदेलखण्डके देशी राज्य और मध्य देशका सागर जिला, और पश्चिम ग्वालियर, धौलापुर और भरतपुर देशी राज्य, पंजाबके गुरगांव, दिली करनाल और अंबाला जिले और सिरमोर और जबल राज्य है।

पश्चिमोत्तर देशके अंगरेजी राज्यका क्षेत्रफल ( इसमें अवध नहीं है ) ८३२८६ वर्गमील और जन~संख्या इस सालकी मनुष्य-गणनाके अनुसार ३४२५४२५४ है।

देशी राज्योंका क्षेत्रफल ५१०९ वर्गमील और जनसंख्या ७९२४९१ है। पश्चिमोत्तर देश (अवधको छोड़कर ) में ७ किस्मत और ३७ जिले है ।

| किस्मत.   | जिलेका नाम जोड़-                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------|
| मेरठ      | देहरादृन, सहारनपुर, मुज़्फ्सरनगर, मेरठ, वुलन्दशहर,     |
|           | अलीगह                                                  |
| रुहेलखंद— | - विजनीर, मुरादावाद, वटाऊ, वरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर६ |
| आगरा-     | मधुरा, आगरा, एटा, फर्रुखावाद, मैनपुरी, इटावा६          |
| इलाहाबाद- | - कानपुर, फतहपुर, हमीरपुर, वान्दा, इल्लाहावाद५         |
| वनारस—    | जीनपुर, मिरजापुर, वनारस, गाजीपुर, विख्या, आज़मगढ,      |
|           | गोरखपुर वस्ती                                          |
| झांसी—    | जालौन, झांसी, ललितपुर ३                                |
| कमाऊ      | तराई, कमाऊ, गढवाल                                      |
|           | <del></del>                                            |

इस सालकी मनुग्य-गणनाके समय पश्चिमोत्तर और अवधमे १०० मे हिन्दी बोलते वाले ९७ कुमावनी (कमाऊ भाषा) बोलने वाले १ 🖟, गढवाली १ 🖁 और दूसरी भाषा-वाले 🕏 मनुष्य थे।

देशी राज्योंमे १०० में हिन्दी बोलने वाले ६९ नै और गढ़वाली बोलने वाले २० ने मनुष्य थे।

पश्चिमोत्तर देशके शहर कसवे इत्यादि, जिनमे इस सालकी मनुष्य-गणनाके समय १०००० से अधिक मनुष्य थे (इनमे अवध प्रदेश नहीं है।)

| d Ald      | न मधुष्य प ( रूपस - | विभ विदेश विश्व देश |               |
|------------|---------------------|---------------------|---------------|
| नम्बर      | शहर और कसवे         | जिले                | जन-सल्या.     |
| १          | वनारस               | वनारस               | २१९४६७        |
| হ্         | कानपुर              | कानपुर              | १८८७१२        |
| ३          | इलाहावाद            | इलाहाबाद            | १७५२४६        |
| S          | आगरा                | आगरा                | १६८६६२        |
| ų          | वैरली               | वरैली               | १२१०३९        |
| દ્         | मेरठ                | मेरठ                | ११९३९०        |
| v          | मिर्जापुर           | मिर्ज़ापुर          | ८४१३०         |
| 6          | शाहजहापुर           | शाहजहांपुर          | ७८५२२         |
| 8          | फर्रुखाबाद          | फर्रुखावाद्         | ७८०३ <b>२</b> |
| १०         | मुरादावाद           | सुरादावाद           | ७२९२१         |
| <b>१</b> १ | गोरखपुर             | गोरखपु <b>र</b>     | ६३६२०         |
| १२         | सहारनपुर            | सहारनपुर            | ६३१९४         |
| १३         | अलीगढ               | <b>અ</b> જીંગઢ઼     | ६१४८५         |
| १४         | मथुरा               | मथुरा               | ६११९५         |
| રૂપ        | झासी                | झांसी               | <i>५३७७९</i>  |
| १६         | गाजीपुर             | गाजीपुर             | ४४९७०         |
| १७         | जीनप्र              | जीनपुर              | ४२४१९         |

| नम्बर. शह        | र और कसवे.            | निले.             | जनसंख्या.      |
|------------------|-----------------------|-------------------|----------------|
| १८               | हाथरस                 | असीगढ़            | ३९१८१          |
| १९               | इटावा                 | इटावा 🕜           | ३८७९३          |
| ર્૦              | संभल                  | <b>मुरादा</b> वाद | ३७२२६          |
| २१               | <b>बढ़ा</b> डॉ.       | <b>बदा</b> ऊं     | ३५२३०          |
| ર્ર              | अमरोहा                | सुरादावाद         | ३५२३०          |
| <b>२</b> ३ .     | <b>पालीभा</b> त       | पीछीभीत           | <b>३३७</b> ९९  |
| २४               | वृन्दाव <b>न</b>      | मधुरा             | <b>३१६</b> ११  |
| રૂપ              | हरिद्वार              | सहारनपुर          | २९१२५          |
| ર્દ્             | चंदौसी                | मुरादावाद         | २८११६          |
| २७               | खुर्जा                | वुलंदशहर          | २६३४९          |
| ₹८               | देहरा                 | देहराटून          | २५६८४          |
| 39               | वांदा                 | वौदा              | <b>२</b> ३०७१  |
| ३०               | नगीना                 | विजनीर            | <b>२</b> २१५०  |
| <b>३</b> १       | फतहपुर                | <b>फतह्पुर</b>    | २०१७९          |
| ३२               | नानरानीपुर            | झांसी             | १९६७५          |
| 33               | आजमगढ़                | आनमगढ़            | १९४४र          |
| ર્જ              | नजीवाबाद              | विजनीर            | १९४१०          |
| રૂંપ             | देववंद                | सहारनपुर          | १९२५०          |
| ३६               | मैनपुरी               | <b>मेनपुरी</b>    | १८५५१          |
| ঽ৾৽              | कैराना                | मुजपकरनगर         | १८४२०          |
| <b>ਵੋ</b> ਟ      | मुजफ्करनगर            | मुजपकरनगर         | १८१६६          |
| ٠ <u>٠</u><br>३९ | क्र <mark>त</mark> ीज | फह्स्याबाद        | १७६४८          |
| ر ب<br>80        | रुड़की                | सहारनपुर          | १७३६७          |
| ४१               | तिलहर                 | सहारनपुर          | १ <b>७३</b> ६५ |
| ०९<br>४२         | वुळंदशह <b>र</b>      | <b>बुलंदशहर</b>   | १६९३१          |
| ४३               | चुलिया<br>चलिया       | विखया             | १६३७२          |
| 88<br>88         | वालना<br>विजनीर       | विजनौर            | १६२३६          |
| ४०<br>४५         | कासगैज                | एटा               | १६०५०          |
|                  | सहस्रवान              | बदाऊं             | १५६०१          |
| ४६               | श्चेरकोट              | विजनीर            | १५५८९          |
| ४७               |                       | आजमगढ़            | <i>રૃપ</i> 480 |
| 86               | मऊ                    | अलीगढ़            | १५४०८          |
| ४९               | A A                   | आगरा              | १५२७८          |
| ५०               |                       | <b>बु</b> ढंदशहर  | १५२३१          |
| ५१               | सिकन्द्रावाद          | मेरठ              | १४९६७          |
| ५२               | हापड़                 | 41/0              |                |

| नम्बर.     | शहर और कसवे.                     | ਗਿਲੇ.           | जन-सल्या.             |
|------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|
| ५३         | कीरतपुर                          | विजनौर          | १४८२३                 |
| વેઠ        | काशीपुर                          | _ तराई          | १४७१७                 |
| યવ         | मवा <b>र</b> कपुर                | आजमगढ           | १४३७२                 |
| <b>પ</b> ફ | वस्ती                            | वस्ती           | १३६३०                 |
| ५७         | अंवाला                           | वरैली           | १३५५९                 |
| 42         | जलेसर                            | एटा             | १३४२०                 |
| ५९         | कोंच                             | <b>जा</b> छौन   | १३४०८                 |
| ६०         | सिकन्द्राराऊ                     | अलीगढ़          | १३८२४                 |
| ६१         | कारुपी                           | जालीन           | १२७१३                 |
| ६२         | राठ                              | हमीरपुर         | १२३११                 |
| ६३         | चांद्पुर                         | विजनीर          | १ <b>२२५</b> ६        |
| ६४         | शेरपुर                           | गाजीपुर         | १२१५६                 |
| ६५         | सरधना                            | मेरठ            | १२०५९                 |
| ६६         | गंगोह                            | सहारनपर         | १२००७                 |
| ફ હ        | अहरोरा                           | मिज़ापुर        | ११६३१                 |
| ६८         | शिकारपुर                         | वुलंदगह्र       | <i>११५९६</i>          |
| ६९         | सहतवार                           | विख्या          | ११५१९                 |
| ဇဎ         | चुनार                            | मिर्जापुर       | ११४२३                 |
| <i>७</i> र | वरहज                             | गोरखपुर         | ११४२१                 |
| ७२         | <b>ऌ्</b> छितपुर                 | <b>ल्लितपुर</b> | ११३४९                 |
| ७३         | सोरो                             | एटा             | ११२ हप                |
| ४४         | गहमर                             | गाजीपुर         | <b>२</b> ११२९         |
| ७५         | रामनगर                           | वनारम           | ११०९३                 |
| હદ         | महडावल                           | वस्ती           | १०९९१                 |
| ७७         | रेवनीपुर                         | गाजीपुर         | १०९६१                 |
| ७८         | निहटोर                           | विजनीर          | १०८११                 |
| ७९         | चितफिरोजपुर                      | चलिया           | <i>३०७</i> २५         |
| ૮૦         | खेकरा                            | मेरठ            | १०३१५                 |
| ८१         | सोलासराय                         | मुरादावाद       | ् १०३०४               |
| ८२         | गाजियावाद                        | मेरठ            | १३१९०                 |
| ८३         | मङ्गलीर<br>र नेसके नेस्स सम्बद्ध | सहारतपुर        | १००९३<br><del> </del> |

पश्चिमोत्तर देशके देशी राज्यके कसवे, जिनमें इस सनकी मनुष्य-गणनाके समय ५००० से अधिक मनुष्य थे।

| नम्बर. | ्कसवे.  | राज्य. | जन-संख्या. |
|--------|---------|--------|------------|
| ۶      | रामपुर  | रामपुर | ७६७३३      |
| २      | तांडा   | रामपुर | ८०७२       |
| ३      | शाहाबाद | रामपुर | ७५९६       |

# छठवाँ अध्याय ।

ंनयनी जंक्शन, रीवॉ, नागौंड, मइहर, करवी, चित्रकूट, कालिंजर. अजयगढ़, छत्तरपुर, विजार, और पन्ना ।

## नयनी जंक्शन्।

नयनी जंक्ञन् इलाहावाद्से ४ मील पुर्व है, जहाँसे रेलवे लाइन तीन ओर गई है।

(१) पश्चिम-दक्षिण जवलप्र तक 'ईस्टइंडियन रेलवे' उससे आग 'श्रेटइंडियन पेनिनशुला रेलने' मील-प्रसिद्ध स्टेशन ५८ मानिकपुर जंक्शन १०६ सतना १२८ मइहर १६७ कटनी जंक्शन २२४ जवलपुर २७६ नरसिहपुर ३०४ गाडरवारा जंक्ञन ३७७ इटारसी जंक्शन ३९८ सिउनी ४२४ हरदा ४८७ खंडवा जंक्शन ५१८ चांद्नी ५३० व्ररहानपुर ५६४ भुसावल जंक्शन ६०८ पाचोरा ६३६ चालीसगांव ६६२ नान्द्गांव ६७८ सनमाड जंक्शन ७२४ नासिक ७२७ देवलाली ७६५ कसारा ८०७ कल्याण जंक्शन ८१९ थाना

८३४ दाद्र

८४० वंबई विक्टोरिया स्टेशन मानिकपुर जंक्शनसे पश्चिम कुछ उत्तर 'इंडियन मिड्लेड रेलवें जिसका महसूल प्रति मील २ दे पाई है। मील-प्रसिद्ध स्टेशन १९ करवी २९ तमोलिया ६२ बांदा ८५ कवराई ९५ महोवा १०९ कुल पहाड़ ११४ जयतपुर १४१ मऊरानीपुर १४८ रानीपुर रोड १७४ उरछा १८१ झांसी जंक्शन कटनीसे पूर्व-दक्षिण 'वंगाल नागपुर रेलवे' पर जिसके तीसरे दर्जेका महसूल प्रति मील २ पाई है। मील-प्रसिद्ध स्टेशन १३४ पेड्रारोड १९८ विलासपुर जंक्शन

इटारसी जंक्शनसे उत्तर

ओर 'इंडियन मिड्लंड रेलवे'

मील-प्रसिद्ध स्टेशन

११ हुशंगावाद

| -                                               | १३६ वडनेरा जंग्र्शन                         |  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| ५७ भोपाल जक्शन                                  | (अमरावतीके लिये)                            |  |
| ८५ सांची<br>९० भिलसा                            | १९५ वरधाजंकुगन                              |  |
|                                                 | २४४ नागपुर                                  |  |
| १४३ वीना जक्ञन                                  | <b>मनमाड़</b> जक्ञनसे दक्षिण                |  |
| (सागरके लिये)                                   | मनमाड़ डौड त्रेच पर                         |  |
| १८२ संस्तिपुर                                   | मील-प्रसिद्ध स्टेशन                         |  |
| २३८ इांसी जंक्शन                                | ९५ अहमदनगर                                  |  |
| खंडवा जक् <b>ज्ञनसे</b><br>अधिक उत्तर कम पश्चिम | १४६ डोंडजक्शन                               |  |
| 'राजपुताना मालवा रेलवे'                         |                                             |  |
| जिसके तीसरे दर्जेका मह-                         | कल्याण जक्ञ्जनसे दक्षिण—<br>पूर्वे पूनालाइन |  |
| सूछ प्रति मील २ पाई है।                         |                                             |  |
| मील-प्रसिद्ध स्टेशन                             | मील-प्रसिद्ध स्टेशन                         |  |
| ३७ मोरतका ( ओकार नाथके                          | २० नेरल<br>४३ <del>विकास</del>              |  |
| पास )                                           | ८३ खिडकी                                    |  |
| जरा /<br>७३ मऊ छावनी                            | ८६ पूना जंकशन                               |  |
| ८६ इन्दौर                                       | (२) नैती जक्शनसे अधिक पश्चिम                |  |
| १११ फतेहावाद जक्शन                              | कम उत्तर 'इष्ट इंडियन रेलंद'                |  |
| ( उज्जैनके पास )                                | मील-प्रसिद्ध स्टेशन                         |  |
| १६० रतलाम जक्शन                                 | ४ इलाहावाद                                  |  |
| ( डाकौरके लिये )                                | ७७ फतहपुर                                   |  |
| १८१ जात्ररा                                     | १२४ कानपुर जंक्शन                           |  |
| २४३ नीमच                                        | १७५ फफुण्ड                                  |  |
| २७७ चित्तौरगढ जंक्शन                            | २१० इटावा                                   |  |
| ( उद्यपुरके लिये )                              | २२० यशेवतनगर                                |  |
| जहांसे लाइन                                     | २४५ शिकोहावाद                               |  |
| उत्तरगई है।                                     | २५७ फिरोजाबाद                               |  |
| ३७८ नसीरावाद छावनी                              | २६७ तुण्डला जक्शन जिससे १६                  |  |
| ३९३ अजमेर जंक्शन                                | मील पश्चिम आगरा है।                         |  |
| भुसावल जंक्शन                                   | २९७ हाथरस जक्शन्                            |  |
| से पूर्व ग्रेट इंडियन पेनिन                     | -                                           |  |
|                                                 | ३१५ अलीगढ जक्शन                             |  |
| शूला रेलवं।                                     | ३४२ खुर्ना                                  |  |
| मील-प्रसिद्ध स्टेशन                             | ३५१ वुलदशहर रोड                             |  |
| ५६ जलंब जंक्शन                                  | ३६९ सिकन्दरावाद                             |  |
| ६४ सेगां <del>व</del>                           | ३८१ गाजियावाद जंक्शन                        |  |
| ८७ अङ्गोला                                      | ३९४ दिली जंक् रान                           |  |
|                                                 | `                                           |  |

(3) नैनी जंक्शनसे पूर्व 'इष्ट १५८ आरा इंडियन रेवले'। २०० कोयलवर मील-प्रसिद्ध स्टेशन २१६ दानापुर ४६ विंध्याचल २२२ बांकीपुर ५१ मिर्जापर वांकीपुरसे ६ मील पश्चिमी-७१ चुनार त्तर दिघाघाट है। · ९१ मुगलसराय जंक्शन वांकीपरसे दक्षिण ८ मील १२७ दिलदारनगर जंकशन

#### रीवाँ ।

पुनपुन और ५७ मील गया है।

नयनीसे ५८ मील पश्चिम-दक्षिण जवलपुरकी लाइनपर पश्चिमोत्तर देशके वान्दा जिले में मानिकपुर रेलवेका जंकशन है।

मानिकपुरसे चालीस पचास मील दक्षिण-पूर्व मध्यभारतके वघेलखण्डमे प्रधान देशी राज्यकी राजधानी रीवां एक कसवा है, जहां रेल नहीं गई है। मानिकपुरसे ७० मील दक्षिण महहर रेलवेका रटेशन है, जिससे ४० मील पूर्वोत्तर रीवां राजधानी तक उत्तम सड़क गई है।

यह २४ अंश ३१ कला ३० विकला उत्तर अक्षांश और ८१ अंश २० कला पूर्व देशां-तरमें स्थित है।

सन १८९१ की जन-संख्याके समय राजांमे २३६२६ मनुष्य थे, जिनमें १८३२० हिन्दू ४९१० मुसलमान, ५२ जैन, ३८ सिक्छ, २९६ एनिमिष्टिक, और ३ क्रस्तान।

रीवां ३ दीवारोसे घरा हुआ है । भीतरीकी दीवार महाराजके महलको घरती है ।

महाराजका राघवमहल देखने योग्य उत्तम है।

१४९ वक्सर

रीवां राज्य-राज्यके उत्तरमे पश्चिमोत्तर देशके वांदा, इलाहाबाद और मिर्जापुर जिले, पूर्व मिर्जापुर जिलेका भाग और छोटा नागपुरके देशी राज्य; दक्षिण मध्यदेशमें छत्तीसगढ़, मण्डला और जटबलपुर जिले और पश्चिम वपेलखंडके माइहर, नागीड़, सोहाबल और कोटी राज्य हैं।

सन् १८८१ की मनुष्य-गणनांक समय राज्यका क्षेत्रफळ लगभग १०००० वर्गमील और मनुष्य-संख्या १३०५१२४ थी। जिनमे ९७१७८८ हिन्दू, ३०२१०७ आदि निवासी, ३११०७ मुसलमान, ८६ जैन, २८ कृत्तान और ८ सिक्ख थे। हिन्दुओंमें ब्राह्मण, कुर्मी, अहीर, राजपृत, अधिक हैं। आदि निवासियोमें कोल और गोड़ दो जाति है। ब्राह्मण और राजपृत जमीदार और कुर्मी और गोंड़ जमीदार और खेतिहार है।

राज्यकी मालगुजारी सन १८८३-८४ ई० मे १११२५८० रूपया था, जिसमेंसे ७०६० ९० रूपया जमीनसे आया था। देशके जंगल और कोयलेकी खानोसे बहुत आमदनी है। काली भूमिमें गेहूँ इत्यादिकी अच्छी फिसल होती है। लाह, करायल गोंद राज्यसे दूसरे देशोमें जाते है। और बांधवगढ़का किला प्रसिद्ध है।

सन १८८३-८४ ई० में ३७१ घोड़सवार ५६४ पेदल, ६ मैदानकी तोपें और ७७

गोलंदाज थे।

सोन नदी राज्यकी दक्षिण सीमासे निकलकर राज्यमे उत्तर और पूर्वोत्तर वहनेके उपरांत मिर्ज़ापुर जिलेमे गई है। टंस नदी भी राज्यमे होकर गई है। राज्यकी पश्चिमी सीमा होकर रेलवे निकली है। सतना और दभौरा राज्यमे स्टेशन है। डेकानकी वड़ी सड़क रीवां और मइहर होकर गई है।

मानिकपुर रेलवे जंकशनसे ४८ मील दक्षिण रीवां राज्यमे सतनाका रेलवे स्टेशन है ! सतनामे विवेद खेडके पोलिटिकल एजेटका सदर स्थान है। वहां देशी रिसालेका एक हिस्सा रहता है। और रीवांके महाराजकी सुन्दर कोठी वनी है। सतनासे पूर्व रीवांको उत्तम सड़क गई है।

### इतिहास ।

सन् ५८० ई० में वाघदेव गुजरातसे आकर मोरफाके किलेका मालिक वना और पीढा वानकी राजाकी पुत्रीसे उसने विवाह किया। उसका पुत्र कुरून देव सन ६१५मे राजा हुआ उसने राज्यको वढाया और उसका नाम वघेलखंड रक्खा । कुरुनदेवने मंडलाके राजाकी पत्रीसे विवाह करके वाधवगढके किलेको दहेजमे पाया और अपनी कचहरीको वहां लगगा। १९ वां राजा वीरभानुराव सन १६०१ मे राजा हुए, जिनके राज्यके समय हुमायूशाहके परिवारके लोगोने शेरशाहके दरसे भागकर रीवा राज्यमे पन्नाह लिया था। सन १६१८ मे विक्रमादित्यने रीवांको वसाकर अपनी राजधानी वनाया । २७ वां राजा अवधूतसिह अपने पिताके मरनेके समय केवल ६ महीनेका था, उस समय बुढेलोके प्रधान हरदीशाहने रीवां राज्यपर चढाई करके उसपर अधिकार करिलया। अवधूतिसह और उसकी माता प्रतापगढमे भाग गई । कुछ दिनोके उपरांत दिल्लीके वाद्गाहकी सहायतासे हरदीगाह राज्यसे निकाल दिया गया। अव-धूतासिहके पीछे अजितसिह और अजितसिहके पश्चात् सन १८०९ मे जयसिंह राजा हुए । सन १८१२ ई० मे अंगरेजी सरकार और जयसिंह के साथ प्रथम सिव हुई और अगरेजी प्रभाव वुंदेलखडमे हुआ । जयसिंह देवके पश्चात् उनके पुत्र महाराज विश्वनाथसिंह राजा हुए, जिनकी मृत्यु होनेपर सन १८३४ में महाराज रघुराजसिंह के जी. सी एस रीवा नरेश हुए, जो वडे विष्णुभक्त और कवि थे। सन १८४७ मे महाराजने अपने राज्यसे सती होनेकी रीतिको उठा टिया। सन १८५७ के वलवेके समयके अच्छे कामोंके वद्लेम अंगरेजी सरकारने महाराजको सोहागपुर और अमर-ऋटकका अधिकार और के जी एस आई. की पदवी टी और उनको १९ तोपोकी सलामी मिलनेका अधिकार प्राप्त हुआ । सन् १८८०म महाराज रघुराजिसहका देहात हो गया। रीवां राज्य पोलिटिकल एजेट और सुपार्टेन्डेटके प्रबंधके अधीन हुआ। राजपरिवारके १० सरदारोंकी कौन्सिलकी सहायतासे राज्यकार्य चलने लगा । सौभाग्यकी वातहै कि, इससमय महत्राज रघुराजसिङ्के सुयोग्यपुत्र श्रीमन्महाराजा-धिराज श्री १०८ श्रीमहाराज सर बेङ्कटरमण रामानुजन्नसादसिंहजुंदव वहादुर (जी सी. एस. आई ) वडी योग्यतासे राजकार्य चला रहे है।

#### नागौडु।

नागौड मध्यं भारतमे वधेलखंडके अधीन एक छोटा राज्य है, जिसके पूर्वे त्तर सोहा-वल और रीवां राज्य, दक्षिण-पूर्व मइहर राज्य और पश्चिम पन्ना राज्य है। सन् १८८१ मे राज्यका क्षेत्रफल ४५० वर्गमील और जन-संख्या ७९६२९ थी। जिनमे ६८०७० हिन्दू मुंसलमान, ६७९ जैन, ११ क्रस्तान, २ सिक्ख और ७९६५ आदि निवासी थे। आदि निवा-सियोंमें २१२९ गोंड़ और ५८३६ कोल।

राज्यकी मालगुजारी लगभग १५०००० रुपया है, जिसमेसे ७०००० रुपया जागीरों और परमार्थ तथा पुण्यमें खर्च पड़ता है। राज्य होकर रेल गई है।

मानिकपुरसे ४८ मील दक्षिण सतनाका स्टेशन है जिससे १७ मील दूर नागोड़ कसवा है, जिसमे पहले एक अंगरेजी छावनी थी और राजा रहते थे। वहां एक किला है। सन्१८७६ के लगभग नागौड़के राजाने कसवेको छोड़ दिया और वे उचहरामें रहने लगे। नागौड़की जनसंख्या घटकर सन् १८८१ ई० में ४८२८ रह गई।

#### इतिहास ।

सन १८१८ ई० में लालशिवराजसिंहकी मृत्यु होनेपर उसके पुत्र वलभद्रसिंह उत्तरा-धिकारी हुए, जो सन १८३१ में अपने भाईको मारडालनेक अपराधसे पदच्युत करिए गए, उनका पुत्र राघवेंद्र सिंह एडका था, इसिल्ये राज्य थोड़े दिनोंके लिये अंगरेजी राजकाजके अधीन रहा। सन् १८३८ में राघवेंद्रसिंह राज्यके अधिकारी हुए। सन् १८५७ के वलवेंके समयके अच्छे कामोके घदलेंमे राजाको जन्त किया हुआ विजय राघवगढ़का राज्य मिला और ९ तोपोक्ती सलामी मिलती है। सन् १८७४ में राघवेंद्रसिंहकी मृत्यु होनेपर उनके पुत्र वर्तमान राजा राघवेंद्रसिंह उत्तराधिकारी हुए, जो परिहार राजपृत है। राजाको २ तोप और ११६ पेंदल और पुलिस है।

#### मइहर-1

मानिकपुर जंगशनसे ७० मील और सतनासे २२ मील दक्षिण महहरका रेलवे स्टेशन है। मध्य भारतके चुंदेलखंड एजेंसीके अधीन देशी राज्यकी राजवानी डेकानकी बड़ी सड़कके पास महहर छोटा कसवा है। यह २४ अंश १६ कला उत्तर अक्षांश और ८० अंश ४८ कला पूर्व देशांतरमें है।

सन १८८१ की मनुष्यगणनाके समय मइहरमें ६४८७ मनुष्य थे, जिनमे ५३४७

हिन्दू, ११२९ मुसलमान और ११ दूसरे ।

मइहरमे १६ वी सदीका वनाहुआ एक किला है, जिसमे -अब राजा रहते हैं। एक क्षील कसवेके पश्चिमोत्तर और दूसरी दक्षिण-पश्चिम है। यहांकी प्रधान सौदागरी गहा, मकान वनाने योग्य लकड़ी, और जंगलकी पैदावारकी है। यहांसे वड़ी सड़क द्वारा ४० मील पूर्वीत्तर रीवां राजधानी है।

मइहर राज्य-राज्यके उत्तर नागोड़ राज्य, पूर्व रीवां राज्य, दक्षिण जवलपुरका अंद-

रेजी जिला और पश्चिम अजयगढ़ राज्य है।

सन् १८८१ ६० में राज्यका क्षेत्रफल लगभग ४०० वर्गमील और मालगुजारी ७०९६० रुपया थी। राज्यमे १ कसवा और १८२ गांव थे। मनुष्य संख्या ७१७०९ थी, जिसमें५९०९० हिन्दू, १०५७७ आदि निवासी, २०२९ मुसलमान, ६ जैन; ५ क्रस्तान, और २ सिक्ख थे, हिन्दु ओमें कुनवी और ब्राह्मण अधिक हे आदि निवासियोमें कोल और गोंड़ दो जाति है।

इतिहास।

पहिले यह राज्य रीवांके अधीन था, परन्तु बुंदेलखण्डमे अंगरेजी पराक्रम नियत होनेके चहुतेरे वर्ष पहिले पन्नाके बुंदेला राजाके हाथमे आया था, जिसने, इस राज्यको ठाकुर दुर्जन- सिहके पिताको दे दिया। सन १८२६ में दुर्जनसिहके देहांत होने पर उसके पुत्रोने राज्यके छिये झगड़ा किया, तब अगरेजी सरकारने राज्यको विभक्त करके विश्वनसिहको महहर और प्रयागदासको विजयगढका राजा बनाया। सन १८५८ में बगावत करनेके अपराधमें अंगरेजी सरकारने विजयगढ़के राज्यको छीन छिया। विश्वनसिंहका पोता माइहरके वर्तमान नरेश योगीजाति राजा रघुवीरसिह है, जिनको सन १८७७ के दिखी दरवारमें राजाकी पदबी मिली और तबसे तोपोकी सलामी मिलनेकी आज्ञा हुई। राजाका सैनिक बल ७ तोप और ८८ पैदल और पुलिस है।

### करवी।

सानिकपुर जंक्शनसे १९ मील पश्चिमोत्तर करवीका स्टेशन है। करवी पश्चिमोत्तर देश के वादा जिलेका सब डिवीजन पयस्विनी नदीके पास एक कसवा है, जिसमे सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ४१६७ मनुष्य थे। यह २५ अंश १२ कला १० विकला उत्तर अक्षाग और ८० अंश ५६ कला ५० विकला पूर्व देशातरमे है।

यहां ५ मन्दिर, ५ मसजिद और स्टेशनसे १ के मीलके अन्तर पर एक सराय हाँ एक बड़े मकानमें प्रसिद्ध नारायणरावके परिवारके लोग रहते है।

करवीमे गणेशवाग प्रख्यात है, जिसमे विनायक रावके (सन १८३७ ई॰) वनवाए हुए एक तालाव, एक सुन्दर मन्दिर और एक कृप है।

#### इतिहास।

सन १८०५ ई० मे करवीमे अगरेजी फीजकी छावनी वनी। सन १८२९ मे यह पेश-वाके नायव विनायक रावके रहनेका स्थान हुई, जो प्राय शाही हालतमे रहता था। वलवेके समय वादाके ब्वाइंट मिजस्ट्रेटके मारे जाने पर नारायण राव ८ महीने तक इस इलाकेका स्वतत्र मालिक रहा। वलवेके पीछे धीरे धीरे करवीकी घटती होने लगी।

राजापुर-करवीसे १८ मील पूर्वोत्तर वांदा जिलेमे यमुना नदीके दाहिने किनारे पर राजापुर तिजारती कसवा है, जिसको हिन्दिके प्रसिद्ध किन तुल्सीदासने एटा जिलेके सोरों से आकर नियत किया, जिनका देहान्त सम्बन् १६८० (सन १६२३ ई०) मे काशीके अम्सीघाटपर हुआ। राजापुरके एक मन्दिरमे तुल्सीदासका चौरा है, जिसपर तुल्सीद्यत्त रामायण रक्खी है। सन १८८१ की जन-सख्याके समय राजापुरमे ७३२९ मनुष्य थे, जिनमे ६९४६ हिन्दू, ३७७ मुसल्मान और ६ जैन। राजापुरमे कई एक देवमन्दिर और पुल्सिका स्टेशन है। वर्षमे ४ मेला होते है।

#### चित्रकूट।

सीतापुर-करवीसे ५ मील मन्दािकनी अर्थात् पयस्विनी नदीके वाये तट पर वान्दा जिलेमे चित्रकूटकी वस्ती सीतापुर है करवीमे सवारीके लिये वैलगाड़ी और टट्टू मिलते है।

सीतापुर वड़ी वस्ती है, जिसमें सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय १९७७ मनुष्य थे। इसमें पण्डा छोगहीके अधिक मकान है। यहां वन्दर बहुत है, इनके उरसे यहांके प्रायः सम्पूर्ण मकानोके छप्परोपर घेर आदि कांटेदार वृक्षोके झांखर विछाए गए हैं। कोटितीर्छ, अहु-सूया आदि खाने पर जानेके छिये सीतापुरमे पालकी टट्टू और कुछी मिलते है।

मन्दािकनीके किनारे सड़कके दूसरे वगलपर वहुतेरे देवमिन्दर हैं। स्नानका प्रधान स्थान सीतापुरके पास रामघाट है, जिसके समीप एक छोटे और एक बड़े मिन्द्रमें राम लक्ष्मण आदि देवताओंका दर्शन होता है।

चैत्रकी रामनोमी और कार्तिककी दिवालीको बढ़े मेले और अमावास्या और महणमें छोटे मेले होते हैं। दोनो बढ़े मेलोमें प्रथम ३०००० से ४५००० तक मनुष्य आते थे, परन्तु अब १५००० से अधिक नहीं आते। चारोंओरकी पहाड़ियोंपर, मन्द्राकिनोके किनारे। पर और मेदानोंम देवताओं ३३ स्थान है, जिनमें कोटितीर्थ, देवांगना, हनुमानधारा, स्कटिक- शिला, अनुसूया, गुप्त गोदावरी और भरतकृष ० प्रधान है।

कामदानाथ (पहाड़ी) -सीतापुरसे १ मील पर कामदानाथ पहाड़ी सुन्दर पीथे और वड़े चुर्ख़ोंसे ढपी हुई है। पहाड़ीके चारोंओर ५ मील परिक्रमाकी पक्षों सड़क है, जिसको लगभग १५० वर्ष हुए कि पन्नाके राजाने वनवाया। पहाड़ीके चारोंओर परिक्रमाके पास वहुतेरे देवस्थान और मिन्दर हैं, जिनमें रामचवूतरा, मुखारिवन्द, चरणपादुका आदि स्थान मुख्य है। पहाड़ी पर बहुत वन्दर है। जिनको यात्री चने खिलाते है। कामदानाथ चित्रकृट में प्रधान देवता है। सीतापुरसे कामदानाथ तक छोटे वड़े सेकडों मिन्दर है, जिनमें अधिकांश पन्ना राज्यकी ओरसे वने हुए है।

कामदानाथके पास लक्ष्मण पहाङीपर लक्ष्मणजीका मन्दिर है, जहां जानेके लिये २०० से अधिक सीढियां वनी हैं।

कोटि तीर्थ—एक पहाड़ी पर बहुत सीढियों द्वारा चढ़ने पर एक छण्ड मिछता है, जिसमें यात्री न्तान करते हैं। छोग कहते हैं कि एक समय इस स्थान पर कोटि ऋषियोंने यज्ञ किया था इसिछिये इसका नाम कोटितीर्थ पड़ा । यात्री न्तान दर्शन करके दो पहरके अन्दर सीतापुर छोट आते हैं।

हतुमानधारा—एक पहाड़ी पर हतुमानजीकी एक विशाल मूर्ति है, जिसकी भुजा पर ऊपरसे गिरती हुई जलकी धार पड़ रही है। यहाँ औरभी कई स्थान है। यात्री हतुमानधारासे भी द्रोपहरके अन्दर सीतापुर लोट आते हैं।

स्कटिकशिला और अनस्या-चित्रकृटसे १ मील दक्षिण मन्द्राकिनीके किनारे प्रमोद-वनमे रीवांके महाराजका वनवाया हुआ लक्ष्मीनारायणका सुन्दर मन्द्रिर और वड़ा मकान है। उन दोनोंके चाराओर उंची दीवार वाले किलेके समान वड़ा घेरा है। दीवारके पास पस्टन रहेनेके लिये मकान वने है। घेरेके भीतर जंगल लग गयाहै।

प्रमोदनम् १ मील दक्षिण मन्दािकनीके वाएं किनारे पर स्फिटिकशिला नामक पत्थर का बड़ा ढोका है, जिस पर चरणका चिह्न देख पड़ता है। यात्री मन्द्रािकनीमें स्नान करके चरण-चिह्नका दर्शन करते हैं। इन्द्रके पुत्र जयन्तने काक बनकर इसी स्थानपर सीताजीको चौचसे मारा था।

चाचस भारा था।

रफ़टिकशिलासे २ मील आगे एक नाला, ४ मील आगे दूसरा नाला और ६ मील आगे

रफ़टिकशिलासे २ मील पर अनस्या नामक स्थान है। यहां मन्दाकिनीके वाएं किनारे
अर्थान् सीतापुरसे ८ मील पर अनस्या नामक स्थान है। यहां मन्दाकिनीके वाएं किनारे
पहाड़ीके पादम्ल पर एक मिन्द्रिसे अनस्या और दूसरे मान्द्रिसे अनस्याके पित अत्रि मुनि
है, जिसके पास यात्रियोंके रहनेके लिये एक छोटा मकान है। यहां लंगूर बन्द्र बहुत है।
मेलेके दिनोंसे सोदी रहता है। समतल भूमि नहीं है।

२०० सीढियोंके ऊपर सिद्ध वावाकी कुटी है। सिद्ध वावाके देहान्त हुए ३ वर्ष हुए, अब उनका चेला है। सिद्ध वावाका सदावर्त यहां अवभी जारी है।

गुप्त गोदावरी-अमसूया स्थानसे २ मील उत्तर उसी रास्तेसे छै।टकर २ मील पश्चिम जानेपर एक वस्ती मिलती है, जिसमे एक ज़मींदारका मकान, वनियेकी दूकान और टिक-नेकी जगह है। वहांसे २ मील और आगे अर्थात् अनसूयासे ६ मीलपर गुप्त गोदावरी है।

एक अंधेरी गुफामे १५ वा १६ गज भीतर सीताकुण्ड है, जिसमे झरनेका पानी गिरता है जोर बैठकर स्नान करने योग्य पानी रहता है । दूसरी जगह गुफा मन्दिरके आकारका एक स्थान है । गुफाके भीतर बहुत चमगादुर रहते हैं दीपके प्रकाशसे भीतर जाना होता है ।

जलकी धारे पहाड़ीसे गुफाके वाहर निकलकर पत्थरसे वॉधे हुए २ छोटे पे। खरों में होतीहुई वाहर गिरती हैं और छुठ दूर आगे जाकर पृथ्वीमे गुप्त होजाती है, इसीसे इसका नाम 'गुप्तगोदावरी' पडा है। पोखरोके पास २ छोटे मन्दिर है और दिनमें एक साधु रहता है जो दीप जलाकर यात्रियोंको गुफामें ले जाता है।

भरतकूप-गुप्त गोदावरीसे १ ई मीछ दूर चौवेपुर एक वस्ती है, जिसमे कालिजर के राजाओमेसे एक चाँवे राधाचरण ठाकुर रहते हैं । कालिंजरके चौवे लोगोको अब १ ई लाख रुपयेके लगभगकी आमदनीका राज्य है । एजेण्टके अधीन ७ राजे हैं, जो चित्रकृट में और इसके शास पास वसे है। चित्रकृटके जगल इन्हींके राज्यमें है। चौवेपुरमें पके सरो-वरके ऊपर एक पंक्तिसे ११ शिवमन्दिर वने हैं, जिनके नीचे पोखरेकी ओर धर्मशाला है । पोखरेकी दूसरों ओर ठाकुरवाड़ी है। चौवेके पूर्वजने इस स्थानको वनवाकर इसका नाम केलास रक्ता। इनकी ओरसे सदावर्त जारी है।

चौबेपुरसे ६ के मील और गुप्त गोदावरीसे ८ मील खेतके मैदानमे भरतकूप है, जिससे जल भरकर स्नान किया जाता है। इसके पास एक वड़े मिन्द्रमे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुव्न छोटे मिन्द्रमे केवल भरतकी मूर्ति है।

तुलसीकृतमानसरामायण—संवत् १६३१ (सन १५७४ ई०) का वनाहुआ भाषा पद्यमें एक प्रत्य है, जिसमे लिखा है कि चित्रकृट पर्वतके निकट एक अनादिसिद्ध स्थल गुप्त था, जिसमें अत्रिमुत्तिके सेवकोने जलके लिए कृप खोदा था । जब रामचन्द्रजीने भरतके विशेष आग्रह करनेपर भी राज्याभिषेक स्वीकार नहीं किया, तब उनके अभिषेकके अर्थ जी तीर्यांका जल लाया गया था, वह सब उसी कृपमे डाल दिया गया। तीर्योंके जलयोगसे वह कृप अति पवित्र होगया और तबसे उसका नाम भरतकृष हुआ।

चित्रकूटका जगल-चित्रकूटका जंगल विख्यात है। जगह जगह घने लता वृक्षोकी हारियाली मनोहर है। जगह जगह सिघाड़ेका जगल वना है, जगह जगह वन जन्तुओं के झुण्ड देख पडते हैं, जगह जगह पर्वतसे झरने निकले है और जगह जगह वस्ती है।

तमोलिया-भरतकूपसे एक ओर ६ मील सीतापुर और दूसरी ओर १ मील तमोलियाका रेलवे स्टेशन है, जिससे १० मील करवी है। दोनोंके बीचमे चित्रकूट स्टेशन है, जिससे १७ मील करवी है। दोनोंके बीचमे चित्रकूट स्टेशन भी है, परन्तु वहां यात्री नहीं उतरते, ज्योंकि रास्ता जंगलका है और कोई सवारी नहीं मिलती, तमोलिया वड़ी बस्ती है, बहांसे घी और कई दूसरी जगहमें जाती है।

## संक्षिप्त प्राचीन कथा।

महामारत-( वनपर्व-८५ वां अध्याय ) चित्रकूटमें सव पापोंकी नाश करनेवाली मन्दािकनी नदी है, जिसमें स्नान करके पितर और देवताओंकी पूजा करनेसे अश्वमेध यहाका फल होता है और मोक्ष मिलता है। वहांसे अत्यन्त उत्तम भर्तृहरिके स्थानको जाना चाहिए, जहां देवताओंके सेनापित स्वामिकार्तिक सदा निवास करते है। आगे कोटितीर्थ है, जिसमे स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल होता है। वहाँसे जेछतिर्थमें जाना चाहिए, जहां महादेवकी पूजा करनेसे पुरुष चंद्रमाके समान प्रकाशित होजाता है। उस कुएंमे चारो समुद्र वसते है। नियमधारी पुरुष वहां स्नान करनेसे पवित्र होकर मोक्षको प्राप्त करता है।

(अनुशासनपर्वि-२५ वां अध्याय) चित्रकूटकी मन्दाकिनीके जलमे निराहार होकर स्नान करनेसे मनुष्यको राज्यलक्ष्मी मिलती है।

वाल्मीकिरामायण-(अयोध्याकाण्ड-५६ वां सर्ग ) वनवासके समय छक्ष्मणने श्रीरामच-न्द्रजीकी आज्ञासे अनेक प्रकारके वृक्षोको काट काष्ट्र छाकर चित्रकूट पर्वतपर पर्णशाला बनाई और अच्छी तरहसे उसको आच्छादन कर किवाड़ लगाया राम और लक्ष्मणने अयोध्यासे चलने पर पांचवें दिन पर्णशालेमें निवास किया ।

(९२ वां सर्ग) चित्रकूट पर्वतसे उत्तर ओर मन्दािकनी नदी बहती थी। पर्वतके ऊपर पर्णेकुटीमे राम लक्ष्मण निवास करते थे। (९९ वां सर्ग) भरतजी अयोध्यावासियों सिंहत चित्रकूटमे आकर रामचंद्रसे मिले।

(११६ वे सर्ग से ११९ वे सर्ग तक) भरतजी जब अयोध्याको छोट गए, उसके पश्चात् चित्रकृटके ऋषिगण खर आदि राक्षसोके उपद्रवसे उद्वित्र हो उस वनको छोड़ महर्षि अगस्त्यके आश्रममे चछे गए। कई ऋषिश्चर रामचन्द्रके आश्रयसे रह गए,तब रामचन्द्रने सोचा कि मेने यहांपर भरत, मातृगण और पुरवासियोको देखा है, इसिछिये सर्व कालमे मेरी चित्त- ह्यात्त उन्होंकी ओर लगी रहती है और इस स्थानमें भरतकी सेनाके घोड़ो और हाथियोंकी छोदसे यहांकी भूमि अत्यन्त अशुद्ध हो गई है, ऐसा विचार कर श्रीरामचन्द्र सीता और लक्ष्मण सिहत वहांसे चल निकले और अत्रिमुनिके आश्रममे आकर उनको प्रणाम किया। मुनिने तीना जनोका विधिपूर्वक अतिथि—सरकार किया और कहा कि हे रामचन्द्र! यह धर्मचारिणी तापसी अनसूयाने उत्र तप और नियमोंके वलसे १० वर्षकी अनाष्ट्रिमें ऋषियोके भोजनके लिए फल मूल उत्पन्न किए और स्नानके निमित्त गंगा (मन्दाकिनी) नदीको यहां वहाया। इसी अनसूयाने सहस्र वर्ष पर्यन्त वड़ी तपस्याकी, इसीके व्रतोंसे ऋषियोके तपके विव्र नष्ट हुए। इसके अनन्तर अनसूयाने सीताको पतिव्रत धर्मके उपदेश और दिव्य अलंकार दिए। रामचन्द्रने उस रात्रिमे वहां निवास कर प्रातःकाल लक्ष्मण और सीता सिहत अत्रि मुनिक आश्रमसे चलकर दुर्गम वत्मे प्रवेश किया।

(सुन्द्रकाण्ड-३८ वां सर्ग) हनुमानने छंकामे जानकी जीसे कहा कि मुझको कुछ चित् दो। जानकी वोछी कि हे किपवर! तुम रामचन्द्रसे यह चिन्हानी कहना कि चित्रकूट पर्वतके पास उपवनों कि जलकी डा करके तुम मेरे गोदमें सो गए थे, उस समय एक की आ मुझे चोंच मारने छगा, तब मे उसको ढेछोसे मारती भी थी तौ भी वह मुझे नोच कर उसी स्थानमें किसी जगह छिप जाता था। जब की आसे विदीर्ण की गई मे थक गई और आंसुओसे

मेरा मुख भरगया, तव काँआ रूपधारी इन्द्रके पुत्र (जयन्त) की ओर तुम्हारी दृष्टि जा पढ़ी। तव तुमने वड़ा कोधकर चटाईमेंसे एक कुशले उसको ब्रह्मास्नसे अभिमंत्रित कर उसपर चलाया। कुश कालागिके समान प्रव्वलित हो उस पक्षीके समीप दौड़ा, तव वह अपनी रक्षाके लिये भूमण्डलमे घूमकर अपने पिता इन्द्रके पास गया। इन्द्रने उसको निकाल दिया तव वह तीनो लोकोंमे अमण कर फिर तुम्हारेही शरणमे आया। ब्रह्मास्न निष्कल नहीं होता, इसलिये तुमने उसकी दिहनी आंख फोड़कर उसको छोड़िदया और वह अपने गृह चला गया।

शिवपुराण-(८ वां खड, दूसरा अध्याय) विष्णुने ब्रह्मासे कहा कि चित्रकूट जो प्रसिद्ध पर्वत है, जिसके दर्शनमात्रसे पापी निष्पाप हो जाता है, जहां मंदाकिनी नदी वह रही है जिसमे स्नान करनेसे कोई पाप शेष नहीं रहता, और जहां नदी और पर्वतके वीच धनुषाकार एक नदी है, वह स्थान मुझे वहुत प्रिय है । तुम वहां जाकर एक पुरी वसाओ । तब ब्रह्माने चित्रकूटमे जाकर मत्तगयन्द नामक शिवलिंग स्थापित किया । जो मनुष्य वहा जाकर मत्तगयन्द शिवका दर्शन नहीं करता, उसकी यात्राका फल चला जाता है।

संकर्षण पर्वतके पूर्व कोटितीर्थमे कोटेश्वर शिवलिंग है। चित्रकूटके दक्षिण ओरसे आगे पश्चिम ओरको तुगारण्य पर्वत है, जहां गोदावरी नदी वह रही है। वहां पशुपति शिवलिंग हैं।

(तीसरा अध्याय) नीलकंठसे दक्षिण अत्रीश्वर शिवलिंग है। अत्रिने अपनी स्त्री अन-सूयाके सिहत चित्रक्ट पर्वतके निकट अति श्रमसे तप किया है। अकाल और निर्वर्पणके समय अनसूयाके तपके प्रभावसे चित्रक्ट्रिये गगा स्थित होगई, जिनका नाम मंदाकिनी प्रसिद्ध हुआ।

### कालिंजर।

तमोलियाके स्टेशनसे ८ मील पश्चिमोत्तर ( मानिकपुरसे २७ मील ) वदौसाका रेलके स्टेशन है । वदौसा वगई नदीके किनारेपर पश्चिमोत्तर देश बुंदेलखण्डके वादा जिलेमे तहसी लिका सदर स्थान है, जहांसे घी, रुई और गल्ले दूसरे स्थानोंमे जाते हैं ।

वदीसासे १८ मील और वांदा कसवेसे ३३मील दक्षिण वदीसा तहसीलीमें समुद्रमे१२३० फीट उपर कालिजरका कसवा और प्रसिद्ध पहाडी किला है । यह २५ अंश १ कला उत्तर अक्षांश और ८० अंश ३१ कला ३५ विकला पूर्व देशान्तरमे स्थित है ।

कालिजर कसवा, जो उस देशमें तरहटी कहलांता है, पहांडिंके पादमूलके निकट हैं; जिसमें सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ३७०६ मनुष्य थे। निवासी खास करके बाहण और काली है, परंतु मेलों और तिह्वारों के समय विनयें और अनेक भांतिके काम करनेवालें और भारतवर्षके दूर दूरसे यात्री यहां आते हैं। कसवेमें कई एक धनी महाजन है। कसवेके पूर्व दरवाजेके पास युरोपियन मुसाफिरों के रहनेके लिये वंगला बना है। कसवेमें वाजार, एंगलोवरनेक्यूलर स्कूल और एक लोटा अस्पताल है। पहाड़ीके पादमूलके निकट पूर्वोत्तर चट्टान में काट करके बनाहुआ और पत्थरकी सीढियोंसे घेराहुआ सुरसार गंगा नामक वालाव है। कसवा पहले दीवारसे घेरा हुआ था, अवतक ३ फाटक खड़े है, जिनके नाम कामदा फाटक, रीवां फाटक और पत्रा फाटक है।

## क़िलेमें देवस्थान और देव मूर्तियां।

किला-यह बुंदेळखण्डके बहुत पुराने किलोमेसे एक है। इसकी नेव २५ फीट मोटी है। सुरसार गगा तालावके पूर्वोत्तर पहाड़ीके आधे रास्त्रेम ढालपर बलखंडेश्वर महादेवका स्थान

है। पहाड़ी काटकर चक्करदार मार्ग ऊपरको बना है। उत्तरसे ७ फाटकोसे होकर किलेमें जाना होता है। (१) आलम दरवाजा। (२) गणेश दरवाजा, (३) चंडी दरवाजा, (४) बलमद्र दरवाजा। आगे चट्टानमें काटाहुआ ४५ गज लंबा और १० गज चौड़ा भैरवकुण्ड नामक तालाव है, जिससे २० फीट ऊपर भैरवकी बड़ी प्रतिमा चट्टानमें बनवाईहुई है। इस के निचे चट्टान काटकर बनीहुई एक गुफा हे, जिसके आगे चौकोने खंभे वने है। वर्षाकाल और जाड़ेकी ऋतुओंमें गुफाकी सतहपर पानी रहता है। गुफाके बाहर शिलालेख है, जिससे वारिवर्मा देव, सुरहिर देवका पुत्र श्रीरामदेव, महिला और जाहुलका भाई और लाखनका पुत्र जस धवलके नाम है। अंतवालेका समय संवत् ११९३ है। लाखन और महिलाका नाम चौहान और चंदेलोकी लड़ाइयोंका समरण कराता है। आगे (५ वां) हनुमान फाटक है, जिसके निकट हनुमानकुंड और किलेके इस हिस्सेमें वहुतेरी बनावट और लेख है। लेखोमेंसे एक में चंदेल राजपृत कीर्तिवर्मा मदनवर्माका नाम पढ़ा जाता है। (६ वां) लाल दरवाजा और (७ वां) फाटक सदर दरवाजा कहा जाता है।

कोटके भीतर पत्थर काटकर वनीहुई कोठरीमे पत्थरका सीतासेज है, जिसको सजा भी कहते है। दरवाजेके ऊपर चौथी सदीके अक्षरका शिलालेख है। लिखा है कि इस गुफा के पहाड़के मालिक हाराने अपने नामके स्मरणार्थ वनवाया। इसके पश्चात् पाताल गंगाका रास्ता मिलता है। उतराई खड़ी और किठन है। पाताल गंगा लगभग ४० फीट लंबी और इससे आधी चौड़ी पहाड़में एक गुफा है। इससे आगे पांडु कुंड है, जिससे आगे एक मार्ग कोटकी भीतके साथ बुद्धि तालावको गया है। इसके वाद भगवान्सेज और पानीकी अमन है। मृगधारा एक प्रसिद्ध स्थान है, जहां दो चट्टानी कोठरी एक पानीका छुण्ड और चट्टानोंमें ७ हारेन वने है। पुराणमें लिखा है कि ७ ऋषि थे, जो अपने गुरुके शापसे जन्मान्तरमें कालिजरमें हारेन हुए। यात्रीगण हारेणकी प्रतिमाओंकी पूजा करते है। कोटितीर्थसे मृगधारा में जल आता है। किलेके मध्य भागमे पत्थरमें कोटितीर्थ एक बड़ा तालाब है। तंग सीढ़ियोसे पानीके निकट जाना होता है। किनारे पर पत्थर महल और दूसरी पुरानी इमारते है, जिनमें बहुतेरे लेख है।

कोटितीर्थसे आगे जानेपर परिमालका वैठक और अमनसिंहका महल मिलता है।

उत्तरते हुए दूसरा फाटक मिलता है, जिसके निकट दीवारमें लगीहुई जैन तीर्थकरोंकी सुन्द्र प्रतिमा है। इसके वाएं मुसलमानोंकी एक छोटी इमारत है। इससे आगे नीलकंठके पास पहुँचनेसे प्रथम जटाशंकर, श्लीरसागर, तुंगभैरव और कई एक गुफा मिलती है। यहां बहुत शिलालेख है। एक गुफाके लेखमें है कि, चैत्र सुदी नौमी सोमवार संवत् ११९२ रलहनके पुत्र नरिसहने वामदेवकी प्रतिमा स्थापित की। दूसरे लेखमे ज्येष्ठ सुदी नौमी संवत् ११९२ और उसके दादा दीक्षित पृथ्वीधरका नाम है। तीसरे लेखमे है कि श्रीकीर्तिव्मी देव और सोमेश्वर (पृथ्वीराजका पिता) देव दर्शनके लिये आए। तुंगभैरवके पास लिखा है कि कार्तिक सुदी ६ शनिवार संवत्११८८ मे महाश्राणिकका पुत्र सोधनका पोता और मदनवर्माका नौकर वचराजने लक्ष्मीकी मूर्तिको स्थापित किया।

इस स्थानके चारोंओर वैष्णव और शैव दोंनोंकी बहुतेरी देवप्रतिमा है। नीलकंठ महा देवका मन्द्रि एक समय सात मंजिला था, परन्तु अव केवल खंभोंपर एक मंजिलका है, 'जिसमें नीलकठ वड़ा शिवलिंग है । मन्दिरके दरवाजेके पास लेखोंसे छिपेहुए दो वडे पत्थर हैं । खंभोके वीचकी जगहोमे वहुतेरे यात्रियोंने अपने नाम खोदवाए है ।

मिन्द्रसे ऊपर चट्टानमे काटाहुआ एक छोटा तालाव है, इससे वाद लगभग ३० फीट ऊची कालभैरवंकी प्रतिमा मिलती है।

किलेमे मुसलमानोके वहुतेरे मकवरे है, परन्तु कोई सुन्दर नहीं है।

### इतिहास ।

देशी कहावतके अनुसार चंदेल वगके कायम करनेवाले चंद्रवर्माने ३ री अथवा ६ धीं सदीमें कालिजरके किलेको वनवाया। किलाबंदी कुछ स्वाभाविक और कुछ वनवाई हुई है। किले वननेसे पिहले हिन्दू मिन्दिरोसे अवश्य पहाडी छिपी होगी, क्योंकि पिवत्र स्थानोंपर लेखोकी तारीखे किलेके फाटकेंक लेखोसे पिहलेकी है। किरिस्ता कहता है कि ७ वी सदीमें महम्मद साहेवके समयके रहनेवाले केदारनाथने इसको वनवाया। मुसलमान इतिहास वेता-ओने वयान किया है कि कालिजरका राजा ९७८ ई० के आक्रमणमें लाहीरके राजा जयपा-लका एक मित्र था। सन १००८ में आनंदपालने गृजनीके महमूदके ४ थे आक्रमणको रोक्नेके लिये उससे पेगावरमें युद्ध किया, तब कालिजरका राजा भी वहां वर्त्तमान था। सन १०२१ में कालिजरके राजा नन्दाने कन्नोंके राजाको परास्त किया। सन १०२२ में गृजनीके महमूदने किलेपर घरा डाला था, परन्तु राजाके साथ मेल होगया। चदेल राजा दिल्लिके पृथ्वीराजसे परास्त होनेके पश्चान् लगभग सन ११९२ ई० में अपने राज्यशासनके वेठकको कालिजरमें हटा ले गया। सन १२०३ में महम्मद ग़ोरीके राजप्रतिनिधि कुतुवुदीनने कालिजरको ले लिया और कई मिन्दिरोके स्थानोपर मसिज़ वे वनवाई,परन्तु मुसलमानोका अधिकार वहा वहुत दिनोत्तक नहीं रह सका। पिछे कई वार मुसलमानोने कालिजरपर चढ़ाई की।

सन १५३० से १२ वप तक समय समयपर मोगल वाद्गाह हुमायू कालिजरके किलेपर आक्रमण करता रहा । सन १२४५ में अफगान शेरगाहने कालिजरपर आक्रमण किया, जो किलेपर धावा करते समय मारागया, परन्तु किलेको मुसलमानोने ले लिया और शेरगाहके पुत्र जलालके सिरपर छत्र रक्खागया । सन १५७० में मजनूखांने किलेपर आक्रमण किया । अंतमें किला अकबरको मिला । कालिजर अकबरके अधीन राजा वीरवलका जागीर बना । पिछे यह बुदेलोके हाथमें गया और छत्रगालके मरनेपर पत्राके हरदेवगाहके अधिकारमें आया । पीछे ४ पुन्त तक उसी घरानेमें रहा, जिसके पीछे कालिजर कायमजीको मिला । उसके पश्चात कायमजीके प्रतिनिधि द्रियावसिहके अधिकारमें आया । पहले अंगरेजी सरकारने द्रियाव सिहके अधिकारको इल किया था, परन्तु सन १८१२ में उसके कामसे अप्रसन्न होकर एक फीज कालिजरको सेज दी । ८ दिनके पीछे द्रियावसिहने देगके आधे हिस्सेको और किलेको देकर मेल करलिया । सन १८५७ के बलवेके समय किलेकी थोड़ी अंगरेजी सेनाने किलेपर अधिकार कृत्यम रक्खा । सन १८६६ में तोडकर किला वे काम कर दिया गया ।

## संक्षिप्त प्राचीन कथा।

महाभारत-( वनपर्व्व-८५ वा अध्याय ) मेधाविक तीर्थके पास कालिजर नामक पर्वत है, जहां देवहद तीर्थमे स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल होता है। लिंगपुराण-(पूर्वाद्ध-२४ वां अध्याय ) शिवजी वोले २३ वें द्वापरमें श्वेत नामक हमारा अवतार होगा, तब हम जिस पर्वतपर कालको जीर्ण (विनष्ट) करेंगे वह कालिजर कहलावेगा।

कूम्मेपुराण-( त्राह्मी संहिता-उत्तरार्छ, ३५ वां अध्याय )- जगत्मे कालिंजर नामक एक महातिर्थ है, वहां संहारकर्ता भगवान् महेश्वरने कालको जीर्ण करके फिर जिला दिया था।

शिवपुराण-(८वां खण्ड-दूसरा अध्याय) चित्रकृटसे दक्षिण तीनों लोकोंमे प्रसिद्ध कालिंजर पर्वत है, जहां वहुतोंने तप करके सिद्धि पाई है।

#### अज्यगढ़।

कालिजरसे १६ मील पश्चिम वुंदेलखंडके एक छोटे देशी राज्य "अजयगढ" का किला है। राज्यके उत्तर चरखारी राज्य और वांदा जिला, दक्षिण और पूर्व पन्ना राज्य और पश्चिमः छत्तरपुर राज्य है। सन १८८१ में राज्यका क्षेत्रफल ८०२ वर्गमील था। और ३२१ विस्तियों में ८१४५४ मनुष्य वसे थे। जिनमें ७८४२७ हिन्दू, २७६८ मुसलमान, २१४ जैन और ४५ दूसरे थे। पहाड़ी पर १७४४ फीट समुद्रके जलसे ऊपर पत्थरका ९ वी सदीका बनाहुआ पुराना किला है, जिसके चारोंओरका चेहरा करीन ५० फीट ऊंचा है। पहाड़ीके उत्तरा प्राद्मूल पर नव शहरमें राजा रहते है। राज्यकी मालगुजारी २२५००० रुपया और सैनिक वल १५० सवार, १००० पैदल, १६ तोप और ५० गोलंदाज है।

## इतिहास ।

राजा छत्रशालकी मृत्यु होनेके पश्चात् लगभग सन १७३४ ई० मं बुदेलखंडके वटने पर उसके लड़के जगतरायके हिस्सेमें अजयगढ़के चारोंओरका देश शामिल था, परन्तु सन १८७० में महाराष्ट्रोंने इसको छीन लिया। सन१८०३ में जब बुन्देलखंडका हिस्सा अंगरेजोंकेर मिला, तब अंगरेजी फीज अजयगढ़को भेजी गई, परन्तु किलेके गवर्नरने घृस लेकर लक्ष्मण दानाको किलादे दिया, जिसका कवजा अंगरेजोंने दृढ़ किया। पीछे सन १८०९ मे अंगरे-जोंने किलेको जीत कर पहला बुन्देला हुकूमत करनेवाला बख्तासिंहको किले और राज्यको दिदया। उसके प्रतिनिधि अवतक सवाई महाराजकी पदवीके साथ राज्य करते हैं और ७०१० रुपया खिराज देते हैं। सन्मानके लिये यहांके राजाओंको १९ तोपोकी सलामी मिलतीहै।

#### छत्तरपुर ।

अजयगढ़के दक्षिण ओर बांदासे सागर जानेवाले मांगिर वांदासे ७० मील दक्षिण पश्चिम वुन्देलखंडमे छोटे देशी राज्यकी राजधानी छत्तरपुर है, जहां रेलवे नहीं है। यह २४ अंश ५४ कला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश ३८ कला पूर्व देशान्तरमें स्थित है।

इस सालकी जनसंख्याके समय छत्तरपुरमें १२९५७ मनुष्य थे । जिनमें १०३४८ हिन्दू, २०९५ मुसलमान, २८६ जैन, और २२८ एनिमिप्टिक।

चुन्देलखण्डकी (थोड़े दिन रहने वाली) स्वाधीनताको कायम करनेवाला प्रसिद्ध राजा छत्रशाल था। जिसके नामसे इस कसबेका नाम छत्तरपुर पड़ा, जिसका ५ गुंबजवांला सुन्दर समाधि-मन्दिर यहां है और फैलेहुए छत्रशालके महलकी निशानियां है।

राज्य—राज्य हमीरपुर जिलेके दक्षिण है। ढासन और केन नदी सीमापर है। राज्यका क्षेत्रफल १२६९ वर्गमील और माल गुजारी २५०००० रुपये है। जनसंख्या सन १८८१ ई०

मे १६४३७६ थी, जिनमे १५८१०८ हिन्दूं, ५५१० मुसलमान, ७४५ जैन और ९ क्रस्तान ३१५ गांवोमें वसते थे।

राजवंश प्वार राजपूत है। राजा विश्वनाथिसह वहादुर (२४ वर्ष वयके ) वर्तमान नरेश है। इनके पूर्व पुरुपोने महाराष्ट्रोंके छूट पाटके समय राजा छत्रशालके वंशघरोसे इस राज्यको छीन लिया सन १८२७ मे छत्तरपुरके प्रधानको राजाकी पदवी मिली। यहांके राजाका सैनिक वल ६२ सवार, ११७८ पेदल और पुलिस, ३२ तोपें और ३८ गोलन्याज हैं। ११ तोपोकी सलामी मिलती है।

इस राज्यमे नवगर्ग छावनी (जन-मंख्या १०९०२) वडी वस्ती है।

## बिजावर ।

उरछा राज्यसे उत्तर वुदेलखडमे विजावर एक छोटा देशी राज्य है, जिसका क्षेत्रफल ९७३ वर्गमील है। सन् १८८१ ई॰ मे २९८गावोमे ११३२८५ मनुष्य थे, अर्थात् १०८२४६ हिन्दू, २५०६ जन, २४०५ मुसलमान १२३ आदि निवासी और ५ इस्तान। राज्यकी माल-गुजारी २२५००० रुपया थी। देश पहाडी है। लोहावाले पत्थर बहुत होते है। प्रधान कसवा विजावर छत्तरपुरसे दक्षिण ओर है।

#### इतिहास ।

सन १८११ में अगरेजी सरकारने विजावरके राजा रतनिसहके अधिकारको हढ़ किया। सन १८५७ के बलबेकी खैरख्वाहीके समयसे विजावरके राजाओंको सन्मान सूचक ११ तोपोकी सलामी मिलती है। इनको सन १८६६ में महाराजकी पदवी मिली। राजा छत्रशान् छके पुत्र जगतराज, जगतराजके पुत्र वीरिसह देव थे। जिनके वशधर वर्तमान विजाबर नरेश सवाई महाराज भानुप्रतापिसह बुदेला राजपूत है। इनका सैनिक वल १०० सवार, ८०० पैदल, ४ तोप और ३२ गोलदाज हैं।

#### पन्ना ।

वादासे जन्बलपुर जो सडक गई है, उसके निकट (काल्जिरसे दक्षिण) बांदा कसवेसे ६२ मील दक्षिण बुदेलखंडमे देशी राज्यकी राजधानी पन्ना एक कसवा है। यह २४ अंग ४३ कला ३० विकला उत्तर अक्षांगऔर ८० अश१३ कला ५५ विकला पूर्व देशान्तरमे स्थित है,

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय पत्रामे १४७०५ मनुष्य थे । अर्थात् ११७४१ हिन्दू २१८० मुसलमान, ५७२ एनिमिष्टिक, १५८ जैन ४२ सिक्ख और १२ क्रस्तान ।

पन्ना समुद्रसे ११४७कीट ऊपर प्राय. पूरे तरहमे पत्थरसे वना हुआ सुंदर कसवा है। जिसमे एक नया राजमहल और नवीन वनाहुआ वलदेवजीका मन्दिर और कई एक वड़े देवमन्दिर हैं।

पन्ना राज्य-यह मध्य भारत-वुन्देलखंड एजेसीके पोलिटिकल सुपिरेटेडेटके अधीन देशी राज्य है। इसके उत्तर अंगरेजी वांटा ज़िला और चरखारी राज्यके डिविजनोमेसे एक पूर्व कोठी, सुहावल, नागौड़ और अजयगढ राज्य, दक्षिण मध्य प्रदेशमे दमोह और जवलपुर जिले और पश्चिम छत्तरपुर और अजयगढ राज्य है।

राज्यका क्षेत्रफल २५६८ वर्गमील है। विन्ध्यचाटके ऊपर ऊंची भूमि पर राज्यका अधिक भाग है। अधिक भूमि पहाड़ी आर जंगली है। मालगुजारी ४५०००० रुपया है। थह राज्य हीरेकी खानके छिये प्रसिद्ध है। चट्टानोके प्रायः पंदरह वीस फीट नीचे बहुमूल्य पत्थर मिछता है, जिसके छिये कई एक महीनोके परिश्रमकी आवशक्यता है। पहिछे के समान अब हीरे नहीं निकछते है, तौभी प्रतिवर्ष छगभग १००००० रुपयेका हीरा निकाछा जाता है।

सन १८८१में राज्यमें एक कसबा, ८६७ गांव और २२७३०६ मनुष्य थे, जिनमें २०३४२५ हिन्दू १६६०९ आदि निवासी, ५९८९ मुसलमान, १२७१ जैन, ९ क्रस्तान, और ३ पारसी थे। आदि निवासीमे गोड और कोल दो जाति है।

## इतिहास।

पन्नाके राजाका आदि पुरुषा प्रसिद्ध राजा छन्नशालके पुत्रोमेसे एक हरदीशाह है। जब अंगरेजोने बुन्देलखंडमे प्रवेश किया, तब राजके प्रधान राजा किशोरिसह थे। उस समय राज्य पूरे हलचलमे था। अंगरेजी सरकारने सनदों द्वारा राजाके अधिकारको दृढ किया। सनदें सन १८०० और १८११ में मिली। सन १८५० के बल्चेकी खैरख्वाहीमें राजाको २०००० रुपयेके इज्जतकी पोशाक मिली और १३ तोपोकी सलामी मिलनेकी आज्ञा हुई। सन १८७० ई० मे वर्त्तमान पन्नानरेश महाराज सर रुद्रप्रतापिसह वहादुर के. सी. एस. आई. राजा हुए। और १८७६ में प्रिंस आफ बेल्सने इनको के सी. एस. आई की पद्वी दी। महाराज ४२ वर्षकी अवस्थाके वुन्देला राजपूत है इनका सैनिक वल २५० सवार, २४४० धैदल, १९ तोपें और ६० गोलंदाज है।

# सातवाँ अध्याय।

वान्दा, महोबा, चरखारी, जयतपुर; मऊरानीपुर, उरछा, टिहरी, और झांसी ।

#### बान्दा।

वदौसा स्टेशनसे २५ मील (मानिकपुर जंक्शनसे ६२ मील पश्चिमोत्तर) बान्दाका रेलवे स्टेशन है। वान्दा पश्चिमोत्तर देशके इलाहाबाद विभागमें जिलेका सदर स्थान केन नदींके दाहिने किनारेसे १ मील पूर्व एक कसवा है। यह २५ अंश २८ कला २० विकला उत्तर अक्षेशि और ८० अंश २२ कला १५ विकला पूर्व देशान्तरमें स्थित है।

इस सालकी जर्न-संख्याके समय वान्दामे २३०७१ मनुष्य थे; अर्थात् १६५२२ हिन्दू ६२६४ मुसलमान्, २११ जैन, ५५ कृस्तान, १६ सिक्ख, २ वौद्ध, और १ दूसरे।

वान्दाका नवाव सन १८५८ ई० में बलवेके अपराधसे निकाल दिया गया, तबसे इस ्ह्राहरकी घटती होती जाती है। बान्दामें १६१ देवमन्दिर, ६६ मसजिद और ५ जैनमन्दिर (जिनमें कई उत्तम) हैं। जिलेकी कचहरियां, जेललाना, अस्पताल, गिरजा और स्कूल है।

शहरसे १ मील फतहपुर रोडपर छावनी है। नदीके बाएं किनारे रेलवे पुलके पास स्रूरागढ़ नामक पुराना किला उजाड़ पड़ा है, जिसको सन १७८४ में गुमानसिंहने बनवायाथा। वान्दा जिला-इसके पूर्वोत्तर और उत्तर यमुना नदी, पश्चिम केन नदी, हमीरपुर जिला और गौरिहरका देशी राज्य, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व पन्ना, चरखारी और रीवां देशी राज्य और पूर्व इलाहावाद जिला है।

जिलेका क्षेत्रफल २०६१ वर्ग मील है। इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय जिलेमं ७०५९०७ मनुष्य थे, जिनमे २५७०८५ पुरुप और २४७८२२ स्त्रिया थीं। जिलेमे चमार, ब्राह्मण, राजपूत और अहीर अधिक है ( चमारकी संख्या सब जातियोसे अबिक है इससे वह प्रथम लिखा गया )।

वान्दा जिल्लेक ३ कसवेंगि सन १८८१ मे ५००० से अधिक मनुष्य थे । वान्दामें २८९७४, राजापुरमे ७३२९ और मताउघमे ६२५८।

#### महोबा।

वादासे २० मील ( मानिकपुरसे ८२ मील ) पश्चिम कवराईका स्टेशन है, जहा चन्देल राजा वज्ञाहमका वनवाया हुआ त्रह्मताल नामक तालाव है। अब यह थोड़ा गहरा है। इसके किनारे बहुतेरे पुराने मन्दिर और मकानोकी निज्ञानियां देख पड़ती है।

कवराईसे १३ मील और वादासे ३३ मील ( मानिकपुरसे ९५ मील ) पश्चिम महोत्रा का स्टेशन है। महोवा हमीरपुर जिलेमे तहसीली मुकाम और पुराना कसवा है। यह २५ अग १७ कला ४० विकला उत्तर अक्षाश और ७९ अंश ५४ कला ४० विकला पूर्व देशान्तरमे है। बांदासे सागरको और हमीरपुरसे नवगगको नहोवा होकर सड़कें गई है। महोवासे ५४ मील उत्तर हमीरपुरकसवा है। महोवामे सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ७५६७ मनुष्य थे।

चन्देल राजपूत राजा चन्द्रवर्मीने सन इस्तीके ८ वे शतकमे इसकी वसाया और यहां महोत्सव यज्ञ किया, इससे इसका नाम महोवा पडा। चन्देल राजाओंकी वनवाई हुई मदन सागर नामक झीलके किनारे पर यह वसा है। इसके ३ हिस्से है, एक मध्य पहाडीके उत्तर पुराना क़िला, दूसरा पहाड़ीके शिरपर भीतरीका किला, और तीसरा दक्षिण ओर दरीवा।

चन्देलोंके समयकी कारीगरीको दिखलाती हुई आस पासमे वहुत पुरानी इमारते हैं। चन्द्रवर्मा जिस स्थानपर मरा, वहा रामकुण्ड है। किले डजाड पड़े हैं। मदनवम्मीका वनवाया हुआ मुम्बादेवीका मन्द्रिर है, जिसके दरवाजेके आगे पत्थरके स्तम्भपर मदनवम्मीका लेख है। वनवाई हुई झोलोमेस दो भर गई है, परन्तु ११ और बारह शतकोंके वनेहुए कीर्ति—सागर और मदन—सागर अभीतक गहरे और स्वच्छ पानीवाल है। किनारोपर और टापुओं उज़ उज़े पुजड़े मन्द्रिर, चहान काटकर बनीहुई वड़ी बड़ी प्रतिमाएँ और बहुतरे पुराने मन्दिरोक्षी निशानियां देख पड़ती है। पहाड़ियोपर पूर्व समयके राजपृतोंके गर्मीके दिनों से रहनेके मकान अरे देवस्थान हैं। मुसलमानी अमलदारीका वनाहुआ जालनखांका सकवरा और मसजिद है।

नई वस्तीमे तहसीली, पुलिस स्टेशन, पोष्ट आफिस, अस्पताल और स्कूल है।

### इतिहास्।

चंदेलोकी प्रधानताके समय ९ वीं सदीसे १४ वीं तक महोत्रा उस कुलकी राजधानी था चदेलोने कसबेको और इसके पड़ोसको उत्तम मकानेंसि संवारा जिनकी बहुत निशानियां अव तक है । २० वां प्रधान पिछला राजा परमाल सन ११८३ ई० मे दिल्लोके राजा पृथ्वीराजसे परास्त हुआ। इसके पश्चात् चंदेल राजकुमारोने महोबाको छोड़कर कालिजरके पहाड़ी किलेम अपनी राजधानी बनाई। लगभग १२ वर्ष पीछे शहाबुदीन गोरीके जनरल कुतुबुदीनने महोवाको जीत लिया और ५०० वर्ष मुसलमानोके हाथमें रहा। सन १६८० में जिला छत्रशालके अधीन हुआ। उसके मरनेपर लगभग सन १७३४ मे एक तिहाई राज्य पेशवाको मिला जिसका एक हिस्सा महोवा बना।

प्रसिद्ध कवि चन्दवरदाई कृत पृथ्वीराज रायसामे लिखा है कि (बारहवे शतकमे) दिल्लीके महाराज पृथ्वीराजकी सेना मार्ग भूलकर महोवेमें पहुँची। वहां उदलसे घोर युद्ध हुआ। पृथ्वीराजकी सेना परास्त हुई, तब पृथ्वीराज स्वयं लड़नेको आए। उन्होंने जयचन्द राठौरकी भ०हजार सेना, लाखन, उदल, ब्रह्मादित्य और चन्देलोंको परास्त करके बहुतेरोको कालिजरके किलेमे कैद किया और अपने सामन्त पञ्जूको महोवेमे छोड़ कर बहुत द्रव्य ले दिल्लीमे आए।

#### चरखारी।

वान्दासे ग्वालियर जानेवाली सड़कके पास रेलवे सड़कसे कई एक मील दक्षिण वुन्दे-लखंडमे एक छोटी देशी राजधानी चरखारी है। यह २५ अंश २४ कला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश ४७ कला पूर्व देशान्तरमें स्थित है। कसवेके निकट एक वड़ी झील है। एक तालाव आस पासके मैदानको पटाता है। पहाड़ीपर छोटा किला है, जिसमे जानेके लिये चट्टानमें काटकर वनी हुई सीढियो द्वारा मार्ग है। चरखारीमें १० वर्षसे प्रतिवंध कार्तिक शुक्त प्रति-पदासे पुर्णिमां तक गोवर्द्धननाथजीका मेला होता है।

चरखारी राज्य-अजयगढ़ राज्यके उत्तर बुन्देळखंडमें चरखारी राज्य है सन १८८१ में राज्यका क्षेत्रफळ ७८७ वर्गमीळ और सनुष्य-संख्या १४३०१५ थी, जिनमें १३५६३५ हिन्दू, ६२७४ मुसळमान, ९४५ आदि निवासी, १०० जैन और ६२ दूसरे थे। राज्यकी वार्षिक माळगुजारी ५००००० रुपया है।

#### इतिहास।

राजा वीजी बहादुरको अंगरेजी सरकारकी अधीनता स्वीकार करनेके पश्चात् सन१८०४ ई० मे सनद मिली और सन १८११ में वह दृढ़ की गई बलवेकी खैरख्वाहीमें उस समयके राजाको २०००० रुपया वार्षिक आयकी भूमि और सन्मानके लिये ११ तोपोकी सलामी मिलनेकी आज्ञा मिली। चरखारीके वर्तमान नरेश३८ वर्षकी अवस्थाके महाराजाधिराज जयसिंह देव है।

#### जयतपुर।

महोवासे १४ मील पश्चिम (मानिकपुर जंकशनसे १०९ मील) कुल पहाड़का स्टेशन है, जहां तहसीली, थाना, सराय स्कूले, कई मन्दिर, मसजिद और तालाब और एक दूटा हुआ किला है।

कुल पहाड़से ५ मील और महोवासे १९ मील पश्चिम ( मानिकपुरसे ११४ मील ) हमीपुर जिलेमे जैतपुरका स्टेशन है जिससे १ मीलपर वेला तालके किनारे २ मीलकी लम्बाईमें कई दुकड़ोंमें जैतपुर वस्ती है, जिसको सन ई० के अठारवी शताब्दीके आरम्भमे प्रसिद्ध बुन्देलाराजा छत्रशालके पुत्र जगतराजने वसाया। राजा छत्रशालने बड़े किलेको बनवाया एक चन्देल राजाने सन ई० की ९ वी शताब्दीमें वेला तालको बनवाया था यह ५ मीलके घरेमें अब बहुत कम गहरा है। इसका बान्य सन १८६९ ई० मे फट गया।

जैतपुरमें एक सुन्दर मन्दिर और एक छोटा और एक बड़ा दो पुराने किले है।

## मऊ रानीपुर।

जैतपुरके स्टेशनसे २७ मील (मानिकपुर जंक्शनसे १४१ मील) पश्चिम मऊ रानी-पुरका रेलवे स्टेशन है। मऊ रानीपुर झांसी जिलके दक्षिणपूर्वकी तहसीलका सदर और ज्यापारका स्थान एक म्युनिस्पल कसवा है।

इस सालकी जन-संख्याके समय इसमे १९६७५ मनुष्य थे, जिनमे १७४१८ हिन्दू, १८१३ मुसलमान, ४४३ जैन और १ कृस्तान थे।

मकानोमे बहुतेरे ख़ुत्रसूरत मकान है। एक अस्पताल, एक सराय और कई धर्मशाला है। वाजारके पास पुराने किलमे सरकारी आफिस है।

यह पहले एक गांव था जो सन १७८५ ई० से वहा है । हालमे इसकी तिजारतकी वड़ी तरकी हुई है । खडुआ कपडा यहा वनकर भारतके सब प्रदेशोमे जाता है । रानीपुर कसवा मऊ रानीपुरसे ४ मील दूर है जिसके साथ यह एक म्युनिसिपलिटी वनता है ।

#### उरछा।

मऊ रानीपुरसे २० मील (मानिकपुरसे १६८ मील) वडवा सागरका स्टेंगन है। उरछाके राजा उदितासिंहने सन १७०५ और १७२३ ई० के वीचमें वडवासागर झीलको चनवाया, जिसका वान्य ने मील लम्वा है। नीचे ४ मील फैलीहुई भूमिपर आम और दूसरे वृक्ष लगे है, जिनमें बहुतेरे बहुत पुराने और बहुत बडे है। झीलके किनारेपर वडवासागर नामक वडी वस्ती ३ दुकडे होकर वसी है, जिसके पश्चिमोत्तर उदितासिहका वनवायाहुआ पुराना किला है, जिसमें अब डॉक बंगला है। सन १८८१ की जनसंख्याके समय वडवासागरमागरमें ६३१५ मनुष्य वसे थे।

बड़वासागरसे ६ मील आगे उरछाका स्टेशन है। उरछा मध्य भारतके बुन्देलखण्डमे टिहरीकी पुरानी राजधानी वेतवा (वेत्रवती) नदीके दोनो किनारीपर वसा है, जो प्रायः अब छोड़ दिया गया है। यह २५ अंश २१ कला उत्तर अक्षाश और ७८ अश ४२ कला पूर्व देशान्तरमे स्थित है।

सन १५३१ ई० म राजा रुद्रप्रतापने अपनी राजधानी कोरडको छोड़ उरछाको वसाकर उसको राजधानी वनवाई। नदीके तीर राजमहल, एक किला और राजाओकी छतरी ( समाधिमन्दिर) है। दिल्लीका वादशाह जहांगीर जब उरछा देखनेको आया, उस समय यहाके राजा वीरसिंहदेवने उसके रहनेको एक उत्तम महल वनवाया जो अवतक स्थित है।

### टिहरी वा टीकमगढ।

उरछाके रेलवे स्टेशनसे ४० मील दूर उरछा राज्यके दक्षिण-पश्चिम कोनेमे इसकी वर्त-मान राजधानी टिहरी वा टीकमगढ़ है, जहां रेलवे नहीं गई है। उरछासे टिहरी तक सडक है।

इस सालको जन-सख्याके समय इसमे १७६१० मनुष्य थे, अर्थात् १२३६३ हिन्दू, ३६६५ मुसलमान, ९३० जैन, ६४९ एनिमिष्टिक और ३ क्रस्तान ।

टीकमगढ़में राजांके महलके अतिरिक्त कोई अच्छा मकात नहीं है। टीकमगढ़का किला कुसवेंके भीतर है।

उरछा राज्य-राज्यके पश्चिम झांसी और ललितपुर जिले, दक्षिण ललितपुर जिला और पन्ना और विजावर देशी राज्य, पूर्व विजावर, चरखारी और गरवली राज्य है।

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय राज्यमे ३११५१४ मनुष्य थे । जिनमे २९४७ १४ हिन्दू, ९५६० मुसलमान, ७२३३ जैन, और ७ दूसरे ।

यह राज्य वुन्देलखण्डके देशी राज्योमें सबसे पुराना और प्रतिष्टामें बड़ा है । बुन्देल-खण्डमें केवल उरछा राज्यमे टकसाल है । बगावतके समय उरछा ख़ैरख्वाह रहा, इससे इसका ख़िराज माफ करिंद्या गया।

राज्यका क्षेत्रफल १९३४ वर्षमील और मालगुजारो ९ लाख क्र्ये है।

देशके अधिक हिस्से पहाड़ी, जंगली, कम उपजाऊ और कम आबादी है। महाराजके पूर्वजोके बनवाए हुए कई बड़े तालाव है।

#### इतिहास ।

सन १८१२ ई० में उरछाकी हुक्मत करने वाले राजा विक्रमादित्यसे अंगरेजी सरका-रकी संधि हुई। सन १८३४ में राजाके मरनेपर दत्तक पुत्र सुजनसिंह राजा हुए। जो तुरंतहीं मरगए, तब उनकी विश्ववाने हमीरसिंहको गोद लिया। राजा हमीरसिंहके मरनेके उपरांत सन १८७४ में उनके छोटे भाई वर्तमान उरछा नरेश महाराज महीन्द्र सवाई प्रतापसिंह वहादुर उत्तराधिकारी हुए। इनको सन १८६५ में महाराजकी और सन १८८२ में सवाईकी पुस्तहानी पद्वी मिली। महाराज ३२ वर्ष अवस्थाके चुन्देला राजपृत है उरछाके राजाओंको १५ तोपों-की सलामी मिलती है। सैनिक वल २०० घोड़ेसवार, ४४०० पेदल, ९० तोप और १०० गोलंदाज है। (झांसीके इतिहासमें देखों)।

बुन्देलखण्ड राज्य-यमुना नदी और मध्य प्रदेशके मध्यमें बुन्देलखण्ड है। इसकी पश्चिमी सीमा चन्वल नदी और पूर्वी सीमा रीवां राज्य है। इसमें कई अंगरेजी जिले और ३० के लगभग देशी राज्य है।

सबसे पहिलेके निवासी गोंड खयाल किए जाते हैं। उनके वादके चंदेल राजपूत ईस्बी सनकी चौदहवी ज्ञतान्दीके अन्तमे गढ़वा राजपूत आकर बसे, जो बुन्देला कहलाते थे। इसी कारणसे इस देशका नाम बुन्देलखण्ड पड़ा।

सन १८८१ ई० में वुन्देलखण्डके देशी राज्योंका क्षेत्रफल १०२२७ वर्गमील और जनसंख्या १४१६५८० थी।

वुन्देलखण्डके राज्योमें उरछाकी आय ९०००००, दतियाकी ९०००००, चर्कारीकी ५०००००, पत्राकी ४५००००, छत्तरपुरकी २५००,०० अजयगढ़की २५०००० और विजा-वरकी आय २२५००० रुपये हैं । दूसरे राज्य बहुत छोटे हैं ।

## झांसी।

चरछासे ७ मील (मानिकपुरसे १०१ मील पश्चिम कुछ उत्तर ) झांसी जंक्शन स्टेशन है। झांसी पश्चिमोत्तर प्रदेशमे किस्मत और जिलेका सदर स्थान बतेवा नदीसे कई मील पश्चिम पहाड़ी क्लिके नीचे एक छोटा ग्रहर है, जिसका टूटा हुआ धेरा ४ दे मीलका है। द्वीवारकी मोटाई ६ फीटसे १२ फीट तक और ऊचाई १८ से ३० फीटतक है। जिसमे ९ दरवाजे है। झासी २५ अंश २७ कला ३० विकला उत्तर अक्षाश और ७८ अंश ३७ कला पूर्व देशान्तरमे स्थित है।

इस सालकी जन-संख्याके समय झांसीमे ५२७७९ मनुष्य थे, अर्थान् २०९८६ पुरुष और २२७९२ क्षियां, जिनमे ४०७१२ हिन्दू, १०२०७ मुसलमान, १५७५ क्रस्तान, ९२१ बाँद्ध, ३१० जैन, और ५४ पारसी थे। मनुष्य सख्याके अनुसार यह भारतवर्षमे ७३ वां और पश्चिमोत्तर देशमे १५ वां शहर है।

शहरमे हल्दीगंज नामक नया चौक समचतुर्भुज बना है, जिसके चारो वगलोमे एकहीं समान ८८ दुकाने और चारो दिशाओमे ४ फाटक है। शहरमे एक ओर एकही जगह मीठे पानीके ५ कूप है, जिससे उस स्थानका नाम पश्च कूआ पड़ा है। इसके पास एक मन्दिर है, जहां में टिका था।

झांसीमे फौजकी वड़ी छावनी है, जिसमे ४ कम्पनी गोरी सेना और हिन्दुस्तानी रेजीमेट है ! किछा—गहरके पास मैदानमे एक पहाड़ी पर किछा है, जहांसे गहर और चारो तरफके देश देख पड़ते है । किछेके नीचे पूर्व और उत्तर वगलमें शहर वसा है । किछेको पत्थरकी दीवार मोटाई १६ फीटसे २० फीट तक है । दक्षिण वगलको गोलोसे वचानेके लिये एक पुस्ता वना है, जिसके पास १२ फीट गहरी और १५ फीट चौड़ी खाई है ।

झासी जिला—झांसी पश्चिमोत्तर देशमे एक कमिश्नरके आधीन एक डिवीज़न है, जिसमें जालौन, लिलतपुर और झांसी ३ जिले हैं।

झासी जिलेके उत्तर ग्वालियर और समथर और राज्य जालीन अगरेजी जिला,पूर्व हासन नदी, जो झांसीको हमीरपुर जिलेसे अलग करती है, दक्षिण लिलतपुर जिला और उरछा राज्य और पश्चिम दितया ग्वालियर और खिनया धाना देशी राज्य है । वतवा हासन और पाहुज ३ प्रथान नदी है। एक सडक झासीसे काल्पी होकर कानपुरको गई है।

जिलेका क्षेत्रफल १५६७ वर्गमील है। इस जिलेके ४ कसवोमेसे (झांसीके अतिरिक्त ) मऊ रानीपुर मे १९६७५, और गुरसराय, वड़वा सागर और मांडेरमे १०००० से कम मनुष्य है। इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय झांसी जिलेमे ४०९७०९ मनुष्य व जिनमे २१४६४६ पुरुष और १९५०६३ स्त्रिया थी।

#### इतिहास ।

ई० सनकी १७ वीं शताब्दीके आरम्भमे वीरसिंह देव जरछा राज्यका शासन करता था। उसने अपनी राजधानीसे ८ मील पर झांसीका किला वनवाया। वीरसिंह देवने जहां-गीरके कहनेसे वादशाह अकवरके प्रिय मंत्रीको मारडाला, इसलिये वादशाहने सन १६०२ ई० मे सेना भेजकर देशको पैमाल और उजाड़ किया। वीरसिंह देव भाग गया, परन्तु सन १६०५ ई० मे जब जहांगीर गई।पर बैठा, तब वीरसिंह देवका अपराध क्षमा हुआ । वह वादशाह जहांगीरका प्रिय बना रहा। सन १६२७ ई० मे जहागीरके पुत्र शाहजहांके वादशाह होनेपर वीरसिंह देव वागी हुआ। यद्यपि उसको अपने पहले राज्यपर अविकार रखनेकी आज्ञा मिली, पर वह अपनी पहली स्वाधीनताको फिर नहीं प्राप्त करसका। पीछे उरछा राज्य कभी मुसलमानोके हाथमे और-कभी बुन्देला प्रधानोंके अधीन रहा।

सन १७३२ ई० में छत्रशालने महाराष्ट्रींकी सहायता चाही, जो उस समय पहला पेशवा वाजीरावके अधीन मध्य देशपर चढ़ाई कर रहे थे, वे उसकी सहायताके लिये आए सन १७३४ ई० में राजा छत्रशालके मरने पर सहायताके वदलेमें राज्यका के भाग महा-राष्ट्रींको दिया गया दिए हुए राज्यमें वर्तमान झांसी शामिल थी सन १७४२ में महाराष्ट्रींने उरछा राज्य पर चढ़ाई करके उसको अपनी दूसरी मिलकियतोंमें मिला लिया।

पेशवाके जनरल नारो शंकरने सन १७४४ ई० में यहांके किलेको हुढ़ किया और झांसी शहरको नियत करके उरछाके निवासियोंको यहां वसाया।

पेशवाने सन १८१७ ई०मे अपने हक़को ईष्ट इण्डियन कम्पनीको देदिया देशी राजाओंने अंगरेजी रक्षाके अधीन सन १८५३ ई० तक राज्य किया । उसी सनमें उनकी मिलक़ियतें अङ्गरेजी गर्वनमेन्टके पास चली गई। झांसी राज्य जालीन और चन्देरी जिलोंके साथ एक सुपरिण्टेडेन्सीके अधीन हुआ। राजा रावकी विधवा रानी लक्ष्मा वाईको पंशन नियत हुई। रानी अप्रसन्न रही क्योंकि उसको गोद लेनेकी आज्ञा न मिली और पशुओंकी हिंसाकी क्कावट न हुई, इससे हिन्दुओमे मजहंबी जोश फैला।

सन १८५७ ई० के वछवेके समय ता० ५ वीं जूनको १२ वीं देशी पैदल सेनाके कुछ सिपाहियोंने किलेको अधिकारमे करिलया, जिसमे खजाने और मेगजीन भी थे । बहुतेरे युरोपियन अफसर उसी दिन मारे गये। शेष आदिमयोने जो अपने परिवारके साथ कुल ६६ मनुष्य थे किलेमे पनाह लिया था, कई रोज बाद सबके सब छलसे मारे गए। रानीने सर्वेपिर अपना अख़ितयार प्राप्त करनेको चाहा परन्तु वागियोमें झगड़ा उठा उरलाके मुखियाने झांसी पर महासरा करके निर्दयताके साथ देशको छ्टा।

सन १८५८ ई० के मार्च महीनेमें अंगरेजोंन झांसी पर आक्रमण किया। २१ मार्च ता० ४ थी अप्रैल तक ३४३ अंगरेजी सैनिक मर और घायल हुए, जिनमें ३६ अफ़सर थे। शहर और किलेकी रक्षाके लिये रानीके अधीन ११००० सिपाही, वागी इत्यादि थे। ५ वीं अपरेलको अंगरेजी अफसर सररोज़ने किले और शहरको फिर लेलिया, परंतु किलेकी रक्षाके योग्य उसके पास सेना न थी इसलिये वह काल्पीको चला गया। उसके जानेपर फिर बग़ा- वत हुई। कुछ दिनोंके उपरांत फिर संप्राम आरंभ हुआ। रानी पुरुष्वेपसे चोड़े पर सवार हो बड़ी दिलेरीके साथ लड़ती थी। ता० १० वा १८ जूनको उसका घोड़ा ग्वालियरके किलेके समीप एक नाला पार होते समय ठोकर खाकर गिर पड़ा। एक सवारने जो उसको खी वा रानी नहीं जानता था, रानीको काट डाला उसी रातको रानीके सम्वन्धियोने उसकी देहको जला दिया।

सन १८३१ ई० में अंगरेजोंने झांसी और यहांके किलेको ग्वालियरके महाराजको दे दिया, परन्तु सन १८८६ ई० मे इनको महाराजसे लेकर बदलेमें ग्वालियरका किला लैटा दिया।

### रेलवे ।

झांसी रेलवेका वड़ा केन्द्र है। यहांसे इण्डियन मिडलेंड रेलवेकी लाइन ४ ओर गई हैं, ं जिसके तीसरे दर्जेका महसूल प्रति मील २ ई पाई

' मील प्रसिद्ध स्टेशन (8) पूर्वेत्तर १५ द्तिया मील प्रसिद्ध स्टेशन ६० ग्वालियर ७१ उराई १०१ धीलपुर ९२ काल्पी १३५ आगरा छावनी १३७ कानपुर जक्ञन १३५ आगरा किला दक्षिण थोड़ा पश्चिम (२) मील प्रसिद्ध स्टेशन पूर्व कुछ दक्षिण (8) ५६ छछितपुर मील प्रसिद्ध स्टेशन ९५ बीना जंकुशन ७ उरछा वीनासे पूर्व ३३ रानीपुर रोड मील प्रसिद्ध स्टेशन ४० मऊ रानीपुर ४६ सागर ७२ कुल पहाड़ १४८ भिल्सा ८६ महोबा १५३ साची ९६ कवराई १८१ भोपाल जक्शन ११९ बान्दा भोपालसे पश्चिम १५२ तमोलिया मील प्रसिद्ध स्टेशन १६२ करवी २४ सिहोर छावनी १८१ मानिकपुर जक्शन ११४ उज्जैन झांसी इलाहावादसे मानिक-२२७ हुजगावाद पुर और वान्दा होकर २४३ २३८ इटारसी जंकशन मील और कानपुर और **उत्तर थोड़ा पश्चिम** (3) कारपी होकर २५७ मील है.

## , आठवाँ अध्याय ।

जालीन, काल्पी, हमीरपुर, ताल्वेहट, लिलतपुर, चंदेरी, सागर, दमोह,राजगढ़, नरसिहगढ़, भिलसा, सांची, भूपाल, हुशंगावाद, और इटारसी जंकरान।

#### जालौन ।

झासीसे ७१ मील पूर्वोत्तर कानपुर झांसी सेक्सन पर उराईका रेलवे स्टेशन है। उराई झांसी विभागके जालौन ज़िलेका सदर स्थान एक कसवा है। पहले यह छोटा गांव था। अब इसमे८०००से अधिक मनुष्य है। यहां मामूली सरकारी आफिसोके अतिरिक्त कई एक मकवरेहै। उराईसे लगभग २० मील उत्तर जालौन एक कसवा है। यह २६ अंश ८ कला ३२ विकला उत्तर अक्षांत्र और ८९ अंश २२ कला ४२ विकला पूर्व देशांतरमे स्थित है। जहां अभी रेल नहीं गई है।

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इसमे १००५७ मनुष्य थे, जिनमे ८६०४ हिंदू और १४५३ मुसलमान । इसमे बहुत अच्छे मकान, उजड़ा हुआ किला जो सन १८६० में नाकामकर दिया गया, तहसीली,पुलिस स्टेशन,अस्पताल और स्कूल है। पुराने किलेके स्थानपर ५०००० रुपयेके ख्रचसे एक नया बाजार बना है। यहां थोड़ी तिजारत होती है। प्रधान निवासी महाराष्ट्र बाहाण है, जो दक्षिणी पण्डित कहे जाते है। इनके पुरुप पेशवाके दिपोटीके अधीन अफसर थे।

जालीन जिला—यह झांसी डिवीज़नका उत्तरी जिला है। इसके उत्तर यमुना नदी, पश्चिम ग्वालियर और दतिया राज्य, दक्षिण समथर राज्य और वेतवा नदी और पूर्व वाओनी राज्य है जिलेकी कचहरियां उराईमें हैं।

जिलेका क्षेत्रफल १४६९ वर्ग मील है। इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय इस जिलेमें ३९६४९१ मनुष्य थे, जिनमें २०४३०१ पुरुप और १९२१९० स्त्रियां जिलेके कोच कसवेमें १३४०८, काल्पीमे १२७१३ और जालीन और उराईमें दश दश हजारसे दम मनुष्य थे। जिलेमें चमार, बाह्मण और राजपूत अधिक है।

्काल्पी।

उराईसे २१ मील ( झांसीसे ९२ मील पूर्वोत्तर ) काल्पीका रेलवे स्टेशन है। काल्पी जालीन जिलेमे यमुनाके दहिने एक पुराना कसवा है। यह २६ अंश ७ कला ३० विकला उत्तर अक्षांश और ८९ अंश ४७ कला १५ विकला पूर्व देशान्तरमें स्थित है।

इस सालकी जन-संख्याके समय काल्पीमें १२७१३ मनुष्य थे, जिनमें ९०८७ हिन्दू ३५७६ मुसलमान, ३९ जैन और ११ इस्तान ।

नदीके वगलमे वर्तमान काल्पीकी पश्चिमी सीमापर वहुत तवाहियां है जिनमें ८४ गुम्बज वाला मकवरा और १२ वहें मकवरे प्रसिद्ध हैं। काल्पी प्रथम तवाहियों के समीप थी, परम्तु घीरे धीरे दक्षिण-पूर्वको हटी है। यमुनाके तीर टूटा हुआ पुराना किला है।

यमुनापर रेलवेका पुल 'इण्डियन निडलेड रेलवे' के सम्पूर्ण पुलोंसे वड़ा और सुन्दर है। इसमे १० दरवाजे है, जिनमें प्रत्येक २५० फीट लम्बा है। इसके पाए ६० फीट पानीके ऊपर और १०० फीट नीचे है। गर्भिक दिनोमें यमुनापर नावका भी पुल बनता है।

काल्पीका कागज और मिश्री प्रसिद्ध है।

इतिहास-संवत् १८७४ का वनाहुआ पद्यमे 'तुलसी शब्दार्ध प्रकाश' नामक एक भाषा प्रनथ है, जिसके द्वितीय भेदमे लिखा है कि काल्पीमें न्यासजीका अवतार हुआ।

काल्पीको वासुदेवने वसाया, जिसने सन३३०ई०से सन४००तक कम्बाम शासन किया था। अकवरके राज्यके समय सन ई० की १६ वी शताब्दीमें काल्पीमें ताम्बेके सिक्केकी टकसाल थी। महाराष्ट्रोके वुन्देलखंडपर हाथ डालनेके उपरान्त उनकी गवर्नमेण्टका सदर स्थान काल्पी थी।

सन १८०३ ई० में जब बुन्देलखण्ड अंगरेलोंके हाथमे था, नाना गोविन्द रावने कार्णाको ले लिया । उसी वर्षके दिसम्बर मासमें अंगरेलोंने महासरा किया और कई घण्टीकी रोकावटके वाद शहर उनके अधीन हुआ, तव काल्पी उस मुल्कमे मिळा दी गई जो राजा हिम्मतखांको दिया गया था। उसके मरनेपर सन १८०४ ई० मे यह फिर अगरेजोके पास आई। अगरेजोने इनको गोविन्दिसहको दे दिया। जिसने सन १८०६ ई० मे चन्द्र बोस्त-योके वद्लेमे काल्पीको अगरेजोको दिया।

सन १८५८ई० की २२ वी मईको अंगरेजी अफसर सर रोज़ने झासीकी रानी, वान्दाके नवाव और राव साहेवके अधीन १२००० आदमीकी फौजको परास्त किया । रानी, नवाव और रावसाहेब ग्वालियरको भाग गए।

हमीरपुर ।

हमारपुर । रहार् काल्पीसे २८ मील दक्षिण-पूर्व ओर वांदासे ३९ मील -दक्षिण यमुना और वेतनाके संगमके पास इलाहाबाद विभागमे जिलेका सद्रस्थान हमीरपुर छोटा कुसबा है । यह २५ अग ५८ कला उत्तर अक्षांश और ८० अंग ११ कला ५० विकला पूर्व देशान्तरमे है । लोग कहते आते है कि, करचुळी राज्पूत.हमीरदेवने इसको वसाया, जिसको मुसळमानेाने अलव-रसे खंदेर दिया था। यह अकवरके समय एक जिलेकी राजधानी था। हमीरका उजडा पुजड किला मुसलमानी कवरे पुराने समयकी निशानिया है। यहां मामूली सरकारी इमारतोक अति-रिक्त २ सराय और १ वंगला है और गल्लेकी थोड़ी तिजारत होती है। बलवेके समय यहां वहुत युरोपियन मारेगए थे।

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय हमिरपुरमे ७१५५ मनुष्य थे. जिनमे ५५४६ हिन्दू, १५९४ मुसलमान, और १५ कुस्तान थे।

हमीरपुर जिला-जिलेके उत्तर यमुना नदी पश्चिमोत्तर वाओनीके देशी राज्य और वेतवा नदी, पश्चिम ढासन नदी दक्षिण अलीपुर, छत्तरपुर और चरखारी राज्य और पूर्व बांदा जिला है। हमीरपुर जिलेका सद्र स्थान है, परन्तु इस जिलेमे राठ सबसे वडा कसवा है।

जिलेका क्षेत्रफल २२८८ वर्गमील है। इस वर्पकी मनुष्य-गणनाके समय इस जिलेम ५१४१०४ मनुष्य थे । अर्थात २६०८३५ पुरुष और २५३२६९ स्त्रिया । जिलेमे ८ कसवे है. जिनमेसे राठमें १२३११ और खरेला, महोवा, हमीरपुर, मौधा, कुल पहाड़, जैतपुर और सुमेरपुरमे दगद्श हजारसे कम मनुष्य थे। जिलेमे चमार, लोधी और ब्राह्मण अधिक है (चमारकी सख्या अधिक है, इससे वह प्रथम लिखा गया ) वीजानगरमे ५ मीलके घेरेसे एक झील है। गढ़ीलोम जो हमीरपुर कसवेसे ३५ मील है, वर्षभरमें दो मेला होते है।

इतिहास-सन १६८० में महोवाका जिला राजा छत्रशालके अधीन हुआ । उसके मरनेके उपरान्त लगभग १७३४ में राज्यका तिहाई भाग पेशवाको मिला, जिसका एक हिस्सा महोवा वना । हमीरपरके वर्तमान जिलेका वडा हिस्सा राजा छत्रशालके पुत्र जगतराजका मिला, जो ७० वर्षतक उसकी सतानोके अधीन रहा । सन १८०३ मे जब अंगरेजोने हमीर-पुरका अधिकार किया, तव बुदेलखडके दूसरे भागोके समान इस जिलेकी भी बुरी अवस्था थी । सन १८४२ मे जमीनकी मालगुजारी घटा करके नया वदीवस्त हुआ ।

तालवेहट।

झांसीसे ३१ मील दक्षिण 'झासी इटारसी' सक्सन पर तालवेहटका रेलवे स्टेशन है ।

तालेवहट लिलतपुर जिलेमें एक खूबसूरत कसवा है इसमें उत्तम हथियार वनते है। सन १८८१ की जन-संख्याके समय तालवेहट मे ५२९३ मनुष्य थे।

इसके पास एक वर्गमीलसे अधिक भूमि पर बनाई हुई एक झील है । चट्टानी सरहद होकर जो पानीकी धारा वहती है, उसको एक बान्धसे रोक दिया गया है।

उरछाके राजा वीरसिंह देवका वनवाया हुआ एक किला है, जिसकी सन १८५८ ई० मे अंगरेजी अफसर सर रोज़ने नाकाम कर दिया।

लिलतपुर।

ताल्वेहटसे २५ मील ( झांसीसे ५६ मील दक्षिण ) पश्चिमोत्तर प्रदेशके झांसी विभागमें जिलेका सदर स्थान शहजाद नदीके पश्चिम किनारेके निकट लिलतपुर एक कृसवा है । यह २४ अंश ४१ कला ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश २७ कला ५० विकला पूर्व देशान्तरमे है । इस सालकी जन-संख्याके समय इसमें ११३४८ मनुष्य थे, जिनमें ८६५३ हिन्दू, १६१९ मुसलमान, १०३० जैन, २६ छस्तान, १९ सिख और १ दूसरे।

त्रधान सड़कोंपर पक्के मकान है। कृसवेके मध्यमे एक नया वाजार वना है और यहां जैन और खैराती अस्पताल है। लिलतपुर पहले प्रसिद्ध नहीं था पर अब बढ़ती पर है।

लिलतपुर जिला—यह झांसी डिवीजनका दक्षिणी जिला है। इसके उत्तर और पश्चिम वेतवा नदी, दक्षिण-पश्चिम नारायणी नदी, दक्षिणविन्ध्याचल घाट और मध्यदेशमे सागर जिला, दक्षिण-पूर्व और पूर्व उरला राज्य और हासन नदी और पूर्वोत्तर यामुनि नदी है।

जिलेका क्षेत्रफल १९४० वर्ग मील है। इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय इस जिलेमें २७४०२९ मनुष्य थे। अर्थात् १४१३५४ पुरुष और १३२६७५ स्त्रियां। जिलेमे चमार लोवी, काली, अहीर और ब्राह्मण अधिक है। राज्यकी प्रधान नदी वेतवा है। इस देशके प्रातिविभागमे हीन द्यामे पुराने किले मिलते है। जिलेके दक्षिणी भागमें गोड़ोके बनाए हुए टूटे फूटे पुराने मन्दिर लितराए हुए है। जिलेके जंगलमे कई प्रकारके बाब, सांभर, सूअर, हरिन, मेड़िया आदिका शिकार होता है।

चन्देरी।

लिलतपुरसे १८ मील पश्चिम मध्य भारतके ग्वालियर राज्यमे जिलेका सद्र स्थान चन्देरी कसवा है। इसको पूर्व समयमे चेदी और चन्देली कहते थे। यहांका सेला और पगड़ी उत्तम होती है। इस समय यह प्रसिद्ध नहीं है, परन्तु एक समय वहुत प्रसिद्ध और किलावंदी कियाहुआ सुन्दर शहर था। आईन अक्वरीमे लिखा है कि, चंदेरीमें १४०००पत्थरके मकान, ३८४ वाजार, ३६० कारेवान सराय, आर १२००० मसजिद है। एक ऊंची पहाड़ीपर किला है, जिसने एक समय ८ महीनेके महासरेका वदींद्रत किया था। तवाहियोसे जान पड़ता है कि, पुराने शहरकी इमारतोमेसे कई एक उत्तम और वड़े विस्तार की थीं।

संक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभारत—(द्रोणपर्व्व-२२ वां अध्याय) चेदीराज शिशुपालके पुत्र भृष्टकेतु कुरुक्षेत्रके संप्राममे पांडवोकी ओरसे लड़ा था। (१२३ वां अध्याय) भृष्टकेतु को द्रोणाचार्य्यने मारा।

श्रीमद्भागवत-( दशमस्कन्ध-५३ वां अध्याय ) चन्देलीके राजा दमघोपका पुत्र

शिशुपाँछ था, जो रुक्मिणोंसे विवाह करनेके लिये कुण्डिनपुरमे गया । वहांसे वह कृष्णचन्द्रसे पराजित होकर अपने घर लौटगया और रुक्मिणोंको हरण करके श्रीकृष्णचन्द्र द्वारिकामे लेआए।

#### सागर।

लितपुरसे १० मील दक्षिण जाखलोनका स्टेशन और ३९ मील दक्षिण वीना जक्जन है। जाखलीन स्टेशनसे २ मील दक्षिण जुहाजपुरमे हिन्दुओं और जैनोके पुराने मन्दिरोंका झुड है और वीना स्टेशनसे कई मील दक्षिण वीना नदीपर पुल है।

वीना जक्कानसे ४६ मील पूर्व सागर सेक्कान पर सागरका स्टेशन है। सागर मध्य प्रदेशके जवलपुर विभागमे जिलेका सदरस्थान समुद्रके जलसे १९४० फीट अपर सागर नामक उत्तम झीलके किनारे एक छोटा शहर है। यह २३ अश ४९ कला ५० विकला उत्तर अक्षांत्र और ७८ अश ४८ कला ४८ विकला पूर्व देशान्तरमे स्थित है।

इस सालकी जन-संख्याके समय सागरमे ४४६७४ मनुष्य थे। अर्थात् २३७२५ परुप और २०९४९ स्त्रियां। जिनमे ३३५६२ हिन्दू ९००७ मुसलमान, १२०४ जैन, ८०४ कृस्तान ५३ एनिमिष्टिक, २७ पारसी, और १७ बोद्ध। मनुष्य-सख्याके अनुसार यह भारतवर्षमे ९० वां और मध्य प्रदेशमें तीसरा शहर है।

सागर झील १ मील चौड़ी है, जिसके किनारापर स्नानके वडे वड़े घाट हैं, जिनपर बहुतेरे देवमन्दिर वने है। शहरमे चौड़ी सड़के वनी हैं।

श्रीलसे दे मील पूर्व वडा जेलखाना है, जिसमे ५०० के दी रह सकते है डिपूटी कमिश्ररकी कचहरी एक पहाड़ी पर है। सेशन कचहरी थोड़ी उत्तर है। किलेकी पश्चिम दीवारके नीचे शहरकी कोतवाली है। श्रीलसे करीव १ मील पूर्व टकशाल घर है, जिससे एक मील उत्तर फीजी छावनी तक सिविल स्टेशन है, जिसके दरवाजे के पास गिर्जा है। छावनी में एक यूरो-पियन रजीमेट और देशी सवार और पेदल रहते है।

क़िला—झीलके पश्चिमांत्तर एक ऊंचाई पर ६ एकड़ भूमिनर किला है। मोटी दीवारोंमें २० फीटसे ४० फीट तक ऊचे २० टावर हैं। अधिक हिस्सेम महाराष्ट्रोकी पुरानी दो मिलली इमारते हैं। अङ्गरेजी गवर्नमेटने एक मेगजीन ( काम्रागार ) एक वड़ी इमारत जो इस समय दवा सम्बन्धी चीजोंके काममे लाई जाती है और एक यूरोपियन गार्डके लिये वारक ( सैनिक-गृह ) वनवाए हैं। केवल पूर्व ओर एक फाटक है।

इसमें अव तहसीली और इजिनियरका आफिस है। इस किलेको सन १७८० ई० के लगभग महाराष्ट्रोंने वनवाया।

सागर जिला—मध्य देशके अतिम पश्चिमोत्तरम सागर जिला है। जिसके उत्तर लिलापुर जिला और मिजावर, पन्ना, चरखारी देशी राज्य, पूर्व पन्ना राज्य और दमोह जिला, दृक्षिण नरासिंहपुर जिला और भोपाल राज्य और पश्चिप भोपाल और ग्वालियर राज्य हैं।

जिलेका क्षेत्रफल ४००५ वर्ग मील है। सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इस जिलेम ५६५९५० मनुष्य थे। जिलेम ५ कसवे थे, जिनमेसे सागरको छोड़कर गढ़कोटा, देउरी, खोर्राई और रेहलीमे दश दश हजारसे कम मनुष्य हैं। जिलेमें चमार, त्राह्मण, लोधी, काछी, अधिक हैं। आदि निवासियोमें गोड़ और सौरा हैं।

सागर शहरसे २२ मील दक्षिण-पूर्व सागर जिलेमे रानीगिरि एक पुराना गांव है, जहां चैत्रमासमे मेला होता है, मेलेमे लगभग ७० हजार मनुष्य आते है।

इतिहास—कहा जाता है कि, बहुत पूर्व समयमे एक बनजारेने सागरकी झीलको बनवाया परन्तु वर्तमान शहर ई० सनके १७ वी शतकके अंतका है। इसकी बृद्धि एक बुंदेला राजपृतसे हुई, जिसने सन १६६० ई० मे एक छोटा किला बनवाया और पारकोटा नामक एक गांव बसाया जो अब नए शहरका एक महला है। पश्चात् सागर राजा था छत्रशालके अधीन था, जिसको वह अपनी दूसरी मिलकियतों साथ अपने मित्र पेशवाके हाथमे छोड़कर मरगया। पेशवाने गोविंद पण्डितको देशका प्रबंधकर्ता नियत किया, जिसके वंशवाले अत तक इन्तजाम करते रहे। सन १८१८ मे अङ्गरेजोंने बाजीराव पेशवासे इसको लेलिया इसके अंतर पिडारी प्रधान अमीरखांने और सन १८०४ ई० मे सिंधियाने दो बार सागरको छटा।

### दमोह ।

सागरसे जवलपुर जानेवाली सड़कपर सागरसे लगभग ५० मील पूर्व जवलपुर विभागमें जिलेका सदर स्थान दमोह एक क़सबा है। यह २३ अंश ५० कला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश २९ कला ३० विकला पूर्व देशान्तरमे स्थित है।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय दमोहमे ११७५३ मनुष्य थे। अर्थात् ९४१८ हिन्दू १६९९ मुसलमान, ५७९ जैन, ३९ एनिमिष्टक और १८ क्रस्तान।

दमोहमें मामूली सरकारी इमारतोंके अतिरिक्त कोई दर्शनीय चीज नहीं है। पुराने देव मन्दिरोंको मुसलमानोंने नष्ट कर दिया था।

दमोह जिला-जिलेके उत्तर बुन्देलखंड, पूर्व जवलपुर, दक्षिण नरसिहपुर, और पश्चिम सागर आदि जिले हैं।

सन १८८१ में जिलेका क्षेत्रफल २७९९ वर्गमील और मनुष्य-संख्या ३१२९५७ थीं, जिनमें ५४२१ आदि निवासी, २४२३ कवीरपंथी और १३७ सतनामी थे । जिलेमे लोघी, चमार और गोंड अधिक है । जिलेमें दमोहके अतिरिक्त हट्टा एक कसवा है।

दमोह जिलेके कुण्डलपुर और वांडकपुरमें मेले होते हैं, जिनमें वहुत वस्तुओंकी खरीद विक्री होती हैं।

कुण्डलपुर-कुण्डलपुरमें जैनोके देवता नेमीनाथका मन्दिर है। होलीके पश्चात् यहा मेला होता है और १५ दिन तक रहता है। आस पासके जैन नेमीनाथके दर्शनके लिये आते है।

वांडकपुर—सन १७८१ ई० में दमोहके महाराष्ट्र पण्डित नागोजी वहालके पिताने स्वप्त देखनेके उपरांत यहां यागेश्वर महादेवका मन्दिर वनवाया । यहां वसंतपंचमी और फाल्गुनकी शिवरात्रिको मेला होता है। यात्रीगण मन्नत करके नर्मदाका पवित्र जल महादेवपर चढ़ाते है। लगभग १२००० रूपये भेटमें चढ़ते है जिनमेंसे है पंडे लोग और है मन्दिरका स्वामी लेता है। सन १८८१ में ७०००० आदमी मेलेमें आए थे।

इतिहास-महोबाके चंदेल राजपृत सागर और दमोहके, वर्तमान जिलोंपर अपने कर्म-चारियों द्वारा राज करते थे। ११ वीं सदीके अन्तमे चंदेल राज्यकी घटतीके समय दमोहका बड़ा भाग गोंडोंके दखलमें हुआ, जिसका सदर स्थान बुँदेलखंडके खटोलामे था। सन् १६०० ई० के लामग बुन्देला प्रधान राजा वीरसिंह देवने उनके पराक्रमको नष्ट किया । अंतमे अंगरे-जोने सन १८१८ मे महाराष्ट्रोंसे इसको ले लिया ।

#### राजगढ़।

मध्य भारतके भोपाल एजेसीके पोलिटिकल सुपरिटेडेटके अधीन मालवामे राजगढ एक छोटा राज्य है। सुगलोके राज्यकी घटतीं समय उमत राजप्तोंने उमतवार जिलेको जीता सन १४४८ ई० में उमतवारके सरदारने रावतकी पद्वी पाई। सन १६८१ में वहां के प्रधानके पुत्रने, जो मन्त्री भी था, अपने पितासे राज्यको बांटलिया। जो राज्यका भाग मन्त्रीको मिला, वह नरसिहगढ़ कहलाता है और जो प्रधानको रहगया, वह राजगढ है। अतमे नरिसंह गढ हुलकरके और राजगढ़ सिधियांके अधीन हुआ। राज्यकी मालगुजारी लगभग ५००००० कपया है, जिसमेसे ८५१७० रुपया सिधियांको और लगभग १००० रुपया झालावारको दिया जाता है। सन १८७१ में रावत मोतीसिह मुसलमान होगया और महम्मद अबदुल वासिदखाँ अपना नाम रक्खा। उसने सन १८०२ में अगरेजी गवर्नमेटसे नवावकी खिताव पाई उसके मरनेपर सन १८८० में उसका पुत्र बल्तावर सिह रावत हुआ। सन १८८२ में उसके मरनेपर सन १८८० में उसका पुत्र बल्तावर सिह रावत हुआ। सन १८८२ में उसके मरनेपर सन १८८० में उसका पुत्र बल्तावर सिह रावत हुआ। सन १८८२ में उसके मरनेपर सन १८८० में उसका पुत्र बल्तावर सिह रावत हुआ। सन १८८२ में उसके मरनेपर सन १८८० में उसका पुत्र बल्तावर सिह रावत हुआ। सन १८८२ में उसके मरनेपर सन १८८० में उसका पुत्र बल्तावर सिह रावत हुआ। सन १८८२ में उसके मरनेपर सन १८८० में उसका पुत्र बल्तावर सिह रावत हुआ। सन १८८२ में उसके मरनेपर सन १८८० में उसका पुत्र वल्तावर सिह रावत हुआ। सन १८८२ में उसके मरनेपर सन १८८० में उसका ११ तोपोकी सलामी मिलती है और सैनिक वल २४० सवार, ३६० पेदल, ४ मेंदानकी और ८ दूसरी तोपें और १२ गोलंदाज हैं।

सन १८८१ में इस राज्यका क्षेत्रफल ६५५ वर्गमील और मनुष्य-संख्या ११७५३३ थी। जिनमे १०४१६६ हिन्दू, ५८३० मुसलमान, ३५२ जैन, ६ क्रस्तान, ४ सिक्ख, और ७१७५ आदि निवासी थे। आदि निवासियोमे ३५६८ मील, ३२०९ मीना, और ३९८ मोगिया थे।

राजगढ राजधानी २४ अश कला ३० विकला उत्तर अक्षांग और ७६ अंग ४६ कला ३८ विकला पूर्व देशान्तरमे स्थित है। जन-संख्या सन १८८१ में ६८८१ थी। अर्थात् ५६१७ हिन्दू, ११३४ मुसलमान और १३० दूसरे थे।

## नरसिंहगढ़।

मध्य भारत भोपाल एजेसिके अधीन नरिसहगढ एक छोटा देशी राज्य है। सन १६६७ ई० मे परोसा राम अपने वाप राजगढके रावतका मन्त्री हुआ, जिसने नरिसहगढको नियत किया। और सन १६८१ मे रावतसे राज्यको वांट लिया, वही नरिसहगढका राज्य हुआ। राज्यकी मालगुजारी ५००००० रुपया है, जिसमेसे ५८००० रुपया हुलकरको दिया जाता है। सन १८७२ में नरिसहगढके रावतको राजाकी पदवी मिली। नरिसहगढका वर्तमान नरेश ५ वर्षकी अवस्थाका ऊमत राजपूत राजा महताव सिह है। यहांके राजाओको ११ तोपोकी सलामी मिलती है और सैनिक वल ९८ सवार, ६२५ पेदल, १० तोप और २४ गोलंदाज है।

सन १८८१ ई० मे राज्यका क्षेत्रफल ६२३ वर्गमील और मनुष्य-संख्या ११२४३७ थीं, जिनमे १००९५२ हिन्दू, ४९५८ मुसलमान, ३१८ जैन, १ सिक्ख और ६१९८ आदि निवासी थे। आदि निवासियोंमे ३१०४ मीना, २८२८ मील, २५२ देशवाली और १४ मोगिया और राज्यमे १ कसवा और ४१६ गांव थे।

भोपाल शहरसे ४० मीलसे अधिक पश्चिमोत्तर नरसिंहगढ राजधानी है। यह २३ अंश ४२ कला २० विकला उत्तर अक्षांश और ७७ अंश ५ कला ५० विकला पूर्व देशान्तर मे स्थित है। नरसिंहगढ़ ऊंची भूमिपर झीलके किनारे है। कसबेसे ऊपर पहाड़ी पर किला खड़ा है, जिसको सन १७८० में अचलसिंहने बनवाया। राजमहल किलेमें है। सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कसबेमें ११४०० मनुष्य थे, जिनमे १०३९८ हिन्दू ८८६ मुसलमान, और ११६ दूसरे।

## भिलसा।

बीना जक्ञनसे २८ मीछ दाक्षण ( झांसीसे १२३ मीछ ) वसोदाका स्टेशन है, जिससे करीव १५ मीछ पश्चिम टोंक राज्यमे सिरोज तिजारती कसवा है, जहां माघ फागुनमें एक प्रसिद्ध मेळा होता है और एक महीने तक रहता है।

वीनासे भिलसा तक देशोमे वहुत हारेन है।

वसोदासे २५ मोल (झांसीसे १४८ मील) दक्षिण भिलसाका स्टेशन है। भिलसा ग्वालियर राज्यमे वेतवा नदींके दिहेने अर्थात् पूर्व समुद्रके जलसे १५४६ फीट ऊपर एक चट्टान पर छोटा कसवा है। जिसमे ७००० के लगभग मनुष्य वसते है। वाहरी चौड़ी सडकपर अच्छे मकान बने है। आसपासके स्थानोंमें बहुत उत्तम तम्बाकू होती है। भिलसा-हिन्दू, मिन्द्रोकी यात्रा और बौद्ध स्तूपोकेलिये प्रसिद्ध है। देवताओके मन्दिर वेतवा नदींके मैदानोंमेंहै।

किळा-किळेकी दीवार पत्थरकी है। चारो वगलोमें खाई है। किलेमें १९ रे फीट लम्बी, जिसका सुराख १० इंचका है, एक पुरानी तोप है। कहा जाता है कि, दिलीके बादशाह जहांगीरकी आज्ञासे यह बनवाई गई। बादशाह अकवरने सन १५७० ई० मे दिलीके राज्यमें भिलसाको मिलालिया था।

वौद्धस्तूप—अधिक फैलेहुए और कदाचित हिन्दूस्तानमें सबसे उत्तम बौद्धस्तूपोंके झुंड भिलसाके पड़ोस और सांचीमे है। एक जिलेमे उत्तरसे दक्षिण ६ मील और पूर्वसे पश्चिम करीव १० मीलके भीतर स्तूपोंके पांच वा छ: झुंडोमे २५ से अधिक और ३० से कमस्तूपहै।

#### सांची।

भिलसाके स्टेशनसे ५ मील सांचीका स्टेशन है। सांचीमे ११ बौद्ध स्तूपोंका एक झुंड है, जिनमें बड़ा स्तूप प्रधान है।

बड़ा स्तूप गुम्बजके आकारका है, जिसका व्यास १०६ फीट और ऊंचाइ ४२ फीट है। सिरेपर ३४ फीट व्यासका एक चिपटा स्थान है। १४ फीट ऊचे और १२० कीट व्यासके ढालुएं पुस्तेपर गुम्बज है। स्तूपमे मीतरी ईटे और वाहरी पत्थर लगे है। स्तूपके वगलीम गोलाकार दीवार है, जिसमे चारोओर ४ फाटक वा तोरन है। सांचीके स्तूप सन ई० के २५० वर्ष पहलेसे पहली सदी तकके बने हुए होंगे।

सांचीके स्तूपोंके अतिरिक्त इससे ५ मील दूर सोनारीके पास ८ स्तूपोका झुड है, जिनमें से २ सम चतुर्भुज चौगानमें है, ३ मील अधिक अन्तर पर सधाराके पास १०१ फीट व्यासका एक स्तूप है, एक स्तूपके भीतरसे, जिसका व्यास २४ फीट है दो डिव्नोमे सारिपुत्र और महा मोगलानकी हिंडुयां निकली है । यह दोनों बुद्धके शिष्य थे। सारिपुत्रका देहांत बुद्धकी वर्तमानतामे होगया और मोगलायनका बुद्धके निर्वाणके पीछे।

सांचीसे ७ मील भोजपुरके पास ३७ स्तूप है । सबसे बडे स्तूपका न्यास ६६ फीट है।

भोजपुरसे ५ मील पश्चिम अघोरके पास ३ छोटे उत्तम स्तूपोका एक झुण्ड है, जो सन ई० के २२० वर्ष पहले और पहली सदीके वीचके वने हुए है।

सन १८८३ ई० में हिन्दुस्तानकी गवर्नमेटकी आज्ञासे स्तूपोके प्रधान झुण्डोपर अधिक ध्यान दिया गया । गिरेहुए फाटक खड़े किए गए, घेरे मरम्मत हुए और जहा गिरे थे वहां फिर बनाए गए और स्तूप असली शकलमे सुधारे गए ।

#### भोपाल।

भिलसासे ३३ मील ( झांसीसे १८१ मील ) दक्षिण कुछ पश्चिम भोपालका स्टेशन है । मध्य भारतके मालवा प्रदेशमें एक प्रसिद्ध झीलके उत्तर किनारेपर देशी राज्यकी राजधानी समुद्रके सतहसे १६७० फीट उपर भोपाल एक छोटा शहर है । यह २३ अंश १५ कला ३५ विकला उत्तर अक्षांश और ७७ अश २५ कला ५६ विकला पूर्व देशातरमें स्थित है ।

इस सालकी जन-सल्याके समय भोपालमे ७०३३८ मनुष्य थे। अर्थात् ३६८९१ पुरुष और ३३४४७ स्त्रिया। जिनमे ३५७८८ मुसलमान, ३२४८७ हिन्दू, ८५६ एनिमिष्टिक, ८०३ जन, १९३ सिक्स, १८८ कृस्तान और २३ पारसी थे। मनुष्य-सल्याके अनुसार यह भारत-वर्षमे ४७ वा और मध्य भारतमें तीसरा शहर है।

भोपालकी झील ४ रै मील लम्बी और १ रै मील चौडी है। शहर २ मीलकी दीवारसे घरा हुआ है। घरेके भीतर किला है। शहरके वाहर एक तिजारती बस्ती है और दक्षिण पश्चिम एक वर्ड चट्टानपर फतहगढ़ नामक किला है, जिसमे भोपालकी वेगम रहती है। वेग-मके महलमे कार्रागरीके बहुत काम नही है, तिसपर भी यह विशाल भवन देखने योग्य है। मृत खुदसिया बेगमकी वनवाई हुई जुमामसजिद, मृत सिकन्दर वेगमकी मोती मसजिद और टकशाल और तोपखाना, खुदसिया बेगन और सिकन्दर वेगमकी वाटिका भोपालमे देखनेकी प्रधान वस्तु है।

भोपाल शहर साफ़ है। सडकॉपर रोशनी होती है। खास शहरमे सब जगह कलका पानी है। शहरके पूर्व नवाव हयातमहम्मद्खाके मन्त्री छोटे खांकी वनवाई हुई २ मील लम्बी झील है। इसका वांध पका है। भोपालमे एक जनाना अस्पताल और एक जनाना स्कूल है।

भोपाल राज्यमे सिहोर-( जन-सल्या १६२३२) प्रसिद्ध स्थान है। भोपालसे पश्चिम ओर ११४ मीलकी नई रेलवेकी शाखा उज्जैनको गई है।

भोपाल राज्य-मध्य भारत-मालवाके भोपाल पोलिटिकल एजेसीमे यह एक देशी राज्य है। सन १८८१ में इसका क्षेत्रफल ६८८३ वर्गमील और मनुष्य-सख्या ९५४९०१ थी। अर्थात् ७४७००४ हिन्दू, ८२१६४ मुसलमान, ११९४१८ आदि निवासी, ६८२२ जैन, १५५ क्रस्तान, १३६ सिक्ख और २ पारसी।

इसके उत्तर और पश्चिम सिधियाराज्य और कई छोटे राज्य, पूर्व मध्य देशमे सागर जिला और दक्षिण नर्मदा नदी है। वेगमके ६९४ घोड़ सवार, २२०० पैदल, १४ मैदानकी तोपे और ४३ दूसरी तोपे २९१ गोलंदाजोंके साथ है। भोपाल राज्यकी मालगुजारी ४० लाख रुपया है। राज्य अंगरेजी सरकारको ३०००हजार पाउड देता है। भोपालमे अंगरेजी फौज रहती है।

सिहोर-भोपालसे २४ मील दक्षिण-पश्चिम एक नदीके दिहने किनारेपर सिहोर एक कसवा है। यहां भोपालके पोलिटिकल एजेट रहते है और यह फौजी स्टेशन है।

इस सालको जन संख्याके समय सिहोरमे ११२३७ हिन्दू, ४३७१ मुसलमान, २४९ सिक्ख २४१ जैन, ६९ कृस्तान, ५४ एनिामिष्टिक और ११ पारसी, कुल १६२३२ मनुष्य थे।

इतिहास—राजा भोजने भोपालको वसाया, इसिलये पहले इसका नाम भोजपाल था। उज्जैनका सुप्रसिद्ध राजा भोज करीब १२०० वर्ष पहले था।

भोपालके नवाव खान्दानके नियत करनेवाला अफ़ग़ानिस्तानका दोसत महम्मद है जो औरंगजेवके अधीन कर्मचारी था, और सन ई० के १८ व शतकके आरंभमें उसके मरनेपर खाधीन बनगया। उसके वंशवाले सदा अझरेजी सरकारके मित्र रहे।

सन १८१७ ई० मे भोपालके नवाय और अङ्गरेजोंके बीच जो संधि हुई, उसके अनुसार नवाय ६०० घोड़े सवार और ४०० पैदलके खर्च देनेलगी। घोड़ेही दिनोंके उपरान्त नवाय इत्तफाकन एक लड़केकी वन्दूकसे मारा गया उसका वालक भतीजा उसका कायममुकाम मुश्तहर किया गया और नवावकी लड़की सिकन्दर वेगमसे उसके विवाहका निश्चय हुआ। लेकिन नवायकी विधवा खुद्दिया वेगमने राज्यको अपने हाथमें रखना चाहा। इसलिये उस लड़केने गदी लेने और नवावकी लड़कीसे विवाह करनेसे इनकार किया। वड़े झगड़ेके पीछे सन १८३७ ई० मे नवावकी लड़कीसे विवाह करनेसे इनकार किया। वड़े झगड़ेके पीछे सन १८३७ ई० मे नवावका दूसरा भतीजा जहांगीर महम्मद भोपालका नवाय बनाया गया। सन१८४४ ई० मे वह मरगया। उसकी विधवा सिकन्दर वेगमने सन १८६८ ई० तक भोपालका राज्य किया। वह एक लड़की शाहजहां वेगमको छोड़गई, जो गद्दी पर वैठी। इस वेगम साहिवाका पहलापात सन १८६७ ई० मे सुलताना जहांवेगम नामक लड़कीको छोड़ कर मरगया था। पतिके मरने पर इसने अपनी माताकी तरह पर्दोमें रहना छोड़ दिया था। वेगम साहिवाने सन १८७१ ई० मे अपना दूसरा विवाह किया। तवसे राज्यके काम करने पर भी यह पर्देमें रहने लगीं। यह फिर विधवा होगई। इसकी लड़की (भविष्य वेगम) सुलताना जहांवेगमका विवाह सन १८७४ ई० मे हुआ, जिसके दो लड़के और एक लड़की है।

भोपालको वर्तमान वेगमका नाम नवाव शाहजहां वेगम जी सी एस. आई. सी. आई. और अवस्था ५१ वर्षकी है। वेगमको सरकारसे १९ तोपोकी सलामी मिलती है।

हुशंगाबाद ।

मोपालसे ४६ मील ( झांसीसे २२७ मील दक्षिण कुछ पश्चिम ) हुशंगाबादका स्टेशन है मध्य प्रदेशके नम्भेदा विभागमे जिलेका सदर स्थान नम्भेदा नदीके बाएं अर्थात् दक्षिण हुशंगाबाद एक कसवा है, जिसको गुजरातके बादशाह हुशंग शाहने वसाया। यह २० अंश ४५ कला३० विकला सत्तर अक्षांश और७७ अंश ४६ कला पूर्व देशान्तरमे स्थितहै।

इस सालकी जन-संख्याके समय यहां १३४९५ मनुष्य थे अर्थात् ९९०९ हिन्दू, २९७२ मुसलमान, ३४७ जन, १९० क्रस्तान, ५१ एनिमिष्टिक, और १९ पारसी ।

हुशंगाबाद पहुँचनेसे पहले नर्भदा पर रेलेवका पुल मिलता है।

नर्मदा विभागके कमिश्रर हुशंगाबादमे रहते है और देशी पैदल सेनाका एक हिस्साभी रहता है।

नम्भीदा और वर्रातवा निदयोके संगमके समीप बिन्द्रमानु स्थान पर कार्तिकी पूर्णमासी को बड़ा मेळा होता है, जिसके पास महादेवका मन्दिर है।

त नला हाता हु, जिसके नार महादुवना साउँ र पूर्व हुइांगाबाद जिला—मध्य देशके नर्मदा विभागमें हुइांगाबाद जिला है । जिसके उत्तर नर्मादा नदी जो भोपाल, सिधिया और हुलकर राज्योसे इसको अलग करती है, पूर्व दूधी नदी नरिसहपुर जिलेसे इसको अलग करती है, दक्षिण पश्चिमी वरार, वेतूल और चिदवाडा जिले और पश्चिम निमार जिला है।

सन १८८१ में जिलेका क्षेत्रफल ४४२७ वर्गमील और मनुष्य-संख्या ४८८७८७ थी, शिनमें ९७५३७ आदि निवासी, ३३७२ कवीरपथी और ९ सतनामी थे। आदि निवासियोमें ६१००९ गोड, २८५५८ कुरकू, ६६०४ भील, ८९४ गवर, ३७५ कोल और ९७ कवारथे। हिन्दुओमें राजपूत और ब्राह्मण अधिक है। जिलेमें ४ कसवे है। इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय हुशंगावादमें १३४९५, हरदामें १३५५६ तथा सोहागपुर और सिउनीमें दश दश हजारसे कम मनुष्य थे।

इतिहास-जिलेके पूर्वी भागमे ४ गोड राजा है । जिलेका मध्यभाग देवगढके गोड़के अधीन था और अखीर पिश्चमभागमें मकराईका गोड राजा खाधीन था । अकवरके समयमें इडिया एक जिलेका सदर स्थान थो। सन १७२० में भोपाल खादानके नियत करनेवाले दोस्त महम्मदने हुशंगावाद कसवेको लेलिया और इसके साथ बहुत देश सिउनीसे तावातक या सोहागपुर तक भी मिलादिया। सन १७९५ के पश्चात् नागपुरके राघोजी भोसलेके सूवेदार वेनीसिहने हुशगावाद कसवे और उसके किलेको लीन लिया। उसके पीले भोंसले और भोंपालसे कई वार लड़ाई हुई। सन १८६० में सपूर्ण जिलेपर अगरेजोका अधिकार हुआ।

## इटारसी जंक्शन।

झांसीसे २३८ मील दक्षिण कुछ पश्चिम 'इटारसी जक्कान' है, जहांसे रेलवे लाइन २ ओर गई है।

(?) पश्चिम-दक्षिण 'ग्रेट इंडियन ७३ नऊ छावनी पेनिनसुला रेलवे' ८६ इन्द्रीर मील प्रसिद्ध स्टेशन १११ फतेहावाद जक्शन ( उज्जैन २१ सिउनी के निकट ) ४७ हरदा १६० रतलाम जक्शन ११० खण्डवा जंक्ञन २७७ चित्तौरगढ़ जक्शन १५३ चुरहानपुर (२) पूर्वोत्तर जवलपुर तक 'प्रेट १८७ भुसावल जक्शन इंडियन पेनिनसुला रेलवे' ३०१ मनमार जंकुशन उससे आगे 'इष्ट इंडियन ३४७ नासिक रेलवे' ४३० कल्याण जंक्शन मील-प्रसिद्ध स्टेशन ४६३ वंबई विक्टोरिया टरमीनस ७३ गाहरवारा जक्शन स्टेशन खडवा जक्शनसे प-१०१ नरसिहप्र श्चिमोत्तर'राजपूताना मालवा १५३ जवलपुर रेलवे' मील-प्रसिद्ध स्टेशन २१० कटनी जक्शन ३७ मोरतका (ओकार नाथके २७१ सतना लिये) ३१९ मानिकपुर जंक्शन

३७० नयनी जंक्शन
३८१ इलाहाबाद ८५ सांची
(३) उत्तर कुळ पूर्व 'इंडियन मिडछेड रेलेंव' १८२ लिलतपुर
मील-प्रसिद्ध स्टेशन २३८ झांसी जंक्शन
११ हुशंगाबाद ३७५ कानपुर जंक्शन

# नववां अध्याय।

# दतिया, खालियर, और घौलपुर।

## दतिया।

झांसीसे १५ मील उत्तर दितयाका स्टेशन है। दितया बुन्देलखंडमें देशी राज्यकी राज -धानी चट्टानी उंचाई पर करीब ३० फीट ऊंची पत्थरकी दीवारके भीतर रेलवे स्टेशनसे २ मील दूर एक कसवा है। यह २५ अंश ४० कला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश ३० कला पूर्व देशान्तरमें स्थित है।

इस सालकी जन-संख्याके समय दितयामे २७५६६ मनुष्य थे, अर्थात १४२१३ पुरुष और १३३५३ क्रियां जिनमें २१९२४ हिन्दू, ४७९९ मुसलमान, ८३२ एनिमिष्टिक, १७ जैन और १ ऋसान थे।

राजमहल, जिसमें महाराज रहते है, उत्तम बाटिकाके भीतर है। बाटिकाकी दीवारमें एक उत्तम फाटक और प्रत्येक कोनेपर एक एक बुर्ज है। बाटिकाके हौजमे चार हाथी वनाए गए है। जिनके सुंडोसे पानीके फीआरे निकलते है। नगरके भीतर दूसरा राजमहल हे और तीसरा महल जो दृढ़ और सुन्दर है, नगरकी पश्चिम दीवारके बाहर स्थित है।

्रतिया कसबेमे बहुतेरे सुन्दर मकान बने हैं। एक सड़क आगरासे दितया होकर सागरको गर्ह है।

राज्य-दितयाका राज्य ग्वालियर राज्यसे प्रायः घिरा हुआ है, केवल पूर्व झांसी जिला है. इसका क्षेत्रफल ८३७ वर्ग-मील और मालगुजारी ९ लाख रूपया है । और जन-संख्या सन १८८१ ई० में १८२५९८ थीं, जिनमें १७४२०२ हिन्दू, ८३८१ मुसलमान और १५ जैन थे।

द्तियासे ४ मील दूर जैन मन्दिरांका झुंड है।

सोनागिरि-द्तियासे ७ मील उत्तर ( झांसीसे २२ मील ) सोनागिरि स्टेशन है, जिसके पास पहाड़ी पर जैन संतोंकी बहुतेरी समाधियां हैं, जिनका जैन लोग बड़ा आदर करते है और वहां दर्शनको जाते है।

इतिहास-दितया राज्यको सन १८०२ की विश्विनकी संधिमे पेशवाने अंगरेजोंकों प्रधानताके अवीन कर दिया। उस समय राजा परीक्षित दितयाकी हुक्त्मत करने वाले थे, जिनके साथ सन १८०४ में संधि हुई। सन १८१७ में पेशवाके पदच्युत होनेके पश्चात् राजा परीक्षितके साथ अङ्गरेजोकी एक नई संधि हुई। राजा परीक्षितकी मृत्यु होनेपर उनके गोद

छिएहुए पुत्र विजय वहादुर राजा हुए जो सन १८५७ में मरगये, और उनके दत्तक पुत्र वर्तमान दितया नरेश महाराज लोकेन्द्र भवानी सिंह वहादुर बुन्देला राजपृत जिनका जन्म सन १८४५ में हुआ था, राजा हुए। दितयाके राजाओंको अंगरेजी सरकारसे १५ तोपोंकी सलामी मिलती है और फौजी वल ७०० सवार, ३०४० पैदल, ९७ तोप और १६० गोलंदाज हैं।

### ग्वालियर।

द्तियासे ४५ मील ( झांसीसे ६० मील उत्तर ) ग्वालियरका स्टेशन है । ग्वालियर मध्य भारतमे सबसे बड़ा देशी राज्यकी राजधानी एक सुन्दर शहर है। नए शहरको लश्कर और पुरानेको पुराना ग्वालियर कहते है। यह २६ अंश १३ कला उत्तर अक्षांश और ७८ अश १२ कला पूर्व देशान्तरमे स्थित है।

इस सास्त्रकी जन-संख्याके समय ग्वास्त्रियरमे १०४०८३ मनुष्य थे, अर्थात् ५४५५३ पुरुष और ४९५३० स्त्रियां । जिनमे ७६८६७ हिन्दू , २३०३८ मुसलमान, २१५३ एनि-मिप्टिक, १९२३ जैन, ९९ कृस्तान, और ३ वीद्धये । मनुष्य-सल्याके अनुसार यह भारतवर्षमे २८ वां और मध्य भारतमे पाहिला गहर है ।

लक्कर शहर—रेलवे स्टेशनसे २ मील पहाड़ी किलेके पासही निचे लक्कर नामक नया शहर है। सन १७९४—१७९५ ई० में दौलतराव सिधियाने जब खालियरका कब्जा हासिल किया, तब उसने किलेके दक्षिण मेदानमें अपना लक्करगाह बनाया, उसी जगह एक नया शहर बस गया, जिसकी उन्नति बहुत जल्दो हुई, उसीका नाम लक्कर होगया । नया शहर होनेसे पुराना शहर धीरे धीरे घटता जाता है।

स्टेशनसे थोडा आगे लक्करकी सडकके किनारे हिन्दुओंके ठहरने योग्य महाराजकी वनवाई हुई पत्थरकी सुन्दर नई सराय है। शहरमे भी एक वडी सराय है, परन्तु उसमे सफाई नहीं रहती।

छउकरका सराफा वाजार प्रधान सडकपर है। गहरके मध्यमे वाडा वा पुराना राजमहले है, जिसके आसपास प्रधान सरदार और शरीफोके मकान है। विक्टोरिया कालेज, जयाजी रावका अस्पताल और सिधियाके माताका वनवाया हुआ नया मन्दिर उत्तम इसारत है। शहरके अधिकांश मकान दो मजिले और मुंडेरेदार है।

गाडींमें वंडे वंडे त्रैल जोते जाते हैं, जिसपर वहुतेरे सरदार सवारी करते हैं।

शहरके पासही फूळवागमे महाराज सिधियाका नया महळ है। मे महाराजके एक अफसर पुरुपोत्तम रावसे आज्ञा लेकर जयन्द्र भवन देखने गया । महळके एक भागका नाम जयन्द्र भवन है, जिसको महाराज जयाजी रावने वनवाया है। यह हिन्दुस्तानके वहुत उत्तम मकानों-मेसे एक है। जयन्द्र भवन दो मजिला है, सीदियोके वगल पर कांचका कठघरा, ऊपरके महलकी दीवारोमे सुनहला काम और वहुत वड़े आइने, छतमे वेश कीमतो वडे वड़े झाड़ और गालीचेके फरसपर सोना चादी जडी हुई कुर्सियां और दूसरे वहुत उत्तम राजसी सामान देखनेमे आए।

महलके पास महाराजकी कचहरी है। वागमे एक जगह जलका सुन्दर होज वना है। पुराना ग्वालियर-किलेकी पहाडीकी, पूर्वी नेवके पास ग्वालियरका पुराना शहर है, जो घटते घटते लक्करके के रहगया है। इसके फाटकके वाहर हो ऊंची मीनारोके साथ साथ एक पुरानी जुमा मसाजिद है।

मुरार छावनी−िकलेसे मुरार तक २ मीलकी सायादार सडक है। जो नदी अब मुरार नामसे प्रसिद्ध है, उसके पास मुरार नामक एक छोटा गांव था, इस लिये इसका नाम मुरार पड़ा है। पहले बहुत बडी अंगरेजी सेना यहां रहती थी। अंगरेजोने सन १८८६ ई० मे महा- राजसे झांसी लेकर उसके वदलेमे ग्वालियर और मुरार उनको देदिया । रेज़ीडेंट और ग्वालि-यर राज्य सम्बन्धी अंगरेजी अफसर यहां रहते है ।

मुरारकी जन-संख्या ग्वालियरसे अलग है। इस सालकी मनुष्य-गणनाके समय मुरारमें २४५१८ मनुष्य थे। अर्थात् १७६८२ हिन्दू, ६४१६ मुसलमान, ६१ क्रस्तान, १०२ जैन, १ पारसी और २५६ एनिमिष्टिक।



किला-ग्वालियरका किला हिन्दुस्तानके अधिक पुराने, प्रसिद्ध और दुर्गम किलोंमेंसे एक है। यह एक वहुत खड़ी पहाड़ीपर, जिसका सिर चिपटा है, स्थित है, ( मत्स्यपुराणके २७६ वे अध्यायमे है, कि धनुषदुर्ग महिदुर्ग नरदुर्ग वृक्षदुर्ग, जलदुर्ग और गिरिदुर्ग जो ६ प्रकारके किले है, इनमे गिरिदुर्ग सबसे उत्तम है। खाई कोटयुक्त शतन्नी सैकडो मोर्चेवाला और ऊचे द्वारवाला दुर्ग होना चाहिये) पहाडी शहरके उत्तर अखीरसे २०० फीट परन्तु द्रवाजेके प्रधान फाटकसे २७५ फीट ऊंची है। इसकी लंबाई उत्तरसे दक्षिण तक १ के मील और चौड़ाई केवल ६०० फीटसे २८०० फीट तक है। किलेकी दीवार २० फीटसे २५ फीट तक ऊची है।

किलेका प्रधान दरवाजा उत्तर पूर्व है, । जिसमे उत्तरसे आरंभ होकर दक्षिण तक आगे पीछे क्रमसे ६ फाटक है। (१) आलमगीर फाटक, इसको ग्वालियरके गवर्नर महम्मद शाहने सन १६६० ई० में वनवाया। दिलाके वादशाह औरगजेवके दूसरे नाम ( आलमगीरसे ) इसका यह नाम पडा। (२) वादलगढ या हिदोला फाटक, इसको मानसिहके चाचा वादल-सिंहने वनवाया । इसके वाहर हिडोला रहता था, इससे इसका नाम हिंडोला फाटक भी है। एक लोहेके तस्तेपर लिखा है कि सैयद आलमने सन १६४८ ई० मे इसको सुधारा इसके पासही दहिने २०० फीट लम्बा और २३० फीट चौडा उजड़ा पुजडा दो मजिला गुजारी महल है, जो मानसिहको रानीके रहनेके छिये बना था। (३) भैरव फाटक, सबसे पहलेके कछना राजाओंमेसे एकके नामसे इसका भैरव नाम पडा। इसके समीप एक स्थानपर छेख है, जिसमें सन १४८५ ई० मानासिहके गद्दी होनेके एक वर्ष पहलेकी तारीख है। (४) गणेश फाटक, इसको ड्रगरेलीने वनवाया, जिसने १४२४ ई०से १४५४ तक राज्य किया। वाहरी ६० फीट लम्बा ३९ फीट चौड़ा और २५ फीट गहरा नूरसागर नामक सरोवर है। यहां खालिया साधुका- जिसके नामसे शहरका ग्वालियर नाम पड़ा केवल ४ पायोपर गुम्बजदार छोट मन्दिर है, जिसके पास एक छोटी मसजिद है। ( ५ ) लक्ष्मण फाटक फाटकके पास पहुँचनेसे पहले चट्टान काटकर वना हुआ १२ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा ४ स्तंभोके जगमोहनके साथ विष्णुका मन्दिर मिलता है, जो चतुर्भुजका मन्दिर कहलाता है। वाएँ एक लवे शिला-लेखमे सवत ९३३ लिखा है। यहा एक सरोवरके सामने ताज निजामकी कवर है, जो इना-हिम लोदीकी कचहरीका एक शरीफ आदमी था और इस फाटकके आक्रमण करते समय सन १५१८ ई० में मारागया । फाटकोंके चीचमे शिव पार्वती और करीव ५० गिवलिंग चट्टान काटकर वनाए गए है । और सूकर भगवान्की विसी हुई १५ के फीट ऊची वहुत पुरानी मूर्ति है। (६) हथिया पनर, यह मानसिंहके महलका एक हिस्सा है उन्हींका वननाया हुआ है। यहां पत्थरका हाथी था, इससे इसका यह नाम पडा।

किलेके पश्चिमोत्तर धोंदा पवर (फाटक) है । धोदा नामक कछवा राजाके नामसे इसका यह नाम पड़ा है। इसमे आगे पीछे ३ फाटक है।

दक्षिण पश्चिमका दरवाजा गरगज पवर कहलाता है। इसम आगे पीछे ५ फाटक थे, जिनमेंसे ३ को जनरल व्हाइटने तोड दिया।

किलेके तालावो, कुओ और हौजोमे पानी कभी नहीं चुकता । सूर्व्यकुण्ड जो सास वहूके मिद्रसे ५०० फीट पश्चिमोत्तर है, सनर्७५ और सन३००ई० के बीचमे बना, जो किलेमे सबसे पुराना है। ३५० फीट लम्बा और१८० फीट चौंडा है। इसकी गहराई सर्वत्र बराबर नहीं है। किलेके उत्तर बगलके समीप जयंती थोडाके पास तिकोनिया तालाब है,जहार जिला लेख है, जिनमेसे एक सन १४०८ ई० का और दूसरा उससे कुछ पहलेका है। किलेके उत्तर भागमे

शाहजहां के सहलंके आगे जीहर तालाब है। राजपृत स्त्रियोंकी जगह होनेके कारण इसका जीहर नाम पड़ा। पद्मनाथके मन्दिरके समीप २५० फीट लंबा १५० फीट चौड़ा और १५ फीटसे १८ फीट तक गहरा, जो कभी कभी सूख जाता है, सास बहू तालाब है। किलेके मध्य मे २०० फीट लंबा और इतनाही चौड़ा, जिसके दक्षिण बगलके पास सर्वदा गहरा पानी रहता है, गंगोला तालाब है। किलेके दक्षिण अखीरके पास किलेके सब तालाओसे बड़ा अर्थात् ४०० फीट लंबा और २०० फीट चौड़ा, जो कम गहरा है, धोबी तालाब है।

किलेमे ६ महल है, (१) गुजारी महल, जिसका वृत्तांत वादलगढ़ फाटकक साथ लिखा है, (२) मानसिंह महल (सन १४८६-१५१६ ई० मरम्मत सन १८८१ ई० में) किलेमें प्रवेश करने पर यह महल दिहने मिलता है। इसके दो मंजिल भूमिके नीचे और दो मंजिल ऊपर है। चमगादुरोंके कारण यह रहने योग्य नहीं है। महलके पूर्वका चेहरा ३०० फीट लंबा और १०० फीट ऊंचा है, जिसमें ५ गोलाकार टावर है। दक्षिणका चेहरा १६० फीट लंबा और ६० फीट ऊंचा ३ गोलाकार टावरोंके साथ है। महलके उत्तर और पश्चिमके वगल बहुत उजड़ पुजड़ गए है, (३) विकमका महल, यह मानसिंह महल और कर्ण महलके वीचमे है, (४) कर्ण महल यह लंबा तंग और दो मंजिला है। इसका एक कमरा ४३ फीट लम्बा और २८ फीट चौड़ा है। पासही दक्षिण ओर ३६ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा गुम्बजदार दूसरा कमरा (सन १५१६ ई०) है, (५) जहांगीर महल, और (६) शाहजहां महल, ये दोनो किलेके उत्तर अखीरमे हैं। ये सादे है, इनमे कारीगरीका काम नहीं है।

किलेके भीतर हिन्दू मन्दिर—(१) ग्वालिया मन्दिर (२) चतुर्मुज मन्दिर (ये दोनो लिखे गए है) (३) जयंती थोड़ा—इसका अलतमसने सन १२३२ ई० में विनाश किया (४) तेलीका मन्दिर—इसको एक धनवान तेलीने सन ई० के १० वे वा ११ वे शतकमें वनवाया। इसका सुधार सन १८८१—१८८३ ई० में हुआ। यह किलेके मध्यमे ६० फीट ल्या और इतनाही चौड़ा और ग्वालियरकी सब इमारतोंसे ऊंचा है। जगमोहन ११ फीट पूर्व निकला है। फाटक ३५ फीट ऊंचा है। इसके ऊपर मध्यमे गरुडकी मूर्ति है। यह पहले विपावका मन्दिर था, परन्तु सन ई० के १५ वे शतकमें शैवका हुआ। यह वहुत दृढ़ मन्दिर संगतराशी कामसे लिया हुआ है। इन मन्दिरोंके अतिरिक्त कम प्रसिद्ध दूसरे ४ मन्दिर है। सूर्यदेवेय मन्दिर, मालदेव मन्दिर, धोंदादेव मन्दिर और महादेव मन्दिर।

किलेमे जैन मन्दिर—(१) किलेके पूर्व दीवारके मध्यके पास सास बहू मन्दिर है। मन्दिरका पेगगाह वचा है, जो १०० फीट लंबा ६३ फीट चौड़ा और ७० फीट जंचा तीन मंजिला है। पहले यह १०० फीट जंचा होगा। इसका शिखर दूट गया है, दरवाजा उत्तर ओर है। वाहर दीवारमे मनुष्य, जानवर, फूलकी संगतराशी भरी है। मध्यका हाल २० फीट लम्या और इतनाही चौड़ा ४ पायोपर है। शेष इमारतकी केवल जड़ रहगई है। यह मन्दिर जैनोके छठे संत पद्मनाभका है। कहा जाता है कि, इसको राजा महिपालने वनवाया। इसका संस्कार सन १०९२ ई० मे हुआ। पेशगाहके भीतर एक लंबा शिलालेख है, जिसकी तारीख सन १०९३ ई० के बरावर होती है। (२) छोटा सासवहू मन्दिर यह २३ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा गोलाकार १२ पायोपर चारोओरसे खुला हुआ है। (३) किलेके पूर्व दीवारके सामने हस्ती पंवर और सासवहू मन्दिरके बीचमे एक छोटी इमारत है। जो सन ११०८ ई० के लगभग वनी।

जैन मूर्तियां और गुफाएं-गिनतीमे इतनी और इनके समान वडी जैन मूर्तियां एत्तरी हिन्दुस्तानके दूसरे किसी स्थानमे नहीं हैं। वे किलेकी दीवारोके कुछही नीचे खड़ी पहाडीमें चट्टान काट कर वनी है। वहुतेरोके समीप सुगमतासे आदमी जा सकता है, जहा जहा चिकना और खड़ा चट्टान है प्राय सर्वत्र छोटी गुफाएँ और ताक हैं परन्तु अधिक जाहिरा वनावट ५ प्रधान झुण्डोंमे वाटी जासकती है। पहला उरवाही झुण्ड दूसरा दक्षिण पश्चिम झुड, तीसरा पश्चिमो- त्तर झुण्ड, चौथा पूर्वोत्तर झुड और पांचवां दक्षिण पश्चिमका झुंड, इनमेंसे पहिले और पांचवं झुंडोकी मूर्तिया गिनतीमे अधिक और कदमे वड़ी मुसाफिरोके देखने योग्य है। वे सपूर्ण सन १४४१ ई० से १४७४ तककी वनी हुई है। कुल मूर्तियां नंगी है। सन १५२० ई० में दिझिके वादशाह वावरकी आज्ञासे बहुतेरोका अंग मंग कर दिया गया। जैन लोगोने कई मूर्तियों को सुधरवाया है।

चरवाही झुण्ड-यह उरवाही घाटीके दक्षिण वगलकी खडी पहाडीमे है। इसमे २२ प्रधान मूर्तियां है जिनसे एक ५७ फीट उन्ची है। इनके पास तोसर राजाओं के समयके ६ शिला लेख हैं, जिनमें संवत् १४९७ (सन १४४० ई०) और सवत् १५१० (सन १४५३ ई०) लिखे हुए हैं। झुंडके अखीर पश्चिम जैनोके २२ वे संत नेमीनाथकी ३० फीट उन्ची मूर्ति है। सीहियों के टूट जाने के कारण अब वहा जाना कठिन है।

दक्षिण-पश्चिमवाला झुण्ड-यह एक तालावके पासही नीचे खडी पहाडींसे उरवाही दीवारके ठीक वाहरी ओर है। यहा ५ प्रवान मूर्तियां हैं, जिनमे नम्बर २ आठ फीट लबी सोती हुई एक स्त्री और नम्बर ३ जैनोके २४ वे सत महावीरकी वालमूर्ति उसके पिता माताके साथ है।

पश्चिमोत्तर झुण्ड-यह किलेके पश्चिम घोटा फाटकके थोड़ेही उत्तर खडी पहाडीमें है। यहांकी मृर्तियां प्रसिद्ध नहीं हैं। आदिनाथके पास एक लेखमे सवत् १५२७ (सन १४७० ई०)लिखा है।

पूर्वोत्तर झुण्ड-यह पूर्व दरवाजेके वीच फाटकोंके ऊपर खडी पहाडीमे है। यहां संगतरा-शीका काम कम है और कोई छेख नहीं है । गुफाओमेसे एक या दो वड़ी हैं, परन्तु अव चनमें जाना वहुत कठिन है।

दक्षिण-पूर्वका झुण्ड-यह लबी, खडी पहाडीमे गंगोला तालावके ठीक नीचे है। यह झुड मबसे अधिक वड़ा ओर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। क्योंकि यहा १८ मूर्निया २० फीटसे ३० फीट तक और बहुतेरी ८ फीटसे १५ फीट तक ऊची है। रे मीलसे अधिक पहाड़ीके बगलमे यहाकी मूर्तियां है कई गुफाओंमें वैरागी रहते हैं।

ग्वालियरका राज्य-राज्यके प्रधान हिस्सेक पूर्वोत्तर और पश्चिमोत्तर चवल नदी, जो आगे और इटावेके अंगरेजी जिलोसे और राजपुतानेके घोलपुर, करोली और जयपुर(देशी राज्यो) से इमको अलग करती है, पूर्व जालीन, झांसी, लिलतपुर और सागर आगेजी जिले, दक्षिण भोपाल, टोक, फिलचीपुर और राजगढ़ देशी राज्य, और पश्चिम राजपुतानेके झालावर, टोक और कोटा राज्य। प्रधान हिस्सेके अतिरिक्त ग्वालियर राज्यके दूसरे कई टुकड़े हैं। मध्य भारतके पश्चिमी मालवा एजंसीके अधीन आगरा, शाहजहापुर, उज्जैन, मडेसर और नीमच परगने और भोपावर एजेसीके अधीन अमझेरा, मनाबर, किकथन, सागोर, वाग, वीकानेर और पिपिलिया। राज्यकी सीमापर चवल नदी और राज्यमे सिय नामक नदी, कुआरी, आसन और सख नदी बहती हैं। सन १८८१ में राज्यका क्षेत्रफल खनिया, धाना और मकसूदनगढ़के साथ २९०४६ वर्गमील और जन-सल्या३११५८५७थी, जिनमे २०६८३८५ हिन्दू,१६७३२०

मुसलमान् , १६७५१६ आदि निवासी, १२२३० जैन, २०८ क्रस्तान और १७८ सिक्ख थे। हिन्दू आदिमे ३८०१९३ त्राह्मण, ४२२२६७ राजपृत् थे। ग्वालियर राज्यकी मालगुजारी लगभग १२५००००० रुपये हैं। यह राज्य भारवर्षके सबसे बड़े देशी राज्योमेंसे एक है।

संपूर्ण राज्यके बड़े उंचे ३ हिस्से है, जिनमे दक्षिणी भाग सबसे उंचा है। पूर्वोत्तरके हिस्से साधारण रूपसे समतल है। उंचे देशोमें अलग अलग छोटी छोटी पहाड़ियां है। कई भागोमें थोड़े थोड़े और दूसरोमे जगह जगह जंगल है। गहा, रुई, तेलहन, ऊख, नील प्रधान फिसल है। दक्षिणी विभाग पोस्तेके उपजके लिये प्रसिद्ध है। यहांसे पोस्ता और रुई विशेष करके दूसरे देशोमे जाती है।

ग्वालियर राज्यमे उज्जैन (जन-संख्या ३४६९१) मंडेशर (२५७८५,) मुरार छावनी (२४५१८) नीमच छावनी (२१६००) साजापुर (११०४३), वार नगर (१०२६१), नरवर जिसको छोग दमयन्तीके पति राजा नलकी राजधानी कहते हैं. भिल्सा और चन्देरी प्रसिद्ध वस्ती है। ग्वालियर राजधानीसे १३५ मील दक्षिण-पश्चिम ग्वालियर राज्यमे एक जिलेका सदर गूना एक कसवा है, जिसमे कार्तिक पूर्णिमाको एक मेला होता है।

इतिहास-सूर्य्यसेन नामक एक कच्छवा प्रधान कोढी था, उसने शिकार खेळते समय गोप-गिरि पहाड़ीके पास, जिसपर अब किला है, ग्वालिया साधुसे पानी लेकर पिया, जिससे वह आरोग्य होगया । उसकी कृतज्ञतामे उसने उस पहाड़ीपर एक किला वनवाया और उसका नाम ग्वालियर रक्खा । सूर्य्यसेनने सन २७५ ई० में सूर्यका मन्दिर बनवाया और सूर्य्यकुंड खोदवाया । ग्वालिया साधुने सूर्यसेनका नाम सोहनपाल रक्खा तबसे उस कुलके ८३ राजाओकी पाल पदवी रही।

कच्छवा कुछके वाद ७ परिहार राजा हुए; जिन्होंने सन ११२९ से १२३२ ई० तक राज्य किया । सन १२३२ ई० में अछतमसने सारंगदेवसे राज्य छीनिछया । सन १३९८ ई० की तैमूरकी चढ़ाई तक दिख़ींके बादशाह इसको राज्यके कैंदखानेंके काममे छाते थे । सन १३७५ में तोमर प्रधान वीरसिंह देवने स्वाधीन हो ग्वाछियरमें तोमर वंश कायम किया । सन १४१६ और १४२१ ई० में ग्वाछियरके प्रधानोंने दिख़ींके खिजरखांको कर दिया और सन १४२४ ई० में माछवाके, हुशंगशाहके ग्वाछियर पर महासरा करनेपर दिख़ींके मुवारकशाहने माछवाको स्वतंत्र किया । सन १४२६–१४२७–१४२९ और १४३२ ई० में दिख़ींके बादशाहने ग्वाछियरमें जाकर बळात्कारसे कर छिया । सन १४६५ ई० में जौनपुरके बादशाह हुसेन सार्कीने ग्वाछियरपर घरा डाळके कर देनेंके छिये इसको मजवूर किया । मानसिंहने वहछोछ छोदी और सिकन्दर छोदींकी हुकूमत मानछी, परन्तु सिकंदर छोदींने सन १५०५ ई० में जब ग्वाछियरके विरुद्ध कूच किया, तब बहुत नुकसानी सहकर उसको भागना पड़ा, तिसपर भी उसने सन १५०६ ई० में हिम्मतगढ़के किछेको छे छिया । परन्तु ग्वाछियर पर चढ़ाई नहीं की । सन १५१७ में सिकन्दर छोदींने ग्वाछियर जीतनेके छिये आगरेमें बढ़ी तैयारीकी परन्तु वीमारीसे वह मरगया । इन्नाहिम छोदींने २०००० सवार २०० हाथी और दूसरी सेनाओको भेजा, जिनके पहुँचनेके कई दिन पश्चात् मानसिंह मरगया ।

मानसिंह ग्वालियरके तोमर राजाओंमें सबसे वडा राजा था और परमार्थके बहुतेर काम इसने किए थे, जिनमेसे एक ग्वालियरके पश्चिमोत्तर मोती झील नामक बड़ा तालाव है। उत्तरी भारतमें हिन्दुओंके घराऊ कारींगरीका उत्तम उदाहरण उसका महल है। मानसिंहके देहान्तके उपरान्त उसके पुत्र विक्रमादिसने मुसलमानोके महासरेको एक वर्ष तक वरदाइत किया, परन्तु अंतमे परास्त होनेपर आगरेको भेजागया ।

वावरते रहीमदादको सेनाके साथ ग्वालियर भेजा, जिसको उसने छलसे लेलिया । सत १५४२ई० मे शेरशाहने ग्वालियरके गवर्नर आवुल कासिमसे किलेको छीन लिया। सन १५४५ मे शेरशाहके पुत्र सलीम अपने खजानेको चुनारसे ग्वालियरमे लाया और सन १५४३ मे ग्वालियरमे मरगया। विक्रमादित्यके पुत्र राणा शाहने ग्वालियर छीन लेनेका उद्योग किया और ३दिन तक अकवरकी सेनासे वडा समाम किया, परन्तु अंतमे परास्ते हो चित्तौरमे चलागया।

सन १७६१ ई० मे गोहदके जाट राणा भीमसिंहने ग्वालियरको लेलिया। भीमसिंहसे महाराष्ट्रोने लिया। सन १७७९ ई० मे अंग्रेजी अफ़सर मेजर पोफमने ग्वालियरको महाराष्ट्रोसे छीनकर गोहदके राणाको लौटा दिया। सन १७८४ मे महादजी सिंधियाने ग्वालियरको लेलिया, परन्तु सन १८०३ मे अंगरेजी जनरल ह्वाइटने फिर इसको छीन लिया। सन १८०५ के सुलहनामेके अनुसार ग्वालियर सिंधियाको मिला। सिंधियाने आगरा और बमुनाके उत्तरका देश अगरेजोको छोड़ दिया और दिल्लीके वादशाह शाह आलमको, जो उसके अधीन था, अंगरेजोकी रक्षामे कर दिया।

सन १८४३ ई० में जनकोजी रावकी मृत्यु होनेपर राज्यमे वलवा हुआ । अङ्गरेजी सरकारको सेना भेजनी पडी । तारीख २९ दिसंबरको एकही दिन महाराजपुर और पिनयारमे २ लडाइयां हुईं । राजद्रोही परास्त हुए । लडके महाराजको फिर राज्यका अधिकार दिया गया । ग्वालियरको सेना घटाकर ५००० सवार. ३००० पैदल, ३२ तोपे करदी गई।

सन १८५७ के बलवेके समय महाराज जयाजी राव सिधिया २३ वर्षके नव युवक थे, उनके पास भारी सेना थी। महाराजके सुवेग्य दीवान दिनकररावने अपनी सेनाकी वागी होनेसे बहुत रोका, परन्तु अंगरेजी अकसरोको मारनेसे नही रोकसका। अगरेजी ७ अफसर कई श्री और कई एक बालक भागकर रेजीडेसी वा सिधियाके महल्ले जा पहुँचे, जो हिफाजतके साथ घोलपुर होकर आगरेको भेजे गए।

कई महीनो तक ग्वालियरमे कोई बखेडा नहीं था यद्यपि देशोमे चारोओर बलवा फैलगया था। सन १८५८ ई० की तारीख २२ वीं मईको काल्पीमे एक प्रसिद्ध लड़ाई हुई, जिसमे वागी सब अच्छी तरह परास्त हुए। वे उसी रातको ग्वालियरकी ओर चले और तारीख २० मई की रातको मुरारके पड़ोसमें पहुँच गए।

तारीख १ जूनको महाराज जियाजी ६००० पैवल, १५०० के लगभग सवार, ६०० अंग रक्षक और ८ तोपोके साथ वागियोसे लडनेको निकले । मुरारसे २ मील पूर्व मुठभेड हुई । करीव ० वने सेवेर वागी आगे वह ज्योहीं वे लोग पहुंचे, महाराज सिंधियाकी आठों तोपें खुली । फेर होनेसे पहलेही वागीलोग सेनाके वगलमे समीप आ गए । २००० सवारोने वहुत तेजीके साथ पहुंचकर आठों तोपें लेली । उसी समय सिंधियाकी अंगरक्षक सेना छोडकर सम्पूर्ण पैदल और वोड़सवार या तो वागियोमे मिल गए, या लडनेसे अलग होगए । तव वागियोने अंगरक्षक सेनापर आक्रमण किया उन्होंने वडी वीरताके साथ आत्मरक्षाकी, महाराज सिंधिया थोडे लोगों सहित फिरे और भागकर आगरे पहुंच गए।

तारील १६ जूनको अंगरेजी सेना मुरारसे ५ मीठ पूर्व बहादुरपुर पहुंची उसने एका एक दुश्मनोपर आक्रमण करके उनको भगाया । तारीख १६ और १० जूनको अगरेजी सेना से वागियोकी कई छड़ाइयां हुई, जिनमे वागियोकी वहुत हानि हुई । अतमे वे छोग तितर वितर हो गए। तारीख १९ जूनको अंगरेजी अफसरोंने छक्कर और मुरारको छेछिया। तारीख २० जूनको अंगरेजी सेना चुपचाप किछेमें घुसपड़ी। वहां मुठभेड़के होनेपर सख्त छड़ाई उपरान्त किछा अंगरेजोके कब्जेमें आया और सन १८०६ ई० तक उन्होंके हाथमें रहा वहवेके पीछे महाराज जयाजीराव नए सिरेसे ग्वाछियरके राजा बनाए गए।

सिधिया राजवंश-सिधिया जातिका महाराष्ट्र रानोजी ग्वालियर राज्यके स्थापन करनेवाल है,जो सन इस्त्रीके अठारहवें शतकके आरंभमें वालाजी पेशवाका पादुका वाहक था। उसका पिता विध्याचलसे दक्षिण एक गांवका मुखिया था। रानोजी तुरतहीं तरकी करके पेशवाकी आंगरक्षक सेनाका सरदार होगया। मरनेके समय ग्वालियरके एक हिस्सेकी भूमि उसके हस्तगत हुई। रानोजों की मृत्यु होनेपर उसके पुत्र महादजी सिधिया राजा हुआ। यह वडा छड़ाका था, इसके समयमे ग्वालियर राज्यका विस्तार हुआ। इसीने सन १७८४ ई० ग्वालियरके किलेको किर इसल किया। महादजीके वाद महाराज दीलत राव सिधिया राजगदीपर बेठे। इनके राज्यके समय वहुत छड़ाइयां हुई। इन्हींने सन १८१० ई० में उज्जैनको छोड़कर ग्वालियरको अपनी राजधानी वनाया। सन१८२०ई०मे दोलतराव पुत्रहीन मरगए वजावाई राज्य करने लगी और उसने भुगत रावको पालकर राजगदी दी।भुगत रावका नाम जनकोजी हुआ,जो सन१८४३ई०मे निःसंतान मर गए। उनकी स्त्री तारा वाईने मगीरथ रावनामक ८ वर्षके वालकको गोद लिया। अर्थात् इत्तक होताहै यही भगीरथ राव महाराज जयाजी राव नामसे विख्यात हुए।सन१८८६ई०की तारीख२० वीं जूनको महाराज जयाजीका देहान्त होगया। इनके सुयोग्य पुत्र महाराजाधिराज१०८माधोजी राव सिधिया वर्तमान ग्वालियरनरेश है। महाराज नावालिग है; इससे राज्यशासन कौन्सिल द्वारा होता है। अंगरेजी सरकारसे ग्वालियरके राजाओको २१ तोपोंकी सलामी मिलती है।

मध्यभारत-मध्यभारतका क्षेत्रफल ७७८०८ वर्गमील है। जन-संख्या इस सालकी मनुष्य-गणनाके समय १०३१८८१२ थी। मध्यभारतके राजा और ठाकुर गण गवर्नर जन-रलके एजेटकी निगहवानीके अधीन है, जो इन्दौरमें रहते हैं भोपावर, पश्चिमी मालवा भोपाल ग्वालियर, युन्देलखंड और वघेलखंड मातहत एजेसी है; जिनमें ग्वालियर वहुत प्रसिद्ध राज्य है।

मध्य भारतके देशी राज्योंके शहर और कसवे, जिनकी जन-संख्या इस सालकी मनुष्य-गणनाके समय १०००० से अधिक थी।

| नम्बर.   | शहर कस   | वे. राज्य. | जन-संख्या.    | सम्बर्. | शहर कसवे. | राज्य.   | जन-संख्या.    |
|----------|----------|------------|---------------|---------|-----------|----------|---------------|
| १        | ग्वालियर | ग्वालियर   | १०४०८३        | १३      | धार       | धार      | १८४३०         |
| <b>ર</b> | इन्द्रीर | इन्दोर     | ९२३२९         | १४      | टीकमगढ़   | उरछा     | १७६१०         |
| રૂ       | भोपाछ    | भोपाल      | ७०३३८         | १५      | सिहोर     | भोपाल    | १६२३२         |
| ષ્ટ્ર    | उर्ज्ञन  | ग्वालियर   | ३४६९१         | १६      | देवास     | देवास    | १५०६८         |
| ų        | सऊ       | इन्दौर     | २१७७३         | १७      | पन्ना     | पन्ना    | १४७०५         |
| _        | रतलाम    | रतलाम      | २९८२२         | १८      | महाराजनगर | चर्खारी  | १३०६८         |
| ,<br>O   | द्तिया   | दुतिया     | २७५६६         | १९      | छत्तरपुर  | छत्त्पुर | १२९५७         |
| 6        | मंडेशर   | ग्वालियर   | २५७८५         | २०      | रामपुर    | इन्दौर   | ११९३५         |
| Š        | गुरार    | ग्वालियर   | २४५१८         | २१      | सिरोज     | टोक      | ११७३७         |
| १०       | रीवां    | रीवां      | २३६२६         | २२      | साजापुर   | ग्वालियर |               |
| 55       | जावरा    | जावरा      | <b>૨</b> ૧૮૪૪ | २३      | नवगंग     | छत्तरपुर |               |
| १२       | नीमच     | ग्वालियर   | -             | २४      | वारनार    | ग्वालिय  | <b>१०२६</b> १ |

### धौलपुर ।

ग्वालियरसे ४१ मील ( झांसीसे १०४ मील उत्तर कुछ पश्चिम ) घौलपुरका स्टेशन है। हेतमपुर और घौलपुर स्टेशनोंके वीचमे घौलपुरसे लगभग ५ मील चम्बल नदी पर रेलवे है, जिसकी लम्बाई २०१४ फीट और गहराई ७५ फीट है। इसके वनानेमे कम्पनीका ३२७१०३५ रुपया खर्च पड़ा है। चम्बल नदी ग्वालियर और घौलपुर राज्योकी सीमा है, जो मालवाम विध्याचलसे निकल ५७० मील वहनेके उपरांत इटावेके पास यमुनामे मिलगई है। पुराणोमे इसका नाम चर्मण्वती लिखा है।

धीलपुर राजपूतानेमे चम्बल नदीके पास देशी राज्यकी राजधानी एक कसवा है, जिसमे महाराजका सुन्दर महल वना है। सन १८८१ की मतुष्य–गणनाके समय घौलपुरमे १५८३३ मतुष्य थे, अर्थात् १०५८७ हिंदू, ५२१५ मुसलमान और ३१ दूसरे।

घौळपुरसे २ मीलके अंतर पर  $\frac{9}{2}$  मील लम्बा मुचकुंद तालाव है जिसमे कई छोटे टापू है। जिनपर मकान वने है। तालावके किनारो पर ११४ मिन्दर वने है, परन्तु उनमे कोई पुराना वा बहुत प्रसिद्ध नहीं है। तालावमे बहुत घडियाल रहते है। कार्तिकमे शर्द पूर्णिमा नामक मेला १५ दिन रहता है, जिसमे घोडे मवेशी इत्यादि वस्तु विकती है।

घौलपुरसे ४ मील दूर लाल पत्थरका उत्तम पुल है । एक सड़क आगरेसे घौलपुर होकर वम्बई गई है ।

धौलपुर राज्य-मध्य भारत राजपुतानेमें धौलपुर एजेसीके पोलिटिकल सुपिरटेडेके अधीन धौलपुर देशी राज्य है। राज्यके उत्तर आगरा जिला, दक्षिण चंवल नदी, जो ग्वालियर राज्यसे इसको अलग करती है, पश्चिम करौली और भरतपुर राज्य है। राज्यका क्षेत्रफल १२०० वर्गमील इसकी लम्बाई पूर्वोत्तरसे दक्षिण-पश्चिम तक ७२ मील और औसत चौज़ाई १६ मील है। राज्यसे ९ लाख २५ हजार रुपयेकी आय है। पहाड़ियोका एक सिलिसला राज्यमे होकर गया है, जो समुद्रके जलसे ५६० फीटसे १०७४ फीट तक ऊंचा ६० मीलतक चला गया है। राज्यकी भूमि उपजाऊ है। चंवल नदी दक्षिण-पश्चिमसे पूर्वोत्तरको राज्यमे १०० मील वहती है जो प्रीष्म ऋतुसे वर्षा ऋतुमे ७० फीट अधिक उठती है। वाणगंगा जयपुरमे वैरतके निकटसे निकली है और धौलपुरको उत्तरी सीमापर, और आगरे जिलेके मध्यमे करीव४० मील दौडती है। पार्वती नदी करौलीसे निकलकर पूर्वोत्तर दिशामे घौलपुर राज्यको लांघती हुई वाणगंगामे गिरती है, जो सूखी ऋतुओमे सूख जाती है। इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय धौलपुर राज्यमें २०९८० मनुष्य थे। सन१८८१ मे २४९६१७ मनुष्य थे, अर्थात् २२९०५० हिन्दू,१८०९७ मुसलमान, २४०३ जैन और२७ कृस्तान. राज्यमे४ कृसवे थे। घौलपुर (जन-संख्या १५८३३), बारी (जन-संख्या११५४७-सन १८९१ मे १२०९२) राजखेरा (जन-संख्या ६२४७) और पुरानी चाउनी(जन-संख्या५१६०)। राज्यमे ब्राह्मण और चमार अधिक है।

एक सड़क आगरेसे घोलपुर कसवा होकर वाम्वेको, दूसरी घोलपुरसे राज्यखेरा होकर आगरेको, तीसरी घोलपुरसे वारीको, और वारीसे एक ओर भरतपुरको और दूसरी ओर करी-लीको, और चौथी सड़क घोलपुरसे कोलारी और वासेरी तक, और वहासे करीली तक गई है।

इतिहास-राजा धौलन देव तोनवारने सन ई० के ११ वें शतकके आरम्भमें धौलपुरको वसाया । सन १५२६ में यह वावरके हाथमें गया । हुमायूने चवल नदीको ढाहसे वचानेके लिये घोलपुरको उत्तर वढाया । अकवरके समय यहां एक पक्की सराय वनी । सन १६५८ में घोलपुरसे ३ मील पूर्व औरंगजेवने अपने बढ़े भाई दाराको परास्त किया। सन १७०७ म घोलपुरके पास औरंगजेंबके पुत्र आजम और मुअज़िम लड़े । आज़म मारागया, मुअज़िम वहा-दुर शाहके नामसे दिल्लीका बादशाह हुआ । उस लड़ाईके गड़बड़मे राजा कल्याणसिंह भदब-रियाने धीलपुरके राज्यपर अधिकारकर लिया, जिसका अधिकार सन १७६१ तक विना रोक टोकके रहा। इसके बाद४५ वर्षके वीचमे कई वार इसके मालिक वदले। सन १७७५ मे मिरजा नज़ाफ़खांने इसको छीन लिया । उसके मरतेपर सन १७८२ मे घौलपुर सिधियाके हाथमे गया । सन १८०३ मे महाराष्ट्रींकी लडाई टूटनेपर यह अंगरेजोंके अधिकारमें था । उस वर्षके अंतमें संधिके अनुसार यह सिवियाको दिया गया। १८०५ में दौछतराव सिधियांके साथ नई ध्यवस्था होनेपर अंगरेजोंने फिर इसको लिया, जिन्होंने १८०६ मे वर्तमान महाराणाके परदादा राणा कीर्तिसिंहको सरमथुराके साथ धोलपुर, वारी और राजखेड़ाके राज्योको दिया, और धद्छीं। उत्तसे गोद्हका राज्य छेकर सिधियाको देदिया। कीर्तिसिहने घौछपुर कसवेके नये भागको वनवाया । उनके उत्तराधिकारी राणा भगवतसिंहने सन १८५७ के वळवेके समय अंगरेजी गवर्नमेंटको राजमक्ति दिखलाई, इसलिए उनको के. सी. एस. आई. की पदवी मिली । सन १८७३ में राणा भगत्रतसिंहकी मृत्यु होनेपर उनके पोते घौलपुरके वर्तमान नरेश महाराज राणा निहालसिंह, जो सन १८६३ में जन्मे थे, राजसिंहासनपर वैठें । इनकी माता पटियालेके महाराजकी वहिन है। घौलपुरका राजवंश जाट है। इनको अंगरेजी सरकारसे १५ तोपोंकी सलामी मिलती है। इनका फीजी वल ६०० सवार३६५० पेदल,३२ मैटानकी तोंपें और १०० गोलंदाज है।

# दश्वाँ अध्याय।

#### आगरा ।

### ( १४) आगरा।

धौलपुरसे ३६ मील ( झांसीसे १३७ उत्तर कुछ पश्चिम ) आगरेम किलेका रेखवे स्टेशन है। आगरा पश्चिमोत्तर देशमें आगरा विभाग ओर जिलेका सदर स्थान, यमुनाके दिहने अर्थात् पश्चिम (२७ अंश १० कला ६ विकला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश ५ कला ४ विकला पूर्व देशान्तरमे ) एक प्रसिद्ध शहर है।

इस सालकी जन-संख्याके समय आगरेमें १६८६६२ मनुष्य थे, अर्थात् ९०९२३ पुरुष्ठ और ७७७३९ क्लियां। जिनमे १११२९५ हिन्दू, ४९३६९ मुसलमान, ४०१५ कस्तान, ३२११ जैन, ४८५ सिक्ख, २५४ वौद्ध और ३३ पारसी थे। जन संख्याके अनुसार यह भारतमे १४ वां और पश्चिमोत्तर देशमे चौथा शहर है।

पुरानां देशी शहर करीव ११ वर्ग-मीलमें था, जिसके आधे क्षेत्र-फलमे अवतक आदमी वसे है। शहरके प्रायः सब मकान पत्थरके है। शहरमें जलकल सर्वत्र लगी है। उत्तम सड़कें वनी है। उमदे वाग लगे है। एक छव घर; एक बहुत बड़ी रेलवे लाइनेरी, और कई बड़े होटल वने है। छावनीमें गोरोंकी एक रेजीमेंट और दो हिन्दुस्तानी पल्टन रहती

#### आगरा पृष्ठ १३२.



है। किलेके स्टेशनसे थोड़े अन्तर पर मारवाडी धर्मशाला है, जिसमें मारवाड़ियोंके अतिरिक्त इसरा नहीं टिकनेपाता। टिकनेके लिये किराएके मजान मिलते है।



१ उत्तरी वुर्ज

२ फाटक पर जानेकी सीढी

३ नगीना मसजिद

४ छोटी कचहरी

५ खुळा वरामदा

६ तखत गाह

७ टीवान आम

८ मच्छी भवन

९ मिस्टर कालविनका कृवर

१० अंग जानवर

११ अंग्री वाग

१२ समन वुर्ज

१३ खास महल १४ शीश महल

१५ कुआ

१६ जहांगीरका महल

१७ दुरज

१८ फाटक अमरसिय

१९ अकवर कावीतन महल

२० हाथी फाटक

२१ अमरसिघके फाटकका कोर्ट

किलेसे दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम फोजी छावनी और सिविल स्टेशने है, जिनके पूर्न ताजमहल स्थित है। किलेसे पश्चिमोत्तर हिन्दुस्तानके सबसे बडे जेलोमेसे एक सेंटल जेल है जिसकी दस्तकारी उत्तम होती है। किलेसे उत्तर यमुना नदीका पक्का धाट है, जहा

घाटिया त्राह्मण रहते हैं i यमुतामें कछुए बहुत हैं । घाटसे दक्षिण यमुनापर रेलवेका दो मंजिला पुल है। नीचेके मंजिलमे रेलगाड़ीके और अपर एके, बग्धी और आदमी चलते ह । पुलके नीचे पत्थरकी १७ कोठियां और लोहेके ३ पाये है। घाटसे आधी मील उत्तर यमना पर नावोंका पुछ है। यसुनाके दोनों किनारों तक ६१ नावोपर तब्ते बिछे है।

आगरेमें सोने और चांदींके काम, कारचोपींके काम, पत्थरके काम, जड़ाईके काम सुन्दर होते हैं । दरी, नइचे, वाळ्शाही मिठाई, अत्युत्तम वनती हैं । और रुई, चीनी, तम्बाकू, निमक, इमारतके कामकी लकड़ी, गल्ले, तेलहन, नील इत्यादिकी तिजारत होती है।

आसफ वागमें प्रति वुधवारको अंगरेजी वाजा वजता है। आगरा कालेज सन१८३५ई० में खुला जिसके शामिल एक हाईस्कूल है । इसमें करीव ७०० निवार्थी और २७ मास्यरमें खास कालेजमें २५० के लगभग विद्यार्थी और ११ प्रोफेसर हैं।

किला-किलेके देखनेके लिये त्रिगेडियर जनरलसे पास लेना होता है, जो अंगरेजीमे दरखास्त करनेपर सहजमे मिल जाता है। यमुनाके दहिने किनारेपर किला खड़ा है। शहर यमुनाके झुकाव पर है। धारा पूर्वको दौड़ती है। किला यमुनाके किनारे पर कोनेके पास है, जिसको वादशाह अकवरने सन १५६६ ई० में वनवाया । इसका घरा १ रै मील लम्बा और करीव ७० फीट ऊंचा लाल पत्थरका है । और खाई ३० फीट चौड़ी और ३५ फीट गहरी है । दक्षिण अमरसिंह फाटक है । जोधपुरके राजा जैसिहका पुत्र अमर सिंह था, जो वड़े साहस और पुरुपार्थ करनेके उपरान्त इस जगह मरगया, इसिंटिये इस फाटकका नाम उसके नामसे पड़ा। पश्चिम दिही फाटक है, जिसके भीतर हथिया दरवाजा या भीतरीका दिल्ली फाटक है, जिसमे दो टावर खड़े है।

किलेके भीतर-(१) मोती मसजिद (२) दीवान आम (२) मच्छी भवन (४) दीवान खास ( ५ ) समन वुर्ज ( ६ ) सुनहरा सायवान ( ७ ) अंगूरी बाग ( ८ ) शीशमहरु (९) खास महल और (१०) जहांगीर महल मुगल बादशाहोकी उत्तम इमारतें है।

(१) मोती मसजिद-वारक होकर मोती मसजिदमे पहुंचना होता है। यह मसजिद वादशाह शाहजहांकी वनवाई हुई भारतवर्षमे सबसे उत्तम मसजिंदोमेंसे एक है। इसका काम सन १०५६ हिजरी (१६४६ ई०) में आरम्भ और सन १०६३ हिजरी (१६५३ ई०) मे समाप्त हुआ। इसके बाहर लाल पत्थरके तख्ते और भीतर उजले, नीले, और भूरे मार्बुल लगे है। इसकी लम्बाई १४२ फीट, और ऊंचाई ५६ फीट है। पश्चिमके अतिरिक्त आंगनके ३ वगलें। पर मार्चुलके मेहरावदार ओसारे और तीनोंओर मेहरावी फाटक है, जिनमेंसे उत्तर और दक्षिणवाले वन्द रहते है। आंगनके मध्यमें ३७ फीट लम्वा और इतनाही चौड़ा मार्बुलका होज है। खास मसजिदके ऊपर ३ गुम्बज और आगे ३ दरवाजे है। चेहरेकी तमाम लंबाई में उजले मार्बुल पर पीले पत्थरके अक्षर जड़कर लख बना है। फरस पर निमाज पहनेके लिये जानिमाज (क्यारियां) बनी है। फाटकके ऊपर और मसजिदकी छतपर जानेके लिये तंग सीढ़ियां है। वलवेक समय इस मसाजिद्में अस्पतालका काम होता था।

भोती मसजिदसे दहिने फिरने पर हथियार खानाका चौक मिलता है जहां तोपोंकी कतार है। यहां करीव ५ फीट ऊंचा और भीतरीसे ४ फीट गहरा और ८ फीट व्यासका जहांगीरका होज है, जो पूर्व समयमें जहांगीरके महलमे था। (२) दीवान आम-अथीत् साधारण सभासदोकी कचहरी, जिसको सत १६८५ ई० मे

औरंगजेवने वनवाया । यह उत्तरसे दक्षिणको २०० फीट छम्वा और करीव ७० फीट चौड़ा तीन तरफसे खुळाहुआ एक उत्तम साहवान है । इसकी छतके नीचे छाळ पत्थरके उत्तम दश-स्तंभोकी तीन पाती है । दीवारके पास मध्यमें एक मार्चुछकी वड़ी चौकी है, जिसपर वाद-शाहका तख्त रहता था ।

- (३) मच्छी भवन-दीवान आमके पीछे सीढियो द्वारा ऊपर शाहजहांके महलमें जाना होता है, जहा मच्छी भवन है। उत्तरवगलमे २ फाटक हैं, जिनको वादशाह अकवर चित्तीरके महलसे लाया था। पश्चिमोत्तर कोनेके पास ३ गुम्वज वाली मार्बुलकी नगीना मसजिद है, जिसको शाहजहांने शाही औरतोके लिये वनवाया था। इसीके पास औरगजेवने शाहजहांको नजरवंद करके रक्खा था। नीचे एक छोटे चौकमे वाजार था। जहां सौदागर लोग महलकी शरीफ स्त्रियोको अपना माल दिखलाते थे। मच्छी भवनके तीन ओर दो मंजिले दालान है। यमुनाकी ओर खुला हुआ दालान और एक काले पत्थरका तस्त है और सामने एक धजला वैठक है, जिसपर कचहरीका मसखरा वैठता था। तस्तपर लम्बा दरज है। चारोंओरके लेखमे जहागीरका व्याख्यान है, जिसमे सन १०११ हिजरी (१६०३ ई०) लिखी हुई है। दालानके दक्षिण-पश्चिमके कोनेके समीप मीनामसजिद है। उत्तर उजड़ा पुजड़ा सटज मार्चुलके कमरेका स्थान और हम्माम और दक्षिण दीवान रास है।
- (४) दीवान खास-अर्थात् स्वकीय सभासदोकी कचहरी। वादशाह इस दालानके तख्तपर वैठकर यमुनाके उस पारके उत्तम वाग और इमारतोको देखता था । इसकी नक्षाशी नफीस है। उजले मार्वुल पर बहुरग बहुमूल्य पत्थरके टुकड़ोकी पश्चीकारी करके फूल और लता वनी है, जिसकी मरम्मत हालमे हुई है। यह इमारत सन १०४६ हिजरी (१६३६ ई०) की वनी हुई है।
- (५) समन दुर्ज-दीवान खाससे समन दुर्जुको सीढ़ी गई है, जहां खास वादशाह रहता था। मार्चुछके फर्शमे खेळनेके लिये पत्थरके टुकडोसे पचीसी वनी है। एक कमरा, एक दालान और एक होज यहांकी प्रधान चीज है।
- (६) सुनहरा सायवान-इसकी छतमे सोनाके मुलम्मे किएहुए तांवेके पत्तर लगे है, इसिलये इसका यह नाम पडा है। यह एक सायवान समन चुर्जसे लगा हुआ है, जिसका अगला भाग यमुनाकी ओर है यहा औरतोके विस्तरके कमरे है। खास महलके दक्षिण वगलमे एक ऐसीही दूसरी इमारत है।
- (৩) अंगूरी वाग-सुनहरे सायवानके पीछे २८० फीटका एक उत्तम चौक है, जिसमें फूल और झाड़ बूटे लगे है।
- (८) शशिमहल अंगूरी वागके पूर्वीत्तरके कोनेके समीप होजोके साथ दो अंधेरे कमरे है, जिनके भीतरकी छत और दीवारोमे असंख्य छोटे दर्पण जड़े हुए है। ये सन १८७५ ई० मे मरम्मत हुए।
- (९) खास महल-चौकके अंतम पूर्व ओर खास महल नामक एक सुन्दर कमरा है, जिसके हिस्सेका सुलरमा और रंग सन १८७५ ई० में मरम्मत किया गया।आगे छोटे होजोंमें

फन्नारे हैं। दक्षिण ओर आगे बढ़ने पर ३ सुन्दर कमरे मिलते है जो शाहजहांके खानगी कमर थे। दिहिने एक घेरेमें २५ फीट ऊंचा देवदार लकड़ीका वनाहुआ उत्तम नकाशी किया हुआ सोमनाथका फाटक है, जिसको महमूद गजनवी सन १०२४ ई० में सोमनाथ पट्टनसे ले गया था, और सन १८४२ ई० में अंगरेजी गवर्नमेटने गजनीसे लाकर यहां रक्खा। यमुनाके समीप सुन्दर अठपहला एक दालान है, जिसमें शाहजहांका देहांत हुआ।

(१०) जहांगीर महल-किलेके दक्षिण-पूर्व भागमें, शाहजहांके महल और वंगाली दुर्जिके वीचमे लाल पत्थरसे वनाहुआ जहांगीर महल है, जिसको जहांगीरने अकवरके मरनेके थोड़ेही पीछे वनवाया। महलेक कई हिस्से दो मंजिले है। नीचेके दरवाजेके रास्तेसे सीधे महलमें जाना होता है नीचेके हौजोंमें पानी पहुँचानेको २१ नल है। दरवाजेसे एक देवही होकर १८ फीट लंवे और इतनेही चौंड़े गुंवजदार कमरेमें जाना होता है। एक रास्तेसे ७२ फीट लंवे और इतनेही चौंड़े ओगनमें पहुँचते है, जिसके उत्तर ६२ फीट लम्बा और ३७ फीट चौड़ा खुला हुआ वड़ा कमरा है। आंगनके दक्षिण वगलमें भी इसीके समान संमोंपर वना हुओं इससे छोटा कमरा है। आंगनके पूर्विके एक वड़े कमरेमें होकर जानेसे चौकाने स्थानके मध्यमें एक महरावदार राह मिलती है, जो ४ स्तंभोपर है। कई कमरोंमें रंगाहुआ गचका काम हैं। यमुनाकी ओर महलकी दीवार और कोनोंके पास अनेक गुम्बजदार टावर है। महलके नीचे मेहरावदार बहुत कमरे हैं, जिनमें हवा वहुत कम जाती है और सर्प बहुत रहते है, इस-लिये इसको कमलोग देखते है। जहांगीरके महल और शाहजहांके एहलके मध्यमें स्नानके हौज और नलोका एक सिलसिला है।

नकगा.

#### ताजमहल.



ताजमहळ-ताजमहळ मकवरेको ताजबीबीका रोजाभी कहते है। यह किलेसे १ मीलसे कुछ अधिक पूर्व यमुनाके दिहेने किनारेपर है। एक अच्छी सड़क उसके पास गई है, जो सन १८३८ ई० के अकालमें बनी।

#### ताजमहल, आगरा।



ताजमहलके समान खूबसूरत कोई दूसरी इमारत नहीं है। यह पूर्व समयकी हिन्दुस्तानी कारीगरोकी लज्जत और हुनरकी उत्तमता या ऊंचे खयालको दिखलाती है। नफीस सगतराशी इसके संपूर्ण भागोभे पाई जाती है इसमे लाल मिण, व क्रांति, हीरे, जईद पत्रा, मूगा, फिरोजा संग सुलेमानी, लाजवर्द, एशव, ओर अकोक आदि हजारो मन जवाहिरात लगे हैं। वाद्शाह शाहजहाने सन १०४०हिजरी (१६३० ई०) अपनी प्रिय खो ममताज महल वानू वेगमकी क्षरके लिये इसका काम आरम किया। १७ वर्षसे अधिक इसके वननेमें लगे। चन्द हिसा-वोसे ताजमहलमे १८४६५१८६ रूपये और दूसरे हिसावोसे ३१७४८०२६ रूपये खर्च पडे। वहुतसे असवावोका और वहुतसी मेहनतका दाम नहीं दिया गया। शाहजहाके याददाइतके अनुसार संगतराइके खर्च ३०००००० रूपये पड़े थे। इसमे चांदीके दो किवाड़ थे, जिनको सरतपुरके राजा सूर्य्यमलने लेकर गलवा डाला।

ममताज महल प्रसिद्ध नूरजहांके भाई आसफलांकी लड़की थीं । नूरजहांका पिता मिर्जा गयास एक परिश्चियन था। वह जीविकाके लिये तेहरानसे हिन्दुस्तानमे आया, जो पीछे इतमादुद्दी-लाके नामसे विख्यात हुआ । सन १६१५ ई० समताज महलके साथ शाहजहांका विवाह हुआ, जिससे ७ सतान हुई। ८ वीं सतान होनेके समय सन १६२९ ई० मे ममताज महल मध्य भारतके द्युरहानपुरमे मरगई। उसकी लाज आगरेंमे लाकर ताजमहलके स्थानपर गाड़ी गई।

ताजगज फाटकसे ताजमहलके वाहरीके घेरेमे, (जिसमे वागके घेरेका निज्ञान अर्थात वडा फाटक है) प्रवेश करना होता है। इस घेरेके भीतर ८८० फीट लवी और ४४० फीट चौडी भूमि है। वडा फाटक लाल पत्थरकी आलीशान दो मंजिली इमारत है। इसमें उजले मार्चुलमें वहुमूल्य काले पत्थर जड़कर कोरानकी एवारत वनाई गई है और इसके उपर उजले मार्चुलके २६ गुवज है। फाटकके वाहरी एक वगलमें उत्तम कारवान सराय और दूसरे वगलमें इसीके समान उत्तम इमारत देख पड़ती है।

वड़े फाटकके भीतर वहुत वड़ा उत्तम वाग है, जिसमें ताजमहरू आदि इमारतें खड़ी हैं और विविध प्रकारके उत्तम दृक्ष, मोलायम झाड़ यूटे लगे है। वागकी मरम्मतके लिये युरोक पियन माली रहता है। वड़े फाटकसे उत्तर ताजमहरूके समीप तक करीव ३०० गज लंबी पत्थरसे वनीहुई ४ सड़के है, जिनके वीचकी भूमिपर प्रत्येक रंगके फूल लगे है और स्थान स्थानपर विगड़े हुए वहुतेरे फव्वारे है। मध्यमें पानीके हीजमें लाल रंगकी वहुत मललियां है।

ताजमहल ३१२ फीट छंवे और इतने ही चौड़े और १८ फीट ऊंचे चवृतरेपर खड़ा है, जिसके पासही उत्तर यमुना नदी और दक्षिण वड़ा वाग है। चवृतरे पर मार्बुलका फर्श है और इसके प्रत्येक कोनेके पास १३३ फीट ऊंचे तीन मंजिले मार्बुलके मीनार है; जिनके ऊपर चढ़नेके लिये भीतर सीढ़ियां वनी हैं।

चवूतरेके मध्यमे वाहरसे १८६ फीट लंबा और इतनाही चौड़ा दक्षिण रुखका उजला मार्बुलका ताजमहल है, जिसके चारों कोने तेंतीस तेंतीस फीट कटे है। इसके प्रधान गुंवजका ज्यास ५८ फीट और ऊंचाई ८० फीट है, जिसके चारोंओर ४ गुंवज और १६ स्तंभ वने है। वाहर चारो तरफकी खड़ी दीवारोंके मध्यमें एक एक वहुत ऊंचे मेहराव है, जिनके दोनों वगलोंमे और कटेहुए कोनोमें एक एक छोटे मेहराव है। सब मेहराबोमें मार्बुलकी जालीदार टिट्टयां हैं, जिनसे भीतरके कमरोंमें रोजनी जाती है। मेहराबोमें बहुमूल्य नीले रंगके पत्थरके अरबी अक्षर जड़कर वड़ी इवारत वनी है।

ताजमहल वाहरसे एकही जान पड़ता है, परन्तु इसके भीतर पहलदार ९ कमरे है । अर्थात् मध्यमे एक प्रधान कमरा और चारों दिशाओं ४ और चारों कोनों ४ दक्षिण वाले कमरेसे प्रधान कमरेभे, तथा दूसरे सातों कनरोमें जाना होता है। प्रधान कमरेके दरवाजेके उत्पर काले मार्बुलके अरबी अक्षर बैठाकर इवारत वनी हैं। जूतेको वाहर छोंड़कर भीतर प्रवेश करना होता है।

प्रधान कमरेके मध्यस्थानमे उजले मार्चुलकी जालीदार टट्टियोके भीतर ममताज महल और वादशाह शाहजहांकी नकली कवरें है। कवरोंपर और उनको घरनेवाली टट्टियोपर प्रत्येक रंगके वहुमूल्य पत्थरके टुकड़ोंकी पचीकारी करके फूल और लत्तर वनी है। जैसे वहुमूल्य पत्थर जड़े गए है, वैसे ही पत्थरोंके मुनासिय जगहोपरके बैठाव भी अच्छी तरहके है। टट्टियोके भीतर पूर्व ममताज महलकी और पश्चिम शाहजहांकी कवरे है, जिनपर मूल्यवान पत्थर बैठाकर अरवीकी इवारत वनी है। ममताज महलकी कवरकी इवारतमें सन १०४० हिजरी (१६३० ई०) और शाहजहांकी कवरपर सन १०७६ हिजरी (१६६६ ई०) है चारो दिशाओके चारों कमरोंमें मध्यवाले प्रधान कमरेकी तरफ और वाहरीकी तरफ उजले मार्चुलकी जालीदार टट्टियां है जिनसे मध्यवाले कमरेमे रोशनी जाती है।

प्रधान कमरेके ठीक नीचे तहखानेमें जमीनकी सतहपर ममताज महस्र और शाहजहां की असली कवरें है। नीचेवाला कमरा और दोनों कवरें सादी है।

ताजमहलके वृहिने और वांए लाल पत्थरकी दो इमारते हैं, जो किसी दूसरे स्थानपर होतीं तो उत्तम इमारत ख्याल की जाती। यहां ३ शिलालेख है, जिनमें सन १०४६ हिजरी (१६३६ ई०) सन १०४८ हिजरी (सन १६३८ ई०) और सन १०५७ हिजरी (१६४७ ई०) लिखा है। पश्चिमकी इमारत मसजिद है, जिसमें कई रंगके पत्थरके टकड़े वैठाकर निमाज पदनेके लिये ५०० से अधिक जा निमाज (क्यारियां) बनी है।

एतमादुद्दोलाका मकवरा-यह किलेंसे करीव १ रे मील यसुनाके वाएं किनारेपर इष्ट इंडियन रेलवेंके माल स्टेशनके पास है। नावका पुल लांघकर वाए फिरना होता है, जहांसे करीव २०० गजके अंतर पर मकवरेका वाग है।

गयासवेग नामक एक परिशयन, जो नूरजहां और आसफखांका पिता और वादशाह जहांगीरका ख़जान्ची था और पीछे एतमादुद्दीला करके प्रसिद्ध हुआ, उसीका यह मकवरा है।

मकवरें हिन्दुस्तानी शिल्पविद्याका बहुत अधिक काम है । मकवरा वाहरसे करीब ९० फीट लम्बा और इतना ही चौडा है, जिसके वाहर तमाम और भीतरी हिस्सोम मार्बुल लगा है। उसके स्थान स्थानपर बहुरग और बहुमूल्य पत्थरके टुकडों के जड़ावका काम है। मकवरें चारों कोनोंपर अठपहले ४ वुर्ज है, जिनके चेहरे और बालकानियां मार्बुलकी है। प्रत्येक वुर्जपर चढनें के लिये वारहद्राके पाससे १३ सीढ़ियां है और मध्यके प्रधान कमरें चारोंओर जालीदार टांट्ट्योंके ४ कमरे और चारों कोनों पास ४ कोठिरयों है। बाहरके कमरों और कोठिरियों में प्रधान कमरेंके चारोओर घूमनेंके द्वार है। मध्यके कमरेंभें तीन ओर मार्बुलकी जालीदार टांट्ट्यों और दक्षिण दरवाजा है। मध्य कमरेंमें चारों वगलोंकी मार्बुलकी दोहरी जालीदार बड़ी बडी टांट्ट्योंसे पूरा प्रकाश रहता है। इसमें एतमाहु होला और उसकी स्त्रीकी पीले मार्बुलसे वनीहुई २ कवरे हैं। दीवार बहुमूल्य पत्थरकी जडाईसे संवारी हुई है। वगलके कमरोंकी दीवोरोंके नीचेंके भाग मार्बुलके और उपरके गचके है। कोनोंकी कोठिरियोंमेंसे ३ में ३ और एकमें टो कबरे है, जिनमें एक आसफखांकी, एक एतमादु होलाकी कन्याकी और तिन दूसरों की।

दक्षिण कमरेकी वाहरी दीवारोकी मोटाईमे दो जगह सोछह सोछह सीढियां दो मंजिले को गई है। उपर छतके मध्यमे मार्चुछकी उत्तम वारहदरी मकान है, जिसकी छत चौडी ढाछुआ ओरियानियोके साथ मार्चुछके तख्तोसे वनी है और वगलों उत्तम मार्चुछकी जालीदार टिट्ट्यां है। वारहदरीके भीतर एतमादुहीला और उसकी खीकी नकली दो कवरे है।

मकवरेके चारों तरफ वडा वाग है, जिसके चारो किनारोंपर मकवरेके सामने ४ फाटक हैं। वड़ा फाटक उजला मार्वुल जड़ाहुआ लाल पत्थरसे वना है।

रामवाग-एतमादुदौलाके मकवरेसे उत्तर यमुनाके तीर रामवाग है, जो वादशाही समय मे देखने योग्य था, पर इस समय साधारण वागोके समान है। यहा पृथ्वीके भीतर यमुना-स्नानके लिये एक मार्ग है।

जुमामसिजद—यह रेलवे स्टेशनके पास ऊचे चवूतरे पर खडी है। दक्षिण और पूर्व वगलमें सीढिया है। प्रधान मेहरावीके ऊपर शिलालेख है, जिससे ज्ञात होता है कि शाहजहा ने सन १६४४ ई॰ में अपनी लडकी जहानआराके स्मरणार्थ इसको वनवाया। इसके ३ गुम्वज लाल पत्थरके हैं, जिनमें मार्वुलकी पट्टी लगी है। मसिजद्के वड़े फाटकको अंगरेजोने बलवेके समय गिरादिया।

सिकंदरा-आगरेकी छावनीसे ५ र् मील पश्चिमोत्तर सिकंदरेके एक वढे वागमे दिझीके वादशाह अकवरका चौमजिला मकवरा है। सिकंदर लोदीके नामसे, जिसने सन १४८९ ई० से १५१७ तक राज्य किया था, इस स्थानका नाम सिकंदरा हुआ।

वागका वडा फाटक उजले मार्वुल जड़े हुए लाल पत्थरका है, जिसकी मेहरावीमे नीले मार्वुलके अरवी अक्षर वेठा कर इवारत वनी है । फाटकके ऊपर चारो कोनीपर दो मंजिले ४ दुर्ज है। १०० वर्षसे अधिक हुए कि बुजाँके ऊपरी भाग टूट गए। पत्थरकी चौड़ी सड़क फाटकसे मकवरे तक गई है। करीव ५०० फीट लम्बे और इतने ही चौड़े चवूतरेके मध्यमें मकवरा खड़ा है, जिसकी ३ मंजिलें लाल पत्थरकी और ऊपरकी चौथी मंजिल उजले मार्वलकी हैं। अकवरके राज्यमे १४ सूबे थे, इसके स्मरणार्थ सकवरेके ऊपर १४ गुम्बज बने हैं।

नीचिकी मंजिलके चारों और मेहरावदार दालान है। दक्षिण दरवाजा है। देवढ़ीकी मह-रावी छतमे सुनहरा और नीला रंग रंगाहुआ है, जिसका एक हिस्सा मरम्मत किया गया है। वहांका अधिकारी मुसलमान देवढ़ीसे महरावदार कमरेमे मशालके साथ मुझको ले गया, जहाँ अंधेरेमे अकचरकी कवर है। भीतरकी दीबोर अब मैली हैं। गई है। वाएं सुक्र उन्निसाकी कवर पर सुन्दर अरबी लेख है। दूसरी कवर दिलीके पिछले वादशाह वहादुर शाहके चचाकी है। वाद उसके और क्र जेवकी लड़की जेव उन्निसाकी कवरहै और दरवाजेंके पूर्व आराम वानूकी कवर है।

उस स्थानके ठीक ऊपर, जहां नीचे अधेरे कमरेमे अकवर गाड़े गए थे चौथी मंजिलमें चमकीले उजले मार्चुलसे चनीहुई उनकी नकली कबर है। कबरपर कई एक रंगके वहुमूल्य पत्थरों के दुकड़े जड़ कर फूल बूटे आदि बने है। कबरके पास ४ फीट ऊंचा उजले मार्चुलका सुन्दर स्तंभ है, जो एक समय सोनेसे लिपाहुआ था और उसपर कोहनूर हीरा जड़े था। कबरके चारांओर महरावी इमारत है, जिसके वाहरकी दीवारोंकी सार्चुलकी टिट्टियोंमें उत्तम जालीदार काम है।

वादशाह अकवर रात १६०५ ई० भे आगरेमे मरा और यहां गाडा गया ।

केळास-शहरसे ६ मीळ यमुनाके तटपर फेळास नामक मनोहर स्थान वना हुआ है। वहां शिवसन्दिर, वड दाळान, घाट, वुर्ज, वाग इत्यादि वने है। स्थानके चारोओर झाड़ी, जंगळ और नाळे उपस्थित है। मार्गमे रईसोके सुन्दर वाग है। श्रावण मासके अन्तमे जो सोमवार पड़ता है, उससे पहिळेके सोमवारके दिन केळासका मेळा होता है। दूर दूरके मनुष्य मेळेकी शोभा देखने आते है और शिवका दर्शन करते हैं।

फतहपुर सिकरी-आगरेसे २२ मील, अछनेरा रेलवे स्टेशनसे १२ मील और भरतपुरसे ११ मील फतहपुर सिकरी है, जिसमे सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ६२४३ मनुष्य थे। आगरेसे सायेदार अच्छी सड़क गई है।

नीची पहाड़ियोंके सिलिसिलेपर फतहपुर सिकरी है। अकवरने गुजरातके फतहके स्मरणके निमित्त सिकरी वस्तीके नामके पहिले फतहपुर जोड़िदया। यहांका काम अकवरके राज्यके समय आरंभ और समाप्त हुआ।

आगरा नामक फाटकसे प्रवेश करनेपर एक पुरानी इमारतकी निशानी देख पड़ती है, जिसमें सीदागर रहते थे। सड़क होकर आगे जानेपर नौवतखाना मिलता है जिसपर अकवरके आनेपर वाजा वजता था। आगे वाएं तरफ खजानेकी इमारतकी निशानी देख पड़ती है, जिसके सामने चौकोनी एक वडी इमारत है, जो टकसाल घर थी। इसके ठीक आगे दीवान आम है।

उत्तरसे दक्षिण करीव ३६६ फीट छम्बा और पूर्वसे पश्चिम १८१ फीट चौडा महराव दार ओसारोसे घेराहुआ दीवान आम है जिसके आगे चौडा वरंडा है । वादशाह अकवर प्रधान कमरेमे वैठकर न्याय करते थे।

सडक आंगनसे होकर द्फ्तर खानेको गई है, जो अव डांक वंगलेके काममे आता है। पीछेसे सीढ़ियां छतको गई है, जहांसे फतहपुरं सिकरीका उत्तम हक्य देखनेमे आता है। आंगे उत्तर रुखका अकवरका ख्वावागाह ( शयनका कमरा ) है । नीचे एक कमरा है । पश्चिम एक दरवाजा है, जिससे दफ्तर खानेमे जाना होता था और इससे अफसर लोग और दूसरे लोग ख्वावगाहमे प्रवेश करसकते थे । उत्तरका स्थान ख्वावमहल वनता था ।

ऑगनके पूर्वोत्तर कोनेके पास तुर्की रानीका मकान है जिसको वहुत लोग सबसे दिल चस्प वतलाते है। यह अव १५ फीट लम्बा और इतनाही चौडा है। इसके प्रत्येक सुरव्या इच जगहोपर नकाशी हुई है। तरडेके सतून ओर छत बहुत उत्तम है।

पश्चिम लडिकयोका स्कूल सादी इमारत है। आगे एक खुलाहुआ चोक है, जिसके पत्थरके तस्तपर अकवरकी पचीसी है, जिसके पासही चौकके मध्यमे अकवरका पत्थरका बैठक है।

चौकके समीपही उत्तर दीवान खास है, जो वाहरी तरफसे दो मजिला जान पड़ता है, पर भीतर एक मजिला है। इसमे वाद्गाहके बैठनेका उत्तम स्थान बना है। पूर्व और पश्चिमके सकानोकी छतीपर चढ़नेके लिये सीढिया है। कई एक फीट पश्चिम ३ कमरे है, जिनमे टट्टी-दार खिडिकया बनी है। इसके बाद पाच मंजिल बाला पचमहला मिलता है, जिसभे स्तभो का कतार ऊपर एक दूसरेसे छोटा होता गया है प्रथम पाचो मजिलेके वगलोमे पत्थरकी टट्टियां थीं, जो हालकी मरम्मतके समय हटाकर उनकी जगह पत्थरके कँगूरे बनाये गए है। सबसे नीचेकी मजिलमे ५६ स्तम लगे है।

पंचमहलेके दक्षिण थोड़ा पश्चिम अकवरकी एक स्नी मिरियमका गृह है, जो एक समय भीतर और वाहर सर्वत्र रंगाहुआ था। इसकी दीवारोमे वहुत जगह सोनेका मुलम्मा किया हुआ था, इसलिये इसको सुनहरा मकान कहते थे। पश्चिमोत्तर मिरियमका वाग और पश्चि-मोत्तरके कोनेके समीप उसका स्नानगृह था। पश्चिम वगल नगीना वा जनाना मसजिद है। वागके दक्षिण अन्तमे एक छोटा तालाव है।

एक सडक पश्चिमोत्तर अर्थात् फतहपुर सिकरीके उत्तर हाथी पोछ ( हाथी फाटक ) की गई है; जहां जीवित हाथीके समान टूटेहुए २ वड़े हाथी है, । वांए सगीन वुर्ज है । नीचे पत्थरकी सडक वांए कारवान सरायको गई है, जिसका चौक २७२ फीट छवा और २४६ फीट चौड़ा है। इसके चारो तरफके मकानोम सौदागर टिकते थे। पिहछे दक्षिण और पूर्व वगलोके मकान तीन मंजिछे थे। उत्तर अखीरके पास सरायके वाद गोलाकार ७० फीट ऊचा हिरन मीनार खड़ा है, जिसके ऊपरकी लाल्टेनके प्रकाशसे वादशाह हार्रन आदि शिकारको मारते थे।

हाथी पोलकी ओर लौटनेके समय सड़कके वांए पत्थरका एक उत्तम कुआ मिलता है, जिसके चारोंओर सीडियां और कमरे हैं।

मिरियमके बागके दक्षिण-पश्चिम वीरवलका 'महल है, यह फतहपुर सिकरींमें सबसे उत्तम रहनेकी जगह हैं। उसको राजा वीरवलने अपनी पुत्रीके लिये वनवाया जो ऊंचे चवूतरे पर लाल पत्थरका दो मंजिला बना है। इसमें पंद्रह फीट लवे और इतने ही चौंडे ४ कमरे हैं। दरवाजेके दो पेशगाह जमीनकी सतहपर है। नीचेके महलमें भीतरी और वाहरी नकाशीका बहुत काम है। राजा वीरवल अपनी बुद्धि और विद्याके लिये शिसद्ध था। उसने अकवरके नवीन मतको प्रहण किया। वह उसका प्रिय मुसाहिव था, जो सन १५८६ ई० में पेशावरके पूर्वीत्तर अपनी सेनाके सहित मारा गया। वीरवलके महलके दक्षिण १०२ घोडे और उतने ही ऊंट रहने योग्य अस्तवल हैं।

अस्तवलोसे लगा हुआ द्फ्तरखानेके आगे पूर्वमुखका २३२ फीट लम्वा और २१५ फीट चौंडा जोघवाईका महल है। पूर्वके अतिरिक्त आंगनके तीनों वगलोमें सायवानोंके साथ कमरे है। उत्तर और दक्षिणके कमरे दो मंजिले हैं। कोनोंके पास कमरोंके ऊपर गुम्बज है। मिरियम वागकी ओर मुख किएहुए एक छोटा कमरा है, जिसकी संपूर्ण दीवारोंमे पत्थरके सुंदर जालीदार काम हैं।

द्फ्तरखानेके दक्षिण-पश्चिम द्रगाह और मसजिद है। पूर्व फाटक-वादशाही फाटक कहलाता है, जिससे चौकमे जाना होता है। दहिने उजले मार्वुलकी जालीदार टड़ियोसे घेरा हुआ शेख सलीम चिस्तीकी द्रगाह है। द्रवाजेंमे पीतलकां काम है। भीतरी इमारतमे केवल४ फीट मार्वुल लगा है। कवरकी चांदनीमें सीप जड़ी हुई है। कवरपर चिस्तीके मरनेकी और दुरगाहकी तय्यारीकी तारीख है, जो सन १५८० ई० के मुताबिक होती है। हिन्दू और मुसलमान दोनोंकी स्त्रियां लडका पानेके लिये दरगाहमे आकर अरज करती है। चौकके उत्तर इसलामखांका गुम्वजदार मकबरा है। यह चिस्तीका पोता और वंगालका गवर्नर था ।

पश्चिम करीच ७० फीट ऊंची खास मसजिद है। कहा जाता है कि, यह मकेकी मसजिदकी नकलकी वनी है। इसके भीतर ऊंचे ब्लंभोंसे घेरेहुए ३ मोरच्चे कमरे है। और दक्षिण अखीरके पास जनाने कमरे है।

चौकके दक्षिण १३० फीट ऊंचा, जो नीचेसे देखनेपर बहुत सुन्दर है, विजय फाटक वा बुळंद दरवाजा है। इसके नीचेसे सिरेतक बाहर सीडियां है । महरावीके शिलालेखमें लिखा है कि, शाहनशाह ईश्वरका साया जलालुदीन महम्मद अकवर दक्षिणकी वादशाहत और खानदेशको जीतकर अपने राज्यके ४६ वें वर्ष ( सन १६०१ ई० ) फतहपुर सिकरीमे आया और यहांसे आगरा गया ।

सीढ़ीके आंग कई एक स्नान घर हैं। दरगाहके उत्तर और मसजिदके वाहर अकवरके प्रिय आवुल फजल और फैजी दोनों भाइयोंके मकान हैं। अव इनमे लड़कोके स्कूल है। एकम हिंदी और उर्दू, दूसरेमें अंगरेजी और तीसरेमें फारसी और अरबी विद्या पढ़ाई जाती है।

बुलंद दरवाजेके पश्चिम एक वड़ा कूप है, जिसमे लड़के और सयाने ३० फीटसे ८० फाट तक ऊंची दीवारोंसे कूदते है। तारीख २० रमजान को, जो चिस्तीके मरनेकी तिथि है, एक मेला आरम्भ होता है और आठ दिनतक रहता है।

द्पतरखानेके कुछ पुर्वोत्तर हकीमका मकान और एक वड़ा हम्माम है । हम्मामकी

दीवारों और भीतरकी छतमे गचका काम है।

जान पड़ता है कि पानीकी कमीके वायस फतहपुर सिकरी उजड़गई। सन १८५० ई॰ तक यहां एक तहसीली थी। सन १८५७ ई॰ के वलवेके समय जुलाई और अक्टूवरके वीचमें नीमच और नसीरावादके वागी यहां दो वार रहे थे।

आगरा जिला-पश्चिमोत्तर देशके आगरा डिवीजनमें ६ जिले हैं,-मैनपुरी, इंटावा, एटा,

फर्रुखाबाद, मधुरा और आगरा।

आगरा जिलेके उत्तर मथुरा और एटा जिले; पूर्व मैनपुरी और इंटावा जिले, दक्षिण धौलपुर और ग्वालियर राज्य, और पश्चिम भरतपुर राज्य है। जिलेका क्षेत्रफल १८५० वर्गमील है

जिलेके करीव मध्यमें यमुनाके पश्चिम किनारे पर आगरा शहर है। जिलेके दक्षिण-पश्चिमकी खानोंसे बहुत पत्थर निकलता है। आगरेमे उसका असवाव बनाकर यमुना द्वारा दूसरे देशोंमे भेजा जाता है। आगरेसे सुन्दर सड़के मधुरा, अलीगढ, कानपुर, इटावा, ग्वा-लियर, करौली, फतहपुर-सिकरी और भरतपुरको गई है। आगरे जिलेमें एक नहर है, जिसमे नाव चलती है।

त्रामीण लोग मट्टीके मकानोमे रहते हैं। जिलेके दक्षिण-पश्चिम भागमे पत्थरकी खानेकि पास साधारण तरहसे पत्थरके मकान है। गरीवलोग भी नादुरुस्त पत्थरके झोपड़ोमे रहते है।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय आगरा जिलेमे ९९८३२८ मनुष्य थे अर्थात् ५३७१९२ पुरुष और ४६११३६ स्त्रियां । निवासी हिंदू है । मनुष्य-संख्यामे दशवा भाग मुसलमान और १० हजारसे अधिक जैन है । सब जातियोसे चमार अधिक है । इनके पश्चात् ब्राह्मण, राज-पृत, तब जाट, वनियां, काछी इत्यादि जातियोके क्रमसे नंबर है । आगरा जिलेमे ४ कसवे है । आगरा शहर (जन-संख्या सन १८९१ मे १६८६६२ फिरोजावाद (१५२७८), फतहपुर सिकरी और पिनाहट ।

वदेश्वर-आगरा शहरसे ३५ मील दक्षिण-पूर्व आगरा जिलेम यमुनाके दिने किनारे पर कार्तिक पूर्णिमाको वदेश्वरका प्रसिद्ध मेला होता है और दो सप्ताहके लगभग रहता है। भदावर के राजा वदनसिंहने वहा १०० से अधिक शिवमन्दिर वनवाए, तमीसे वहां मेला लगता है।

कार्तिक पूर्णिमाको यमुनामे स्नान और द्वितीयाको शिवका शृगार होता है। मेलेमे लगभग १५०००० मनुष्य, ४००० से ७०००० तक घोड़े, लगभग ३००० ऊंट और १०००० दूसरे चीपाए आते हैं। घोड़े खासकर पजाव और अपर दो आवेसे लाए जाते है।

इतिहास-छोदी खादान हिटुस्तानके मुसलमानोका पहला खांदान है। उस खादानके लोग कभी कभी आगरेमे रहते थे। उससे पहले आगरा वियनाका एक जिला था। सिकंदर विन वहलोल लोदी सन १५१७ ई० में आगरेमें मरा, परन्तु दिलीमें दफन किया गया। सिकंदर लोदीने सिकंदराके पास वारहदरी महल वनवाया, इसीसे उस शहरतलीका नाम सिकंदरा पड़ा। लोदी खांदानके टीलेपर नए मकान वने है। लोग कहते हैं कि लोदियोंके वादलगढ़ नामक महलकी वह जगह है।

यमुनाके पूर्व किनारे ताजमहरूके सामने वावरके वागका महरू था, उसके पास एक मस जिद्मे रुख है, जिससे जान पडता है कि वावरके ठडके हुमायूने सन १५३० ई० मे उसको वनवाया।

वारकके पास कमालखांके स्थानके पीछे २२० फीट घेरेका १६ पहलवाला एक कुँआ है, जिसमेसे एकही समयमे ५२ आदमी पानी खीच सकते हैं । ऐसे कामोंसे जान पड़ता है कि वावर और हुमायूके समय आगरा गवर्नमेटका सदर स्थान था । यद्यपि हुमायू दूसरी वार हिंदुस्तानमे लैटनेके पश्चात् दिल्लीमे रहता था, और उसी जगह मरा, शायद आगरा शहर तब यमुनाके किनारे पर था।

अकवरने आगरेका नाम अकवरावाद रक्खा था। उसने सन १५६६ ई० मे आगरेका किला वनवाया और सन १५६८ ई० में फतहपुर सिकरांसे आगरेमें आया। किलेकी दीवारे और पानांके फाटकके दक्षिणका मेगजीन, जो एक समय अकवरका द्वार गृह था केवल यही चीजे अकवरकी वनवाई हुई है। अकवर सन १६९५ में आगरे में मरा। जहांगीरने सन १६१८ में आगरेको परित्याग किया और नहीं लौटा। ग्राह जहां सन १६३२ से १६३७ तक आगरेमें रहा। उसने मोती मसजिद जुमामसजिद और ताजमहलको आगरेमें वनवाया। औरंगजेवने सन १६५८ ई० में शाहजहांको गई से उतार दिया और उसको सात वर्ष राजकैदीके समान आगरेमें रक्खा। वह सर्वदाके लिये गवर्नमेटके सद्रको दिल्लीमें लेगया।

भरतपुरके राजा स्थ्यमंछने सन १७६० ई० में जाटोंकी सेनाके साथ आकर आगरेकों छेछिया और इसकी वड़ी नुकसानीकी। सन १७७० में महाराष्ट्राने आगरेको छिया, परन्तु सन १७७४ मे निजाफलांने उनको निकाछ दिया। सन १०८४ मे जब महम्मद् बेग आगरेका गवर्नर था, तब ग्वाछियरके महाद्जी सिंधियाने आगरे पर कटजा करछिया।

सन १८०३ ई० की तारीख १७ वीं अकटूबरको अंगरेजोंने महाराष्ट्रोसे आगरेकों लेलिया । सन १८३५ ई० में पश्चिमोत्तर देशकी गवर्नमेटका सदर मुकाम इलाहावादसे आगरेमें आया, जो सन १८५८ की जनवरी तक रहा ।

सन १८५७ई० की ३० वी मईको दो कम्पनी, जो आगरेसे खजाना लानेके लिये मधुरा भेजी गई थी, वागी होकर दिल्लीको चली। दूसरे दिन उनके साथियोक हथियर लेलिए गए। उनमेंसे वहुतेरे अपने घर चले गए। तारीख चौथीको कोटा कंटिंजेट वागी हुई, और नीमचके वागियोंमे मिलतेके लिथे गई। आगरा छावनीसे २ मील उनका खीमा था। ता० ५ वी जुलाईको अंगरेजी अफसरने ८१६ सिपाहियोके साथ उनपर आक्रमण किया। लड़ाई आरम्म हुई, संध्याके ४ वजे युद्धका सरंजाम चुकजानेसे अंगरेजी सेना पीछे हटी। वागियोंने उनका पीछा किया। २० अंगरेज मारे गए। छावनी जलाई गई। दफ्तर नाश दिया गया। वहां ६००० पुरुप स्त्री और वालक थे, जिनमें केवल १५०० हिन्दू और मुसलमान किलेमे वंद थे, उनमें यूरोपके कई प्रदेशोके कई आदमी शामिल थे। किला अच्छी तरहसे हिफाजत्मे रक्ता गया। अंगरेजी सेना ता० २० अगस्टको आगरेसे चली और २४ को अलीगढ़में वागियोंको परास्त कर उस जगहको लेलिया। तारीख ९ सितम्बरको पश्चिमोत्तर देशके लेक्टिनट गवर्नर मिष्टर कालिवन मर गए। वागीलोग दिल्लीको चले, परन्तु सितम्बर मे दिल्लीके ट्टनेपर वागियोंने मध्यभारतके वागियोंके साथ तारीख ६ वी अक्टूबरको आगरेके विरुद्ध गमन किया, परन्तु उसी समय एक अंगरेजी पल्टन आगरेमे पहुँच गई, जिसको वागी लेगा नहीं जानते थे। उन लोगोने आगरेपर आक्रमण किया, लेकिन भगाए गए।

रेलवे-रेलवे लाइन आगरेसे ३ ओर गई है । किलेके स्टेशनसे प्रसिद्ध स्टेशनोंके फासिले नीचे है-

(१) पश्चिम ' वॉम्बे वड़ीदा और सेन्ट्रल इंडियन रेलवे' का राजपुताना मालवा वंच, जिसके तीसरे दर्जें का महसूल प्रति मील २ पाई है । मील प्रसिद्ध स्टेशन— २ आगरा छावनी। १७ अल्लेसरा जंक्शन। ३४ भरतपूर। ७५ हिन्डडन रोड।

९५ बादीकुई जंक्शन ।

१५१ जयपुर ।
१८६ फलेरा जंक्शन ।
अञ्जेरासे उत्तर थोड़ा पश्चिम
२३ मील मथुरा छावनी ।
मथुरा छावनी स्टेशनसे
पूर्व कुछ उत्तर २९ मील
हाथरस जंक्शन, और उत्तर
गृन्दावन शाखा लाइन पर२
मील मथुरा शहरका स्टेशन
और ८ मील गृन्दावन है।

(२) पूर्व 'ईस्ट इंडियन रंस्त्रें, जिसके तीसरे दर्जेका महसूल फी मील २ दे पाइ है। मील प्रसिद्ध स्टेशन। १६ तुण्डला जक्शन। तुण्डलासे पूर्व-दक्षिण । मील प्रसिद्ध स्टेशन। १० फिरोजावाद । ५७ इटावा। १४३ कानपुर जंकुशन। १९० फतहपुर । २६३ इलाहाबाट । २६७ नयनी जकुशन। तुण्डलासे पश्चिमोत्तर।

मील-प्रसिद्ध स्टेशन। ३० हाथरस जंक्शन । ४८ अलीगढ जकुशन । ७५ खुर्जा। ८४ वुलन्द्शहर रोड । ९२ सिकन्द्रावाद । ११४ गाजियावाद जंकुशन। १२७ दिही जर्क्शन। (३) दक्षिण कुछ पूर्व 'इंडियन मिडलेड रेलवे' मोल-प्रसिद्ध स्टेशन । ३६ बौलपुर। ७७ ग्वालियर । १२२ द्तिया । १३७ झांसी जंक्शन।

## ग्यारहवाँ अध्याय ।

मथुरा, वृन्दावन, नन्दगांव, वरसाना, गोवर्द्धन, और गोक्कल। **मथुरा** 

आगरेसे १७ मील पश्चिम अछनेरा जंकरान स्टेशन है, जहांसे सीघे रास्तेसे १० मील और केरावली और आगरा सडक होकर १२ मील फतहपुर सिकरी है। अछनेरासे २३ मील उत्तर, कुछ पूर्व, मथुरामे छावनीका स्टेशन है। मथुरा आगरेसे रेलेवे सड़र्कसे ४० मील है, परन्तु सीधे रास्तेसे केवल ३० मील है।

मधुरा पश्चिमोत्तर प्रदेशके आगरा विभागमे जिलेका सदर स्थान यमुनाके दहिने किनारे पर अर्थात् पश्चिम एक छोटा शहर और प्रसिद्ध तीर्थ है। शहर १ के मील फैला है यह २७ अश ३० कला १३ विकला अक्षांश और ७७ अग ४२ कला ४५ विकला पूर्व देशा-न्तरमं स्थित है।

इस सालकी जन-संस्याके समय मथुरामे ६११९५ मनुष्य थे, अर्थात् ३३२८४ पुरुष और २७९११ स्त्रियां। जिनमे ४८७९५ हिन्दू, १०६२२ गुसलमान, ८०६ ेक्टसान, ७३७ सिक्ख, २३४ जैन, और १ पारसी थे । मनुष्यसल्याके अनुसार यह भारतर्वपने ६० वां और पश्चिमोत्तर देशमे १४ वा शहर है।

शहरमे प्रवेश करनेके समय द्वार्डिंग फाटक मिलता है। शहरमे प्रधान सड़के पत्थरसे ₹0

पाटी हुई है। बहुतेरे नंदिर और मकान पत्थरसे बने है। कई एक मन्दिरोमें पत्थरों पर नकाकी का उत्तम काम है। प्राय: सब मकान पक्के और मुझेरेदार हैं।

मथुरामे वड़ी वड़ी दूकाने, छापेखाने, कई स्कूछ, और सफाखाने हैं । यहांके पेड़े प्रसिद्ध ़ है, और सुस्वादु होते है ।

्र शहरके बाद १ के मील दक्षिण जेलखाना और कलम्टरका आफिस है। जेलखानेसे थोड़ीही दूर पब्लिक गार्डन है।

मधुराके पेंडे चोंबे हैं, जो यह वर्बर और चतुर होते है। इनका मुख्य काम दंड कुज्ती करना, भाग पीना और अच्छे पदार्थ भोजन करना है। ये छोग भोजनके सुखके समान दूसरा सुख नहीं समझते। यहां की स्त्रियां पेर्देमे नहीं रहतीं। वे यांघरा और चोछी पहिनकर अपरसे चादर ओढ़ती है।

मशुरका प्रधान मेळा कार्तिक शुक्त द्वितीयाको होता है। कार्तिक शुक्त अष्टमीको गोचा-रणका एक छोटा मेळा, दशमीको कसवधको छीछा, और अक्षय नवमी तथा प्रवेधिनी एका-दशीको परिक्रमा होती है।

अल्लाहर-मथुराका अल्लाहर प्रसिद्ध है। कार्तिक सुदी पिडवाके सेवेरे मथुराके संदिरोंसे अल्लाहर दर्शनकी वड़ी भीड़ होती है। मंदिरोंसे नाना प्रकारकी मिटाई, पकवान, कड़ी रसोई, ज्यंजन, चटनी, आदि मोजनकी सामग्री जगमीहनसे पृथक् पृथक् पात्रोंसे रखकर भगवान्को भोग लगाई जाती है। पश्चात् यात्रीगण जसकी झांकी करते है और वहां पैसा रजकी चढ़ाते है। गोविददेवजी, विहारीजी, गोपीनाथ, मथुरानाथ, व्रजगोविद और राधाइ-एणके मिन्दरोंसे करीव १०० पात्रोंसे, गोवर्द्धननाथके सिन्दरमे २०० के लगभग पात्रोंसे और द्वारकाधीशके सिन्दरसे २०० से अधिक पात्रोंसे भोगकी सामग्री रहती है। जितने पात्र तितने प्रकारकी वस्तु नहीं होती। एक वस्तु दो चार पात्रोंसे भी रक्खी जाती है।

शहरके भोतरके देवमन्दिर और स्थान-( १ ) यमुनाजी--विश्रामधाट पर एक छोटे मन्दिरमें यमुनाजीकी सूर्ति है, जिसके वाएँ यमराज है।

- (२) गतश्रम नारायण-एक मन्दिरमें कृष्णके वाएं राधा और दिहेन कुञ्जाकी मूर्ति है। मन्दिरके पास फूळोकी क्यारियां बनी हैं। वर्तमान मन्दिर सन १८०० ई० मे बना।
- (३) द्वारिकाधीश—द्वारिकाधीशका मन्दिर मथुराके सव मन्दिरोंसे विस्तारमे बड़ा है। मन्दिरके घरेकी लम्बाई करीब १८० फीट और चौड़ाई १२० फीट है। पूर्वके बड़े फाटक से सीढ़ियों द्वारा मन्दिरके आंगनमें जाना होता है। बड़े चौगानके मध्यमें मन्दिर है, जिसके आंग लम्बा चौड़ा सुन्दर जगमोहन बना है। चौगानके वगलों पर दोहरे तेहरे दो संजिले मकान है। जगमोहनसे द्वारिकाधीशकी मनोहर मूर्तिका दर्शन होता है, जिसके समीप कई दूसरी देवमूर्तियां ह। बहुभ संप्रदायके रीत्यनुसार समय समयपर मन्दिरका कपाट खुलता है। पट खुलने पर दर्शकोको भीड़ होती है। भोग, राग, आरती, दर्शनकी बड़ी धूम रहती है। भोग लगजानेके उपरांत प्रसाद विकता है। उत्सवोके दिनोंमें मन्दिरकी बड़ी शोभा होती है। इस मन्दिरको मथुराके धनी सेठ पारिखजीने वनवाया, जो ग्वालियर राज्यके खजानची थे। उन्होंने असंख्य धन उपार्जन किया था। जयपुरके सेठ मणिरामसे पारिखजीकी बड़ी मित्रता थी, असंख्य धन उपार्जन किया था। जयपुरके सेठ मणिरामसे पारिखजीकी बड़ी मित्रता थी, उसने मणिरामके बड़े पुत्र सेठ लक्ष्मीचन्द्रको गोदिलिया था। सन १८२५ ई% में यह मन्दिर

वनकर तय्यार हुआ। पारिखर्जी वहमसंप्रदायके शिष्य थे, इसिलये आरंभहींसे मन्दिर वहम सप्रदाय वालेके हाथमे हैं। मन्दिरका खर्च मथुराके सेठ घरानेके जिम्मे था, क्योंकि सेठ लक्ष्मीचंद्र पारिखर्जीके दत्तक पुत्र थे और पारिखर्जीकी संपत्तिके वही मालिक हुए थे। उस खर्चके लिये २५००० रुपये सालाना आमदनीकी जायदाद इस मन्दिरके साथ लगाई गई थी, वह सब सेठजीकी ओरसे मन्दिरके आचार्य्य गोस्तामीजीको सौप दी गई। आज कल इसका प्रवय मेवाड़ कांकरीलीके गोस्तामी महाराज बालकृष्ण लालजीके हाथमे है। मन्दिरके पासही पूर्व सडकके दूसरे वगलपर मथुराके सेठका दो मंजिला मकान है, जिसके दहिने अर्थात् उत्तर भरतपुरके महाराजका एक मकान है।

- (४) वाराहजीका मन्दिर-द्वारिकाधीशके मन्दिरके पीछेकी ओर वाराहजीका मन्दिर है, जिसकी परिक्रमा मन्दिरके भीतरही है। वाराहजीके मुखपर पृथ्वीका आकार वना है और आगेकी ओर गरुड़की मूर्ति है।
- (५) गोविंद्देवजीका मन्दिर-वाराह-मन्दिरसे कुछ दूर आगे जानेपर पत्थरसे वताहुआ गोविद्देवजीका सुन्दर मन्दिर मिळता है। आंगनेके एक वगलपर ऊंचा मुंडेरेदार मन्दिर और तीन वगलोंपर दो मंजिले मकान है। मन्दिरमे नकाशीका उत्तम काम है। मन्दिरकी ओरसे सदावर्त लगा है।
- (६) विहारीजीका मन्दिर-यह मन्दिर और इसके मकान गोविन्द्देवजीके मन्दिरके समान हैं। यहाँ मार्चुछकी दो वा तीन सुन्दर मूर्तियां हैं।
- (७) गोवर्द्धननाथका मन्दिर-यह द्वारिकाधीशके मन्दिरके बाद मधुराके संपूर्ण मन्दि-रोंसे अधिक लम्या चौडा है। इसमे दो आंगन है, दोनोके वगलोपर दो मजिले मकान बने है। मन्दिरको एक गुजराती धनीने वनवाया।
- (८) गोपीनाथका मन्दिर-यह मन्दिर गोविन्द्देवजीके मन्दिर और विहारीजीके मन्दि-रके समान सुन्दर और इन्हींके नकशेका है।
- (९) मथुरानाथका मन्दिर-यह मन्दिर द्वारिकाधीशके मन्दिरसे दक्षिण सड़कके वगलपर है। यह भी गोविन्द्देवजीके मन्दिरके नकशका है।
- (१०) दाऊजीका मन्दिर-मथुरानाथके मन्दिरके सामने सड़कके दूसरे वगल पर एक मन्दिरमे दाऊजी (बलदेवजी) और उनकी स्त्री देवतीकी मूर्ति है।
- (११) त्रजगोविन्द्रका मन्द्रिर-(१२) गोवर्द्धननाथका दूसरा मन्द्रिर-(१३) रावाकुष्णका मन्द्रिर-ये तीनो मन्द्रिर गोविन्द्देवजी और विहारीजीके मन्द्रिरोके ढांचेके हैं । व्रजगोविन्द्जीका मन्द्रिर सन् १८६७ में और राधाकुष्णजीका १८७१ में वना।
- (१४) मगनी माता—सडकके वगलमे वहुत छोटे मन्दिरमें मगनी माताकी मूर्ति है।
  मशुराकी परिक्रमामे देवमन्दिर और स्थान—मशुरा नगरके ५ कोसकी परिक्रमा विश्राम,
  घाटसे आरम्भ होकर करीव ६ घंटेमें फिर उसी जगह समाप्त होती है। निम्निलिखित स्थान
  इस क्रमसे मिलते हैं।
- (१) विश्रामघाट वा विश्रांतघाट-श्रीकृष्णचंन्द्रने कंसको सारकर यहां विश्राम किया इसिटिये इस घाटका नाम विश्रामघाट हुआ। कार्तिक गुक्क द्वितीयाके दिन इसी घाटपर यमुना स्तानके निमित प्रतिवर्ष सारतके सब प्रदेशोंसे छाखो यात्री सधुरामें आते है। यमुनास्नानका

माहात्म्य सब स्थानोंसे मथुरामे अधिक है। इस घाटपर ऊपरसे नीचे तक प्रत्थरकी सीढ़ियां है और ऊपर पत्थरका फरस है। घाटपर ३ या ४ घंटे है, जिनमेसे एकको नैपालके महाराजने दिया था। यहां प्रतिदिन संध्या समय यसुनाजीकी आरती होती है। घाटके निकट यसुनामें कछुए बहुत हैं, जो आदमीसे नही डरते।

- (२) बलभद्रघाट ।
- (३) योगघाट—यहां पीपलेश्वर महादेव है।
- ( ४ ) प्रयागघाट-यहाँ वेनीमाधवकी मूर्ति है।
- ( ५ ) रामचाट-यहां रामेश्वर महादेव है।
- ( ६ ) ज्यामघाट—यहां कनखलक्षेत्र, तिदुकनामक तीर्थ, दाऊजीका मन्दिर और गोक्करी गोस्त्रामी गोपाललालजीका मकान है।
- (७) वंगालीघाट-यहां यमुनापर रेलवेका पुल, भरतपुरके महाराजका पड़ाव अर्थात् मकान, जिसमे किराएपर लोग टिकते है और वाग, गोकुली गोस्वामीका वार्ग और मकान और एक राजाकी धमेशाला <u>है</u>।
  - (८)सूर्यघाट-यहां सूर्यकी मूर्ति है।
- (९) युवचाट-यहां पिड़दान होता है। घाटके पास एक टीलेपर छोटे मिन्हरमे थुवजी-की गुरू मूर्ति है। इसी स्थानपर उन्होंने तप किया था।
- (१०) मोक्षतीर्थ और समऋषियोका टीला-मोक्षतीर्थसे यमुनाजी छुट जाती है, दिहिने घूमना होता है। यहां सप्त ऋषियोका टीला है, जहां सफेद मट्टी मिलती है, जिसको लोग यज्ञकी विभूति कहते है। टीलेपर साधुओका मठ है। पूर्वकालमें सप्त ऋषियोने यहां तप किया था।
- (११) राजा विलक्षा टीला-इस टीलेमेसे काले ढेले निकलते है, जिसको लोग विभूति कहते है। राजा विलने यहां यज्ञ किया था। यहां एक कोठरीमें वामनजी, गुकाचार्य और गोपालजीके सिहत राजा विलक्षी सूर्ति है, और दूसरी कोठरीमें खडाऊंपर चढ़ेहुए वाम हाथमें दंड और दिहेनेसे कमंडल लियेहुए वामनजी खड़े है। विलक्षे टीलेसे आगे जानेपर स्कूलसे आगे टाउनहाल मिलता है।
  - ( १२ ) रात्रणका टीला-कहने है कि रावणने यहीं तप किया था ।

( १३ ) कृष्ण और कुटजा—रेल्वे सड़कके पास छोटे टालेपर एक मन्दिरमे कृष्ण और कुटजाकी धातुप्रतिमा है।

(१४) रंगभूमि—यहां एक मिन्द्रमें रंगिश्वर महादेव है। वड़े शिविलगिक ऊपर महा-देवका मुखमंडल धातुका बना है। एक टीलेपर राजा उपसेन, कंस, कृष्ण और बलरामकी मूर्त्तियाँ है इससे आगे सप्तसमुद्र नामक कूप है। जिससे आगे सफाखाना और मुनिसिफी कचहरी मिलती है। थोड़ा आगे शहर छूट जाता है। बहुत आगे जानेपर रेलेवेकी वृन्दावन वार्ला आखा मिलती है।

(१५) गोपालजीका मन्दिर—गोपालजीके मन्दिरके पास राय पटनीमलका बनवाया हुआ पत्थरका वड़ा सरोवर है। इससे आगे जानेपर दिलीवाली पक्षी सड़क मिलती है।

(१६) भूतेश्वर महादेव-सड़कके निकट एक मन्दिरके एकही होजमें मंगलेश्वर शिव-रिंग और मार्नुलके भूतेश्वर शिवलिंग हैं। यहां बलसद्र-कुण्डनामक एक कुण्ड है।

- (१७) पोतरा—कुण्ड—भूतेश्वरसे बहुत आगे जानेपर जन्मभूमिक पास पोतरा—कुण्ड
  -नामक पत्थरका उत्तम सरोवर मिलता है। कृष्णचन्द्रके जन्मके समयेक पोतरा अर्थात् विद्यौनाः इसमें धोए गये, इससे इसका नाम पोतरा कुण्ड पड़ा। इसको ग्वालियरके महाराजने पत्थरसे वनवाया। इसके नीचे बहुत कोठरिया, तीन वगलोपर पत्थरकी सीढियां, एक ओर गौपाट और ऊपर ऊंची दीवार है। सरोवरके समीप एक कोठरीमें कृष्ण, वसुदेव और देवकीकी मूर्तियां हैं।
- (१८) केशवदेवजीका मन्दिर-पोतरा-कुण्डके पांस केशवदेवका वडा मन्दिर है। यहा कृष्णजीका जन्म हुआ था। यह स्थान बहुत पुराना और मशुराके सब देवस्थानोमें माननीय है। इस मन्दिरमें कृष्ण आदिकी मूर्तिया है। मन्दिरके पास कृष्णकृप और कृष्ण-कृपसे आगे जानेपर कुञ्जाकृप सिलता है।
- (१९) महाविद्या देवीका मिन्दर-जन्मभूमिसे वहुत दूर एक टीलेपर शिखरदार मिन्दरमे महाविद्या, महामाया और महामेधाकी मूर्तियां है। टीलेके एक ओरकी ५० सीढि-योसे मिन्दरके पास जाकर दूसरी ओर २५ सीढियोसे उत्तरना होता है। टीलेके पास कुछ झाड़ियां और बहुत बन्दर है।
- (२०) सरस्वती-कुण्ड-महाविद्यांके मन्दिरसे वहुत दूर-सरस्वती कुण्डनामक एक पका सरोवर है, ज़िसके पास मन्दिरमे सरस्वतीकी धातुमूर्ति है। आगे जानेपर कोटितीर्थ मिछता है।
- (२१) चंडी देवी-सरस्वती-कुण्डसे दूर एक टीलेपर छोटे मन्दिरमे चंडीकी मूर्ति है। आगे जानेपर रेलवेकी बुन्दावन शाखा, उससे आगे बुन्दावन जानेवाली पक्षी सड़क मिलती है।
- (२२) गोकर्णेश्वर महादेव-पद्मां सडकके पास एक छवा टीला है जिसके ऊपरके मन्दिरमें ३ हाथ ऊचे, बहुत मोटे गोकर्णेश्वर महादेव बेठे है, जिसके पास गांतम ऋषिकी समाधि है।
- (२३) अवक्रिपका टाला-गोकर्णेश्वरसे थोडी दूर अंवक्रिपका ऊचा टीला है, जिसपर अब महाबीरकी मूर्ति है, इसके आगे सरस्वती-संगम मिलता है।
  - (२४) दशाश्वमेघ वाट-एक ओर थोडा घाट वॅघा हुआ है । वर्षाकालमे यमुना यहा आती है ।
  - (२५) चक्रतीर्थ-यहां आनेपर गहर और यमुना मिल्र जाती है। घाट पत्थरसे धना है।
- (२६) कृष्णगगा घाट-पत्थरका घाट वना है । पानीमें निकले हुए ३ पुस्ते हैं । ऊपर कृष्णेश्वर महादेव और काल्द्रिनाथ, और एक मिन्दिरमे दाऊजी और रेवतीकी मृर्तिया है ।
  - ( २७ ) धारापतन चाट-पत्थरका घाट वना है ।
  - ( २८ ) सोमचाट-यहां सोमतीर्थ और पत्थरके चाटके ऊपर सोमेश्वर महादेव हैं।
- (२९) कंसका किला—यह किला अकवरके समयमे फिरसे वना । पूर्व और उत्तर कई पुस्ते और ईटोकी खड़ी दीवार है । पूर्वकी दीवार करीव२२५ फीट लम्बी और ५० फीटसे कम ऊची है, और उत्तर अर्थान् यमुनाके ओरकी दीवार०५ फीट ऊची होगी । पूर्व वद किया हुआ एक फाटक और एक गुफाका द्वार है। नेवके पास ईटोका एक पुराना कूपहे। पश्चिम और दिक्षणकी ओर दीवार नहीं है । दोनों तरफ यह किला टीलेके समान थोड़ा ऊंचाहै। ऊपर चढ़नेपर दो चार घरकी निशानी, जिनकी, छतं फूटी हुई है, और लाल पत्थरके पाच सात पुराने महराव और पत्थर ईटोके वहुत दुकडे वहां देख पड़ते है। हालमे पश्चिम ओर छोटे मिन्दरमे कालेश्वर महाटेव और कालभरवकी मूर्तियां स्थापित हुई है। किलेसे पूर्व एक स्कूल है। यमुनां नदी यहांसे पूर्व—दक्षिणको फिरी है।

- (३०) बसुदेवघाट-यह किलेके पास है।
- ( ३१ ) वैकुण्ठघाट-यह पत्थरका घाट है, जिसपर पानीमें निकले हुए पांच वा छ: सुन्दर पुस्ते हैं।

(३२) गौघाट।

(३३) असिकुण्डा—घाट—यह पत्थरका घाट है, जिसपर पानीमें निकले हुए कई पुस्ते है। इस स्थानको वाराहक्षेत्र कहते है। यहां एक मिन्द्रिम वाराहजी और गणेशजीकी मूर्ति और शिवताल कुण्ड है। असिकुण्डा घाटसे अभे जानेपर सेठजीके मकानके पीछे जनाना घाट भिलता है, जिससे आगे विश्राम घाट है।

सतीवुर्ज-विश्रामघाटसे थोड़ा दक्षिण ५५ फीट ऊंचा सतीवुर्ज है, जिसको आंवेरके राजा भरमलकी खी और भगवानदासकी माताने सन १५७० ई० में वनवाया।

जामा मसाजिद-यह शहरके भीतर है। इसका आंगन सड़कसे १४ फीट अपर है। मसजिदके ५ मीनार १३२फीट ऊंचे है। फाट्कके दोनो वगलोमे सन १६६०-१६६१ ई० का पारसी लेख है।

कटरा-यह केशवदेवके मन्दिरके समीप सगयके समान एक घरा है ८०४ फीट छम्वे और ६५३ फीट चौड़े चवृतरेपर ठालपत्थरकी वड़ी मसजिद है। एक जगह नागरी अक्षरमें संवत् १७१३-१७२० खुदाहुआ है।

कटरा टीलेमे बौद्ध निशानियां है। एक पत्थरपर गुप्त वंशके नियत करनेवाले श्रीगुप्तसे समुद्रगुप्त तक गुप्रकुलकी वंशावली लिखी हुई है, और शाक्यकी प्रतिमाक नीचे संवत् २८१ खुदाहुआ है।

त्रजमंडल-मथुराके आसपास ८४ कोसका घरा त्रजमण्डल कहलाता है । त्रजकी परिक्रमा भावों वदी ११ से आरंभ होती है। त्रजमें १२ वन, २४ उपवन, ५ पर्वत, ४ सरोवर ११ कूप, ८४ छण्ड, २ ताल, २ राधाजीके स्थान, ७ वलदेवजी, ९ देवी और १० महादेव कहे जाते है, जिनमें बहुतेरे अब लुप्त होगए है। सावन मासमें त्रजके मिन्दरों में झूलनकी बड़ी तथ्यारी होती है। उस समय छण्ण आदि देवमूर्तियों के अपूर्व शृंगार और उत्सव देखने के लिये दूर दूरसे दर्जकगण आते है। और यहां के बहुतेरे पुरुष खी छोटे बड़े सब अपने झूलने के लिये वृक्षों में वा घरों में झूलन लगाते है। जातक फाग भी विख्यात है। लेग वरसाने भूमधामसे काम खेलने जाते है।

इस देशके सर्व साधारणमें महाह धीमर आदि नीच जातियोंके अतिरिक्त हिन्दूमात्र मद्य मांस नहीं खाते । फाली और चंडीके स्थानोंमें भी जीव बलिदान नहीं होता । मिठाई, दूव आदि पवित्र बस्तुओंसे इनकी पूजा होती है । धोबी बैलोपर कपड़े लादते है । गदहे लादनेका काम कुम्हारका है ।

यहांकी भाषा भारतके सब खंडोंकी भाषाओंसे अधिक मीठी है। यहांके लोग प्राय:२मील भूमिको १ ने कोस कहतेहैं। पुराणमें चार हाथका धनुष और एक सहस्र धनुषका कोस लिखाहै। इस देशका कोस इसी प्रमाणकाहै। एक एकेपर एकेवालेके अतिरिक्त ४ आदमी चढ़ते है। पूरी सस्ती विकती है। फरांस,करील, बबूल, इमली और पीपलके बहुत पेड़ है। बंदर बहुत रहते है। मथुरा जिला—आगरा डिवीजनके,पश्चिमोत्तर मथुरा जिला है। इसके उत्तर पंजाबमे गुरगाव जिला और पश्चिमोत्तरमें अलीगढ जिला, पूर्व अलीगढ और पटा जिले, दक्षिण आगरा जिला और पश्चिम भरतपूर राज्य और पजावका गुरगाव जिला है। जिलेका क्षेत्रफल १४५२ वर्गमील है। मथुरा जिला यमुनाके दोनो ओर है। दक्षिण-पश्चिम कोनमें पहाडियां है, जिनमेंसे कोई २०० फीटसे अविक ऊची नहीं है। जिलेकी साधारण उचाई समुद्रके जलसे ६२० फीटसे ५६६ फीट तक है। जिलेके आधे पूर्वी भागमें माठ, महावन और सेदावाद तहसीलियां और पश्चिमी भागमें, जिसमें यमुना है, कोसी, छाता और मथुरा तहसीलियां है। हालके समय तक सपूर्ण मथुरा जिलेमें जगल और घास लगे हुए थे। यहतेरे गाव अवतक उपवन और कुआसे घरेहुए है। सन १८३७-३८ ई० के अकालमें सड़कों वननेसे देशके बहतेरे वड़े हिस्से अब साफ होगए है। जिलेके प्राय. संपूर्ण जगलमें जलावन योग्य लकडी है। जिलेके क्षेत्रफलके वीसवे भागमें अब उपवन है। जिलेकी पश्चिमी सीमाके भीतर वरसाने और नन्दगांवके पास पत्थरकी खानियां है, जहासे पत्थर पुल और नहरोके कामके लिये जाता है।

औसत ५० फीट जमीनमे नीचे पानी है। जिलेके पश्चिमोत्तरमे किसी किसी जगहें में ५० फीटसे ६२ फीट तक नीचे पानी है। कृप बनानेमे अधिक खर्च पडता है। आगरा नहरसे पानीकी सिचाई होती है। जिलेकी प्रधान फिसल तम्बाक्, ऊख, चना, कपास, बाजरा, ज्वार और गेहं है।

इस वर्षकी मनुष्यगणनाके समय मथुरा जिलेमे ७१६१२९ मनुष्य थे अर्थात् ३८२७७७ पुरुष और ३३०३५२ स्त्रिया। निवासी हिन्दू है। संपूर्ण मनुष्य सस्यामे लगभग १६०० जैन और वारहंव भाग मुसलमान है। ब्राह्मण, जाट और चमार तीन जातियां बहुत है। इनके पश्चात् राजपृत और वनियोके नवर है।

मधुरा जिलेके छाता तहसीलीमे तरीली एक वस्ती है, जिसमे प्रतिसप्ताह वार्जार लगता है और राधागोविदका वडा मन्दिर है। वहा कार्तिक पूर्णिमाको मेला होता है। मधुरा जिलेमे ७ कसवे है। मधुरा (जन-संख्या सन १८९१ मे ६११९५), वृन्दावन (जन-संख्या ३१६११), कोसी, महावन, कुरसंदा, छाता और शरीर।

सक्षिप्त प्राचीन कथा—वाल्मीिक रामायण—( उत्तरकाड, ७३ वां सर्ग ) एक दिन यमुन्तातीर—निवासी ऋषिगण रामचन्द्रकी संभामे आए। (७४ सर्ग ) भागव मुनि कहने छगे कि, हे राजन् । सतयुगमे मधु नामक देख वडा वीर्यवान और धर्मनिष्ठ था। भगवान् रुद्रने अपने शूलोमेंसे एक शूल उत्पन्न कर उसको दिया और कहा कि जवतक तुम देवताओं और विप्रोसे वेर न करोगे, तवतक यह तुम्हारे पास रहेगा। जो तुमसे संप्राम करनेको उद्यत होगा, उसको यह भस्म कर फिर तुम्हारे हाथमे चला आवेगा। तुम्हारे वंशमे एक तुम्हारे पुत्रके लिये यह गूल रहेगा। जव तक यह उसके हाथमे रहेगा, तब तक वह सब प्राणियोसे अवध्य होगा। ऐसा वर पाकर मधुने अपना गृह वनवाया। मधुका पुत्र लवण हुआ, जो लड़कपनसे पापकर्मही करता आया। मधु दैत्य अपने पुत्रका तुराचार देख शोकको प्राप्त हो इस लोकको छोड समुद्रमे घुसगया, परंतु अपने पुत्रको शूल देकर वरका सब वृत्तात सुना दिया था। हे रामचन्द्र। अब लवर्ण अपने दुराचारसे तीनो लोकोको विशेषकर तपनिवयोको संताप दे रहा है। (७५ सर्ग) वह प्राणीमात्रको और विशेष कर तपिस्वयोको स्वाता है। उसका निवास मधुवनमे है।

रामचन्द्रने यह वृत्तांत सुन लवणके वधकी प्रतिज्ञाकी । और अतुष्तको युद्धयात्राभे तत्पर देख उनसे कहा कि, में मधुके नगरका राजा तुमको वनाऊंगा, तुम वहां जाकर यसुनाके तीर नगर और सुन्दर देशोको बसाओ । (७६ सर्ग) रामच्न्द्रकी आज्ञासे शत्रुष्तका अभिषेक हुआ।

- (७८ सर्ग) शत्रुघ्न सेनाकी यात्रा करवा कर एक मास अयोध्याम रहे, तर्नंतर वह अकेले चले। शत्रुघ्नेन बीचमे दो रात्रि टिककर तीसरे दिन वाल्मीकिके आश्रममें निवास किया। (७९ सर्ग) उसी रात्रिमें सीताके दो पुत्र उत्पन्न हुए। शत्रुघ्न प्रातःकाल पश्चिमा- भिमुख चल निकले, और सप्तरात्रि मार्गमें निवास कर यमुनाके तीर पहुंच मुनियोंके आश्रममें टिके।
- (८१ सर्ग) प्रातःकाल होनेपर लवण राक्षस अपने आहारके लिये नगरसे वाहर निकला इतनेमे शत्रुत्र यमुनापार हो हाथमें धतुप ले मधुपुरके फाटकपर जाकर खड़े हो गए । मध्याह कालमें लवण आ पहुंचा और शत्रुप्तसे वोला कि तुम मुहूर्तमात्र ठहरो,में अपना शस्त्र लाता हूं । शत्रुप्तने कहा जो शत्रुको अवकाश देते है, वे मंद्युद्धिहै । (८२ सर्ग) तव लवण कोघ कर शत्रुप्तसे लड़ने लगा और अंतम शत्रुप्तके वाणसे मारागया। उसी क्षण लवणका शूल शिवके पास चला गया।
  - (८२ सर्ग) राबुझ अपनी सेनाको, जिनको दूर छोड़ दिया था, वहां छे आए। उन्होंने सावन मासमें उस पुरीके वसानेका काम आरंभ किया। १२ वे वर्षमें अच्छी भांतिसे यमुनाके तीरपर अर्द्धचन्द्राकार पुरी वसगई। जिस भवनको छवणने श्वेत रँगसे रंगा था, उसको राबु झेने अनेक रंगोसे रँगवा दिया।
  - (१२१ सर्ग) रामचन्द्रकी परमधाम यात्राके समय उनकी आज्ञासे दृत मधुरानगरीको (जिसको मधुरा कहते है) चला और मार्गमे किसी स्थानपर न टिक कर तीन-रात्रि दिनमें उस नगरीमे जा पहुंचा। उसने रामचन्द्रके स्वर्ग जानेके लिये उद्योग करनेका वृत्तांत शत्रुव्रसे कह सुनाया। शत्रुव्रने अपने पुत्र सुवाहुको मधुरामे और शत्रुवातीको वेदिश नगरमे स्थापित करके सेना और धनको दो विभाग करके दोनोको बांट दिया और अयोध्यामें आकर रामचन्द्रका दर्शन किया। (१२२ सर्ग) रामचन्द्रने भरत और शत्रुव्रके सहित सगरीर वैष्णव तेजमें प्रवेश किया।

देवीभागवत-(चौथा स्कन्ध-२० वां अध्याय) यमुना नदीके किनारेपर मधुवनमें मधु दैत्यका पुत्र छवण रहता था। शत्रुव्नजीने उसको मारकर वहां मथुरानामक पुरी बसाई, और पीछे वहांका राज्य अपने पुत्रोंको देकर आप निज धामको चले गए। जब सूर्य्य वंशका नाश हुआ, तब उस पुरीकं राजा यदुवंशी हुए, जिनमे श्रासेनका पुत्र वसुदेव था।

विष्णुपुराण-(पिहला अंश, १२ वां अध्याय) जिस वनमें मधु दैत्य रहताथा, उस वनका नाम मधुवन हुआ। मधुके पुत्रका नाम लवण था, जिसको शृत्रकीने मार कर उसी वनमें मधुरा नाम पुरी वसाई।

वाराहपुराण-(१४६ वां अध्याय) सूर्य्यकी पुत्री यमुना मुक्ति देनेवाळी है। मथुरांभं विश्रांति नामक तीर्थ तीनो लोकमें प्रसिद्ध है (देखो पारिक्रमाका नंबर १) सब तीर्थोंके स्नानमें जो फल है, वह कृष्णजी की गतश्रम मूर्तिके दर्शनमात्रसे होता है (देखो शहरके भीतरके मन्दिरोंका (नंबर २) प्रयाग तीर्थमें स्नान करनेसे विष्णुलोक मिलता है (परिक्रमाका नं०४)

कन्छल तीर्थके स्नानसे स्वर्गलोक और तिदुक तीर्थके स्नानसे विष्णुलोक मिलता है। यहा तिदुक नामक नापित मरकर ब्राह्मण हुआ और विष्णुलोकमे गया, इसलिये इस स्थानका तिंदुक नाम पड़ा (नं० ६) सूर्य्यतीर्थमे राजा विलने सूर्य्यकी आराधना की और सूर्यसे एक मणि पाया। इस तीर्थमे स्नानका वड़ा माहात्म्य है (नं० ८) न जहा क्षुवजीने तप किया था, वह ध्रुव तीर्थ है, वहां स्नान और पिडदानका वड़ा माहात्म्य है (न० ९)। ऋषितीर्थ ध्रुवतीर्थके दक्षिण है, जिसमे स्नानका वड़ा माहात्म्य है। मोश्र्तीर्थ ऋषितीर्थ है दिश्चण है, जिसमे स्नान करनेसे मोश्र् होता है (नं० १०)। मोश्र्वीर्थमे कोदितीर्थ है, जिसके स्नानसे ब्रह्मलोक भिलता हे। और कोदितीर्थके समीप, वायुतीर्थ है यहा पिडदानका वड़ा फल है। ज्येष्ठ मासमें यहां पिडदान करनेसे गयाके समान पितरोकी दृप्ति होती है। इस प्रकार वाराहजीने १२ तीर्थोंका वर्णन किया।

(१४७वां अध्याय) मथुरामे १२ वन है। पहला मधुवन, जहा भाद्र गुक्ष ११ के लानका माहात्म्य है। दूसरा तालवन, जहां धेनुकासुर मारा गया। ३ रा कुमुद्वन—भाद्र गुक्क ११ को इस स्थानके दर्शनसे मनुष्य रुद्रलोकको जाता है। ४ था वहुलावन—इसके दर्शनसे अग्निलोक मिलता है। ५ वां काम्यकवन—इसमें विमल्कुण्ड तीर्थ है। ६ वा (यमुनाके पार) भद्र वन—इसके दर्शनसे नागलोक मिलता है। ० वा खिद्रवन—जिसके दर्शनसे विष्णुलोक मिलता है। ८ वां महावन—इसके दर्शनसे इद्रलोक मिलता है। ९ वां लोहजयवन यह सब पापोके हरनेवाला है। १० वां वित्ववन—इसके दर्शनसे ब्रह्मले ब्रह्मले हरनेवाला है। १० वां माडीरवन—यहां वासुदेवजीके दर्शन करनेसे गर्भवास नहीं होता। १२ वा वृन्दावन—यह विष्णुका सदा प्यारा है।

(१४८ वां अध्याय ) धारापतन तीर्थमे गरीर छोडनेसे स्वर्ग मिछता है (परिक्रमान् २००) यमुनेश्वरेक दर्शन करनेसे और वहां शरीर छोड़नेसे विष्णुलोक मिछता है। नागतीर्थके स्नानसे स्वर्गलोक, और वहां प्राण त्यागनेसे विष्णुलोक मिछता है। कंठामरण तीर्थमे स्नान करनेसे सूर्यलोक मिछता है। उसी भूमिमे ब्रह्मलोक नामक तीर्थ है, जिसके स्नानसे विष्णुलोक मिछता है। सोमतीर्थ यमुनाके मध्यमे है, वहां सोमको विष्णुका दर्शन हुआ था। (न०२८) सरस्वतीपतन क्षेत्रके जलस्पर्शसे मूर्ख भी योगीराज होजाता है। (न०२०) दशाध्यम विर्यंके स्नानसे अश्वमेषका फल होता है (न०२४)। मथुराके पश्चिम ब्रह्माका निर्माण कियाहुआ मानसतीर्थ है, जिसके स्नानसे विष्णुलोक मिछता है। उसीके समीप विव्याज तीर्थ है, जिसके स्नानसे विव्न नहीं होता। कोटितीर्थके स्नानसे कोटि गोदानका फल होता है (न०२०)। कोटितीर्थसे आध कोसपर शिवक्षेत्र है, जहां वैठकर शिवजी मथुराकी रक्षा करते है। वहां स्नानकर शिवके दर्शन करनेसे मथुरामंडलके सव तीर्थोका फल होता है (नं०१०)।

(१५१ वां अध्याय) मधुरामे आकर यमुनामे स्तान करके गोविद्देवजीकी पूजा करनेसे पितराकी उत्तम गति होती है। मधुराके पश्चिम आधे योजनपर धेनुकासुरकी भूमिमें तालवन तीर्थ है। मधुराकी पश्चिम दिशामे आधे योजनपर सूर्य्यतीर्थ है।

(१५२ वां अध्याय) मथुरामंडलका प्रमाण २० योजन है। पृथ्वीम जितने तीर्थ और पुण्यभूमि है, वे हरिशयनके समय मथुरामडलमे आते है। जो मनुष्य मथुराम जाकर केशवका दर्शन और यमुनाम स्नान करता है वह अवज्य विष्णुलोकमे जाता है। कार्तिक मासकी गुहा अष्टमीको चसुनामें स्नानकर नामीको मथुराकी प्रदक्षिण करनेसे उत्तम गति मिलती है।

(१५४ वां अध्याय) मथुराकी परिक्रमा कार्तिक ग्रुष्ट ८ से इस क्रमसे करे, अयम विश्रांतितीर्थमें स्नान, तव दक्षिण कोटितीर्थमें स्नानकर हिन्मानजी, पद्मनास, वसुमती देनी, कंसवासिनका देवी, औयसेनी देवी, चिक्का देवी आदिता दर्शन करें । फिर क्षेत्रपालका दर्शनकर, बहांसे जाकर भूतेश्वर महादेवका दर्शन करें, (नं०१६) तव मथुराकी परिक्रमा सकत होती है। आगे कृष्ण करके पृजित कुट्यीका, और वामनी दे ब्राह्मियोंके दर्शन करें । उससे आगे गरनेश्वर शिव हैं आगे महाविद्येश्वरी देवी हैं, जिसने कृष्णकी रश्चाकी थीं (नं०१९)। आगे गोक्येश्वर कुण्डमें स्तान करके शिवजीका दर्शन करें (नं०२२)। फिर सरकती नदीमें स्तान तर्पण करें (नं०२०)। विव्रराज गणेशका दर्शन करके यमुनामें आकर स्तान करें, और सोमेश्वर तीर्थमें स्तानकर सोमेश्वरका दर्शन करें (नं०२८) आगे। सरकती संगम निर्थमें स्तान करें। वहांसे चल घंटामरण तीर्थ, गरडके सब तीर्थ, शरा लोपक तीर्थ, वेक्टण तिर्थ (नं०२८), खंड वेलक तीर्थ, मंदािकनी-संयमन तीर्थ, असिक्डण्ड तीर्थ (नं०२१), गोपीतीर्थ, मुक्तिकेशव तीर्थ और वेलक्ष-गरह तीर्थ, इन तीर्थोमें क्रमसे स्तान, तर्पण दान, आदि करके अविमुक्तिश्वर्यों को सम ऋषियों करके स्थापित हैं, प्रार्थना कर विश्रांति तीर्थमें स्नान तर्पणकर गतश्यम मगवान (देशो शहरके मन्दिरोका (नं०२) और सुमंगला देशिका दर्शन कर निज यात्रा सफलकी प्रार्थना करें।

(१५७ वां अध्याय) मथुरामण्डलका प्रमाण २० योजन है। इस मंडलको कनलका नवहप जानना चाहिये जिसके कणिका स्थानमें केशव भगवान् (नं०१८) स्थित है। मथुरा रूपी कमलके पश्चिम दलमे गोवर्द्धन निवासी भगवान् (नं०७), उत्तर दलमें श्रीगोविन्द भगवान् (नं०५), पूर्व दलमे विश्रांति नामक ईश्वर और दक्षिण दिशाके दलमें श्रुकर भगवान (शहरके मन्दिरका नं०४) है।

कपिल ऋषिने अपने तपके प्रभावसे वाराहजीकी सूर्तिका निर्माण किया । कपिलजीसे इन्द्रने इसको लिया । इन्द्रपुरीसे रावण लंकाको ले गया । रामचन्द्र रावणको जीतनेपर कियल बाराहको लंकासे अयोध्यामें लाये । शतुक्रने लवणासुरके वय करनेपर उस सूर्तिको अयोध्यासे लाकर सशुरामे दक्षिण दिशामें स्थापित किया ।

(१६० वां अध्याय) वाराहजीने कहा, हम मधुरामें ४ मूर्ति होकर सदा निवास करते हैं। १ वाराह (नं० ४), २ नारायण ३ वामन (नं० ११), और ४ वलमह । जो मनुष्य असिकुण्ड (नं० ३३) में स्नान करके चारो मृतियोंका दर्शन करता है, वह चारो समुद्रों सिहन पृथ्वी-परिक्रमाका फल पाता है।

(१६२ वां अध्याय) मथुरापुरीका प्रमाण चारा दिशाओं में बीस योजन है। सब तीथों में प्रधान विश्रांति तीथे है। मथुराके क्षेत्रपाल सूतपित महादेव (नं०१६) हैं; जिनके नहीं दर्शन करनेसे तीर्थ यात्राका फल निष्कल होना है।

(१७० वां अध्याय ) मधुरामें विश्रांतितिधि ( नं १ ), सरस्वती संप्रमं ( नं० २० ), -असिकुण्ड ( नं० २३ ), कालंजर और कृष्णगंगा ( नं० २६ ), इन पांची तीर्थीमे स्नानः करनेसे मनुष्यको कैसा ही पाप हो, निष्टत्त हो जाता है। मथुराके सब तीथौँसे इनका भिष्ठक माहातम्य है।

(१७१ वां अध्याय) कृष्णका पुत्र सांत्र कृष्ण गंगापर सूर्व्यक्षी आराधना करके कुछरोगसे मुक्त हुआ। एक समय नारद्जी द्वारकामे आकर कृष्णसे वोले कि सांत्रके सुन्दर रूपसे आपके अत पुरकी सियां मोहित हो रही है, इससे आपकी विमल कीर्तिमे कलक लगता है। यह सुन कृष्णने १६ सहस्र रानियोको वुलाकर उनके मन्यमे सांत्रका वैठाया। उस समय सांत्रका मनोहर रूप देख सब खिया मोहवज कामसे विह्नल हो गई। तब कृष्णने सात्रसे कहा हे दुष्ट! तू आजसे कृरूप होजा। तब सात्र कुछरोगसे युक्त होगया। सांव नारद्के उपदेशसे मथुराके वटसूर्व्य नामक स्थानमें जाकर कृष्णगगामे स्नान कर सूर्व्यकी आराधना करने लगा। थोडेही दिनोसे कृष्णगंगाके तटपर सूर्व्य भगवान्ते प्रगट हो अपने हायसे सांवका जरीर स्पर्व किया, उसी समय सांव दिव्य जरीर होगया।

गरुडपुराण-( प्रेतकल्प-२७ वां अध्याय ) अयोध्या, मथुरा, माया, काञ्ची, वाची-अवीतका और द्वारिका ये साता पुरी मोक्ष देनेवाली है।

पद्मपुराण—( पातालखड—६९ वां अध्याय ) मथुरा देश, जिसका नाम मधुवन है, विग्णुको अधिक प्रिय है। माथुर मंडल सहस्रदल कमल के आकारका है। इस देशमे १२ वन प्रधान है। भद्रवन, अविन, लोहवन, भांडीरवन, महावन, तालवन, खिर्रवन, वकुलवन, कुमुद, वन, काम्यवन, मधुवन और युन्दावन। उनमे ७ यमुनाजीके पश्चिम तटपर और ५ पूर्व ओर है। उनमे भी ३ वन अत्यन्त उत्तम है। गोकुलमे महावन, मथुरामे मधुवन और युन्दावन इन वारहोको लोड्कर और भी बहुत उपवन है।

(७३ वा अध्याय) भगवान्ते कहा, म्युरावासी नीच छोग भी देवताओसे धन्य है। भूतश्वर देव हमारे प्रिय हैं।

(९१ वां अध्याय ) कार्तिक मासमे तुलांक सूर्व्यमे मधुरापुरीका यमुना स्नान मुक्तिदायक होता है।

श्रीमद्भागवत-(चौथा स्कन्य-८ वा अव्याय) ध्रुवजी नारदकी आज्ञानुसार मथुरामे आकर एकांत चित्त हो भगवान्का व्यान करने छगे। जब उनके तपसे संपूर्ण विश्वका श्वास रुक गया, तब भगवान्ने मधुवन (न०९) में आकर ध्रुवको वरदान विया कि तुमको अटल ध्रुवस्थान मिलेगा। ध्रुव भगवान्की आज्ञासे अपने घर गए।

( ९ वां म्कन्य-४ वा अध्याय ) भगवान् वासुदेवने राजा अवरीपके भाक्तिभावसे प्रसन्न हो, उसको मुद्देन चक्र दे दिया था। राजाने एक वर्षतक अखंड एकाद्की व्रत करनेका सकल्प किया और व्रतके अतमे कार्तिक महीनमे मथुरापुरीमे जाकर व्रतिकया। वह ब्राह्मणोको भोजन कराकर व्रत पारण करनेको तत्पर हुआ, उसी समयमे दुर्वासा कापे आए और मोजन करान स्वीकार करके नित्य कर्म करनेको यमुना तटपर गए। जव ऋषिके आनेमें विलंब हुआ, द्वाद्शीका केवल अर्द्ध मुहूर्त शेप रहगया तत्र राजाने ब्राह्मणोंकी आज्ञासे चरणामृत पाकर व्रत समाप्त किया। ऋषिने वहा आनेपर जव ध्यान करके राजाके आचरणको जान लिया, तब कोध कर मस्तकसे एक जटा उखाड एक कृत्या बनाई। वह राङ्ग हाथमे ले राजाकी ओर दोडी विणुकी आज्ञासे चक्र अपने तेंजसे कृत्याको भरम करने लगा। जब दुर्वासा

ऋषिने देखा कि चक्र हमारीही ओर चलो आता है, तब वह सर्व दिशाओं में भागने लगे। जहां वह जाते थे, चक्र भी उनके पीछे लगा चला जाता था। (५ वां अध्याय) विष्णु भग-वानकी आज्ञासे दुर्वासा ऋषि राजा अंबरीषके पास गए। जब राजाने चक्रकी स्तुति की, तब सुदर्शन चक्र शांत होगया (नं० २३)।

शिवपुराण-(८ वां खंड-११ वां अध्याय) मथुरामे रगेश्वर शिवछिंग है (देखों नं०१४) (११ वां खण्ड-१८ वां अध्याय) सूर्यकी संज्ञा नाम्नी स्त्रीसे श्राद्धदेव और यम दो पुत्र और यमुना नामक कन्या उपजी। संज्ञाकी छायासे सावर्णिम् और शनिश्चर दो पुत्र और तपती नामक कन्या हुई।

भविष्यपुराण—( पूर्वार्द्ध-४२ वां अध्याय ) सूर्य्यकी पत्नी संज्ञासे यम और यमुना, और छायासे सार्वाणमनु शिनश्चर और तपती नामक कन्या उत्पन्न हुई। एक दिन यमुना और तपतीका विवाद हुआ और परस्परके शापसे दोनो नदी होगई। सूर्य्य भगवान्ने कहा कि, यमुनाका जल गंगाजलके समान और तपतीका जल तमेंदाके जलके तुत्व माना जायगा।

( उत्तरार्द्ध-१३ वां अध्याय ) कार्तिक शुक्त २ के दिन यमुनाने यमराजको भोजन कराया, उसी दिन नरकके जीव वंधनसे छुटे थे, और यमराजके नगरमे बड़ा उत्सव हुआ था, इसिल्ये इसका नाम यमद्वितीया हुआ। उस दिन बहिनक गृह जाकर प्रीतिसे भोजन करे और वस्त्राभूपण आदि देकर भागिनीको प्रसन्न करे।

( ५६ वां अध्याय ) विष्णुने देवताओं के हितके लिये भृगु मुनिकी स्त्रीको मारडाला । भृगु ऋषिने विष्णुको शाप दिया कि तुम १० वार भूमिपर जन्म लोगे, इसी शापसे मत्स्य, क्र्म, वाराह,वामन, नृसिंह, परशुराम, रामचन्द्र, वलराम, वौद्ध, किल्कु रे० अवतार हुए। ( वाराहपुराणके ४ थे अध्यायमें भी विष्णुके १० अवतारोंका यही नाम है )।

लिंगपुराण-( पूर्वार्छ २९ वां अध्याय ) भृगुके शापसे विष्णुको १० अवतार लेने पड़े । ( ६९ वां अध्याय ) भृगुके शापके ललसे श्रीकृष्णने मनुष्यशरीर धारण किया ।

मत्स्यपुराण-(४७ वां अध्याय) विष्णु भगवान्ने शुक्रकी माताका सिर काटिदेया। शुक्रकी विष्णुको शापिदया कि, तुम इस संसारमे ७ वार मनुष्यश्ररीर धारण करोगे। तभीसे विष्णु बार वार जन्म छेते है। (मत्स्य, कूम और याराह्क साथ १० अवतार होते है, ये तीनो मनुष्य नहीं है)।

पद्मपुराण~( सृष्टिखंड, चौथा अध्याय ) भृगुजीने विष्णुको ज्ञाप दिया कि तुमको भृत्युलोकमें १० वार जन्म लेना पड़ेगा । (१३ वां अध्याय ) भृगुजीने विष्णुको ज्ञाप दिया कि तुम ७ जन्म तक मनुष्योमें जन्म लोगे । (सत्स्य, कूम्में और वाराह मनुष्य नहीं है )।

(पातालखंड, ६८ वां अध्याय) मत्स्य, अवतार चैत्र शुरू १५, कूर्म अवतार ज्येष्ठ शुरू - १२, वाराह चैत्र कृष्ण९, वृसिंह वैशाख शुरू १४, वामन भाद्र शुरू ३, परश्राम वैशाख शुरू २ रामचन्द्र चैत्रशुरू ९, कृष्ण भाद्र कृष्ण ८, वौद्ध ज्येष्ठ शुरू २, कृष्ट्रिक अवतार ज्येष्ठ शुरू २ और वल्रामका जन्म भाद्र कृष्ण २ को हुआ।

महाभारत-( आदिपर्व्व, ६७ वां अध्यायं ) कृष्णजीने नारायणके अंशसे और वलदेव-जीने शेवनागके अंशसे जन्म लिया है। (१९८ वां अध्याय ) भगवान् हारेने अपनी शक्तिरूपी कृष्ण और जुक्र दो वर्णोंके दो केश उखाड दिये, जो केश यदुवंशमें रोहिणी और देवकीके गर्भमे जाकर प्रविष्ट हुए । नारायणके जुक्क केशसे वलराम और काले वर्णवाले दुसरे केशसे कृष्णचन्द्र उपजे।

(यह कथा देवीभागवतके ४ थे स्कंघके २२ वे अध्यायमे और विष्णुपुराणके ५ वे अंशके पहले अध्यायमे तथा आदित्रह्मपुराणके ०४ वे अध्यायमे भी है )।

(६२५ वां अध्याय) ब्रह्माने कहा कि नर नारायण नामक दो सनातन देवताओने देवकार्य्यके लिये मृत्यु लोकमे अवतार लिया है, उनको लोग अर्जुन और वासुदेव करके जानते है।

( उद्योगपर्व ४९ वां अध्याय ) नर और नारायणने अर्जुन और वासुदेव रूपसे अवतार छिया है । अर्जुन नेरदेव और कृष्ण नारायण है ।

त्रहावैवर्त्तपुराण-( कृष्ण-जन्म-खंड, छठवां अध्याय ) कामदेव प्रयुम्न, रित मायावती, व्रह्मा अनिरुद्ध, भारती ऊपा, शेप वरुराम, गंगा कालिन्दी, तुरुसी स्ट्मणा, सावित्री नाम्रजिसी, पृथ्वी सत्यभामा, सरस्वती शैच्या, रोहिणी भित्रविदा, सूर्यपत्नी रत्नमाला, स्वाहा सुशीला, दुर्गी जाम्बवती, लक्ष्मी रुक्मिणी और पार्वती यशोदाकी पुत्री होगी।

आदित्रह्मपुराण-(९ व अव्यायसे १६ वे अध्यायतक) त्रह्माका पुत्र अत्रि अत्रिका चन्द्रमा, चन्द्रमाका बुध, बुधका पुरुरवा, पुरुरवाका आयु, आयुका पुत्र नहुप, औ नहुपका पुत्र यंगाति हुआ जिसके यटु आदि ५ पुत्र हुए।



राजाधिदेवी ५ । शूरने पृथाको उसके मातामह राजा छुन्तिभोजको दे दिया । श्रुतश्रवाका पुत्र शिशुपाल हुआ । पृथुकोर्ति रानीका पुत्र दंतवक हुआ । शूरके अनाष्ट्रिष्टि नामक पुत्रका निनर्तशत्रु पुत्र हुआ । श्रेरके अनाष्ट्रिष्टि नामक पुत्रका निनर्तशत्रु पुत्र हुआ । और देवश्रवाका शत्रुन्न नामक पुत्र हुआ ।

वसुदेवकी पौरवी, रोहिणी, मिद्रा, घारा, वैशाखी, भद्रा, संनात्री, सहदेवा, शांतिदेवा, सुदेवा, देवरक्षिता, वृकदेवी, उपदेवी और देवकी यह १४ भार्य्या थी; जिनमें अंतवाली २ भोगपत्नी, और पौरवी और रोहिणी बड़ी पटरानी हुई। शांतिदेविसे २ पुत्र, सुदेवासे २ पुत्र और वृकदेवीसे १ पुत्र हुए। रोहिणीसे बलराम, सारण, दुर्दम, दमन श्वान्न, पिडारक और उशीनर ८ पुत्र, और चित्रा और सुभद्रा २ पुत्री हुई। देवकी रानीसे श्रीकृष्णजी जन्मे। बलदेवकी रेवती स्त्रीसे निशठ नामक पुत्र हुआ।

आदि ब्रह्मपुराण—( ७४ वां अध्याय ) ब्रह्मा आदि सव देवताओं ने क्षीरसागरके उत्तर तटपर जाकर पृथ्वीका भार उतारनेके छिये गरुडध्वज भगवान्की स्तुति की । भगवान्ने क्षेत और कृष्ण २ केशों के अपने शरीरसे उखाड़ दिया और देवताओं से कहा कि यह मेरे केश पृथ्वीमें अवतार छेकर पृथ्वीका भार उतारेंगे।

जब नारद्मुनिने कंससे कहा कि देवकीके आठवें गर्भमें भगवान् जन्म छेंगे, तब कंसने देवकी और वसुदेवको अपने गृहमें रोक रक्खा। (७५ वां अध्याय) जब वछदेव रोहिणीके गर्भमें प्राप्त हो चुकें, तब भगवान्ने देवकीके गर्भमें प्रवेश किया। जिस दिन भगवान्ने जन्म छिया, उसी दिन गोकुछमें नन्दकी पत्नी यशोदाके गर्भमें योगनिद्रा भी उत्पन्न हुई। जब वसुदेव कृष्णको छेकर अर्छ रात्रिमें चछे, तब योगमायाके प्रभावसे मथुराके द्वारपाछ निद्रासे मोहित होगए। अति गंभीर यमुनाजी थाह हो गई। वसुदेव पार उत्तरकर गोकुछमें गए, जहांयोगनिद्रासे मोहित नन्द गोपकी खी यशोदाके कन्या हुई थी। वसुदेव अपने वालकको यशोदाकी शय्यापर सुछा और उसकी कन्याको छे शीवही छोट आए। यशोदा जागी तो पुत्र उत्पन्न हुआ देख अति प्रसन्न हुई।

जब वसुदेव छड़कीको अपने भवनमे छाकर देवकीकी शच्यापर स्थित हो चुपके हो रहे तव रक्षा करनेवालोने बाछक उत्पन्न होनेका हाल कंसको जा सुनाया । कंसने शोघही आकर कन्याको छीन शिलापर पटक दिया । कन्या कंसके हाथसे छूट अष्टभुजा होकर कससे बोली कि मेरे फेंकनेसे क्या हुआ ? तेरे मारनेवाला तो जन्म छे चुका है । ऐसा कह देवी आका-शमे चली गई ।

(७६ वां अध्याय ) कंसने पृथ्वोके सम्पूर्ण वालकोंको मारनेके लिये प्रलंब आदि देत्योको आज्ञा दी और वसुदेव देवकीको कैदसे छोड़िदया। (७० वां अध्याय) पूतना राक्षसी गोकुलमें जानेपर कृष्णद्वारा मारी गई। जब यमलार्जुन वृक्षोके गिरनेसे कृष्ण बचा गये, तब नन्द आदि सब गोप उत्पातोंसे डरकर गोकुलको छोड़ बृन्दावनमे जा वसे।

(७८ वां अध्याय) कृष्णने कालिय नागको दमन किया । (७९ वां अध्याय) बल-(७८ वां अध्याय) कृष्णने कालिय नागको दमन किया । (७९ वां अध्याय) बल-देवजीर्ने धेनुक और प्रलंब असुरको मारा । कृष्णके उपदेशसे ज्ञजबासियोंने इन्द्रको छोड़कर गोवर्धन पर्वतका पूजन किया । (८० वां अध्याय) इन्द्रने कुछ हो संवर्तक मेघोंको भेजा। मेघ गीओके नाशके लिये भयानक वर्षा करने छो। कृष्णने गोवर्धन पर्वतको उसाइ एक हाथपर धारण करिल्या । गोपगोपियोने गौओ सिहित पर्वतके नीचे निवास किया ।
सेघोने ७ रात्रि तक गोपोके नाश करनेवाली वर्षा की, पर जब श्रीकृष्णने पर्वत धारण करके
पूर्ण गोकुलकी रक्षा की, तब इन्द्रने सेघोको निवारण किया । इन्द्र ऐरावत हस्तीपर चढ्
कृष्णके समीप आया और बोला किं, हे भगवन् । आपने अच्छे विधानसे गोत्रजकी रक्षा की,
इसिलिये गौओका प्रेराहुआ में आया हूं । में आपका अभिषेक करूंगा और आप उपेंद्र
और गोविन्द निमोको प्राप्त होगे । निदान इंद्रने सुन्द्र जल और ऐरावत हस्तीका
घटा लकर पूर्ण जलकी धारासे भगवान्का अभिषेक किया और बहुत बाते करके वह
स्वर्गको चला गया।

(८२ वां अध्याय) जब धेनुक प्रलंब मारेगए, कृष्णन गोवर्धन पर्वतको उठा लिया, कालिय नागको दमन किया, यमलार्जुन बृक्षको उत्ताबहाला, पूतनाको मार हाला, और गाडा उलटिद्या, तब नारदने कंसके समीप जाकर सपूर्ण बृत्तांत कहा और यह भी कहा कि, यशोदा और देवकीका गर्भ बदलिद्या गया है। कसने विचारिकया कि बलवान होनेसे पहिले ही बलराम और कृष्णको मारडालना चाहिये।

कंसने अकूरसे कहा कि वसुटेवके पुत्र विष्णुके अंशसे उत्पन्न हुए हैं और मेरे नाशके लिये वहे हैं, तुम उन्हें यहा बुलालाओं । चतुर्दशीके दिन मेरे धनुपयज्ञमे चांडूर और मुष्टिकके संग उन दोनोंका महत्युद्ध होगा। कुत्रलयापीड हस्ती वसुटेवके दोनो पुत्रोको मारेगा।

कंसका सेजाहुआ केशी देत्य वृन्दावनमे आया और कृष्णके पीछे मुख फाड़कर दोड़ा ! कृष्णने अपनी वाँहको उसके मुखमे डाल दिया, जिससे वह मरगया ।

(८३ वां अध्याय) अक्रूर शीव्रगामी रथम वेठ व्रजको चल्ले और मार्गमें चित्वन करने लगे कि में धन्य हू कि भगवानका दर्शन कहां। (८४ वां अध्याय) अक्रूरने व्रजमें पहुच केशवसे संपूर्ण वृत्तांत विस्तारपूर्वक कहा। कृष्णचन्द्र वोले कि, मे ३ राविके भातर अनुचरोंसमेत कंसको मारूंगा।

प्रभात होतेही वलदेव और कृष्ण जन अक्राके सग मथुरा जानेको उद्यत हुए, तब गोपी विलाप करने लगी। वलदेव और कृष्ण बज भूभागको त्याग मध्याह समय यमुनाके किनारे पहुँचे और सध्या समय अक्राके सहित मथुरामे प्राप्त हुए।

वलदेव और क्रम्णने मथुरामे प्रवेश किया। दोनो भाइयाने एक घोवीको देख उससे मनोहर वस्नोको मांगा, जब वह रजक प्रमादसे निदित वचन कहने लगा, तब कृष्णने अपने हाथके प्रहारसे उसका सिर पृथ्वीमे गिरादिया। दोनो भाई वस्नोको पहन प्रसन्न हो मालाकार के गृह गये। मालीने प्रसन्न हो इच्छापूर्वक विचित्र विचित्र पुष्प उन्हें दिए।

(८५ वां अध्याय) कृष्णने अनुलेपन लिए हुए, राजमार्गमें नवयोवना कुन्जाको देखा और उससे पूछा कि यह अनुलेपन किसका है। वह वाली कि हे कांत! में नैकवक्का नामसे विख्यात कंसके अनुलेपन कर्म करनेमें नियुक्त हू। यह सुन्दर अनुलेपन आपकी प्रसन्नताके लिये है। जब कुन्जाने आदरपूर्वक कृष्णको अनुलेपन दिया, तब कृष्णने कुन्जाकी ठोड़ी पकड अपरको उठाकर और नीचेसे पैरोको खीच उसको उत्तम स्त्री बना दिया और उससे कहा कि, में फिर तेरे घर आऊंगा।

वलराम और ऋष्ण धनुषशालों गए। ऋष्णित रक्षकोसे विना पूछे ही धनुषको उठाकर तोड़िद्या। इसके उपरांत वे लोग धनुषशालासे निकल गए। इधर कंसने अकूरके आगमन और धनुषके टूटनेका हाल सुनकर चाणूर और मुष्टिक आदि महोंको कुवलयापीड हार्थीको भेजा। साधारण मंचापर नगरके साधारण मनुष्य, राजमंचापर राजागण और रंग मध्यके समीप ऊंचे मंचपर कंस वैठा। स्त्रियोंके लिये जुदे जुदे मंच विछाए गए। जब बाजे बजने लगे, चाणूर और मुष्टिकने खड़े होकर अपनी भुंजा वनाई, तब वलदेव और ऋष्णेन कुवलयोपीड हस्तीको मार दोनों हाथोमें हस्तीके दांतोको लिएहुए रंगशालामे प्रवेश किया। ऋष्ण चाणूरके संग और बलराम मुष्टिकके सहित युद्ध करने लगे। अंतम जब दोनों दैत्य मारे गए, तब ऋष्ण कूदकर मंचपर चढ़ गए उन्होंने कंसके सिरके वालोंको खैच उसको नीचे पटक दिया। जब वह मरगया, तब ऋष्ण उसके वालोंको पकड़ रंगसमामें खींच लाए।

निदान बलदेव और कृष्ण वसुदेव और देवकीके समीप गए । कृष्णने कंसके िपता जमसेनको बंधनसे छुड़ाया और उसको राजासिहासनपर वैठाया। बलदेव और कृष्ण अवंती पुरवासी सांदीपनि आचार्य्यके पास शास्त्र पढ़नेके लिए गए । उन्होंने ६४ दिनोंके भीतर सम्पूर्ण रहस्य और धनुवेंद आदि पढ़लिए । आचार्यने अपने मृतक पुत्रको मांगा, जिसको उन्होंने यमपुरीसे लाकर गुरुको दे दिया।

अस्त और प्राप्ति नामक कंसकी दो स्त्रियोने अपने पिता माधदेशके राजा जरासन्धके समीप जाकर कंसकी मृत्युका वृत्तांत कह सुनाया। जरासन्धने २३ अक्षोहिणी सेना हेकर मथुरापुरीको घर हिया, (८० वां अध्याय) परन्तु अंतमे वलदेन और कृष्णसे वह परास्त हुआ फिर जरासन्ध युद्ध करने आया और किर कृष्ण और वलरामने उसको जीता। ऐसे ही जब वह १७ वार जीतागया, तब अठारहवी बार भी यादवोंके संग युद्ध करनेको उचत हुआ। जब यादवोने उसे फिर युद्धमे परास्त किया, तब वह थोड़ी सेना लिएहुए कृष्णके संग युद्ध करने लगा। उसी समय कालयवन कोटि सहस्र म्लेच्छो और चतुरंगिनी सेनाओंसे युक्त हो मथुराके पास पहुँचा। कृष्णने विचार किया कि ऐसा दुर्गम दुर्ग बनाऊंगा, जहां स्त्री भी युद्ध कर लेगी।

कृष्णने १२ योजन पृथ्वी द्वारिका रचनेके लिये समुद्रसे मांगी और उसपर किलेसे युक्त इन्द्रकी अमरावतीके समान पुरी बनाई। निदान वह मथुरावासियोंको वहां वसाकर मथुरामे आए।

मथुराके पास सेना एकत्र होने के समय श्रीकृष्ण विना शस्त्रके मथुराके बाहर निकले। कालयवन उनके पीछे दौड़ा। दोनो चलते चलने एक महान गुहासे पहुँचे, जहां राजा मुचछुंद सा रहा था। कालयवनने उसको कृष्ण जानकर एक लात मारी, जिससे राजा जाग उठा। उसके देखनेहीं कालयवन जलकर भस्म हो गया। क्यों कि देवताओं ने राजाको ऐसा वरदान दिया था कि तुमको सोते हुए जो उठावेगा, वह भस्म हो जायगा। राजा मुचछुंद नरनारायणके स्थानमे गथमादन पर्वतपर चलागया। श्रीकृष्णने कालयवनको मार मथुरासे हस्ती, अश्व, रथ, सव लेकर द्वारिकापुरीमें उपसेनको अपेण किया।

वलदेवजी द्वारिकासे गोकुलमें आए। वरुणने वृन्दावनमें विचरते हुए वलदेवजीके उपभो-चोके लिये वारुणीको भेजा। (८८ वां अध्याय) बलदेवजीने मिद्रापानकर गोप गोपियोके संग आनंदसे सुन्दर गीत गाते तथा वाद्य बजाते हुए यमुना नदीको अपने समीप बुलाया। जव यमुना नहीं आई, तब उन्होंने मदसे विह्नल हो, हलको प्रहणकर यमुनाको खीचा । यमुना मार्गको त्याग जहा बलदेवजी थे, वहां बहने लगी और जब शरीर धारणकर कहने लगी कि मुझको छोड़ दो, तब बलदेवने पृथ्वीमे छोड़कर उसको फैला दिया। बलदेजी ब्रजमे दो मास रहकर द्वारिकामे लौट आए, उन्होंने रेवत राजाकी रेवतीनामक पुत्रीसे ब्याह किया।

(८९ नां अध्याय) विदर्भ देशके कुंडिनपुरके राजा भीष्मकका रुक्मीनामक पुत्र और रुक्मिणी पुत्री थ्री । रुक्मिणीने श्रीकृष्णसे विवाहकी इच्छा की, पर रुक्मीकी अनुमित न होनेसे राजाने उसका संवन्य कृष्णके साथ स्वीकार नहीं किया । जरासंघकी प्रेरणासे शिशुपालसे उसके विवाहकी वात ठहरी । शिशुपालके साथ जरासंघ आदि राजा आए । कृष्णभी वलदेव आदि यादवोके साथ वहां आगए । विवाहसे एक दिन पहले श्रीकृष्ण भगवान् उस कन्याको हरकर वलदेव आदि बंधुओमे आ मिले । पौड्रक, दतवक, विदृर्थ, शिशुपाल, जरासंध, शाल्व आदि राजागण कृष्णको मारने दौड़े । कृष्णने चतुरगिनी सेनाको मार रुक्मिणीसे विवाह किया ।

रुविमणीसे कामदेवके अशसे प्रद्युम्न जन्मा, जिसको शम्बर दैत्य हरछे गया था। (९० वां अध्याय) प्रद्युमका पुत्र अनिरुद्ध हुआ, जिसका विवाह रुक्मीकी पोतीसे हुआ, उस समय बलदेव आदि यादव कृष्णके सग रुक्मीके नगरमे गए। वहां बलदेव और रुक्मी जुआ खेलने लगे। जब जुआमे रुक्मीने लल किया, तब बलदेवने उसको मारडाला।

(९१ वां अध्याय) कृष्ण गरुडपर सत्यभामाके सग प्राग्ड्योतिषपुरमे गए । उन्होने वहां वड़ा युद्ध करके भौमीसुर (नरकासुर)को चक्रसे मारा तथा नरकासुरके भवनमे सोलह सहस्र एक सौ कन्याओको देख उनको द्वारिकामे भेज दिया।

(९२ वां अध्याय) नरकासुरके गृहसे लाई हुई ख्रियोंसे द्वारिकामें कृष्णका विवाह हुआ। (९३ वां अध्याय) रुक्मिणीके प्रदान्न आदि, सत्यभामाके भानु आदि, रोहिणीके दीप्तिमत इत्यादि, जाम्बवतीके सांव आदि, नाम्नजितीके कई पुत्र, शैट्याके संप्रामजित् आदि पुत्र हुए और लक्ष्मणा और कालिदीके भी अनेक पुत्र हुए। इसी प्रकार आठो रानियोमे हजारो पुत्र जन्मे। सबसे बड़ा रुक्मिणीका पुत्र प्रदान्न था। प्रदान्नका पुत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्धका पुत्र वन्न हुआ। अनिरुद्धने वालिकी पोती थाणासुरकी पुत्री ऊपासे व्याह किया। उस समय कृष्ण और शिवका घोर युद्ध हुआ इत्यादि।

(९६ वां अध्याय) जब स्वयंवरमे सांवने राजा दुर्योधनकी पुत्रीको हर लिया,तव कर्ण दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, आदिने युद्धमें जीतकर सावको वांध लिया। वलदेवजीने हस्तिनापुरमें आकर कीरवोसे कहा कि उपसेन राजाकी आज्ञा ऐसी है कि सांवको तुम लोग जल्द छोड दो। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन आदि वोले कि ऐसा कौन यादव है, जो कुरुवशीको आज्ञा देगा। उपसेनकी आज्ञासे हम सांवको नहीं छोड़ेगे। उस समय बलदेवजीने कोध करके हल प्रहणकर हस्तिनापुरको खैचा, जब सब कौरव दु खित हो कहने लगे कि हे राम आप क्षमा कीजिए, तब बलदेवजी शांत हुए। अब भी हस्तिनापुरका घूणित आकार देख पड़ता है। अनंतर कौरवोने सावको धन और भार्य्या सहित बलदेवको देदिया।

(९८ वां अध्याय ) यादवोंके कुमारोने पिडारक तीर्थमे स्थित विश्वामित्र, कण्व, नारट आदि ऋपियोंके आगे जाम्बवतीके पुत्रको खीका वेष बनाकर कहा कि यह स्त्री पुत्र जनेगी या कन्या?। ऐसा कपट बचन सुन सुनिगण बोले कि यह स्त्री मूसल जनेगी। हेराज दुमारो ।

जैसा होगा, वैसा तुम देखोंगे। इसके पीछे सांवके मूसल पैदा हुआ। राजा उपसेतने मूसलको चूर्णकर समुद्रमें फेंकवा दिया। वह चूर्ण समुद्रकी लहरोसे किनारेपर लगा और उसके शेव भाग कीलको एक मछली निगल गई। मछलीको लुज्यक पकड़ ले गया।

श्रीकृष्णने रात दिन पृथ्वी व आकाशमें उत्पात देखें यादवोंसे कहा कि उत्पातोंकी शांतिके लिये समुद्रपर चलो । सब यादव कृष्ण और राम सहित प्रभास क्षेत्रमें गए, निदान जब कुकुर अंधकवंशी और यादव प्रसन्न हो आनंदसे मद्पान करने लगे, तब नाश करनेवाली कलहरूपी आग्ने उत्पन्न हुई । वत्रभूत लक्ष्डीको श्रहण कर सब परस्पर लड़ मरे । श्रवृन्न, सांव, कृतवनमी, सात्यकी, अनिरुद्ध, अकूर आदि सब वत्रमूर्ण शरोंसे परस्पर युद्ध करके हत हुए । कृष्णने भी कृपित हो उनको बहुत मुक्के मारे । वलदेवजीने शेष यादवोंको मूसलसे मारा ।

जब वलदेवजीने ग्रुक्षके नीचे आसन यहण किया और उनक मुखसे एक महासर्प निकल समुद्रमें प्रवेश कर गया। तव कृष्णने दारुक सारथीसे कहा कि मैं भी इस अरीरको त्यागूंगा और संपूर्ण नगर समुद्रमें हूवेगा, इस लिये द्वारकामे रहना उचित नहीं है। तुम जाकर अर्जुन नसे कही कि अपनी शक्तिभर जनोंका पालन करें। जब दारकने जाकर कृष्णका संदेशा कहा, तब द्वारिकावासियोंने अर्जुन और यादवेंसिहत आकर कृष्णको नमस्कार किया और जसा कृष्णने कहा, वैसाही उन्होंने किया।

श्रीकृष्ण परोंको परोसे मोड़कर योगमे युक्त हुए, उस समय जरानामक छुन्धक मूस-छावशेष छोहेकी कीछसहित वहां आया। उसने मृगके आकारवाले परोंको देख उसको तोमरसे वेथा, पीछे भगवानको देख उसने कहा कि हे प्रभो! मैने हरिणकी शंका करके विना जाने यह काम किया है, आप क्षमा कीजिए। जब भगवान प्रसन्न हुए, तब आकाशमार्गसे एक विमान आया, छुन्धक उसमें बैठ स्वर्गको गया। कृष्ण भगवानने मनुष्य शरीरको त्याग दिया।

(९९ वां अध्याय ) कृष्ण वलदेव तथा अन्योंके शरीरोंको देख अर्जुन मोहको प्राप्त हुए। रिक्मणी आदि आठां रानियोंने हरिके शरीरके साथ अग्निमें प्रवेश किया। रेवती वलरामकी देह सिहत सती हुई। वसुदेव की स्त्री, देवकी और रोहिणी भी अग्निमे जल गई। अर्जुनने यथा विधिसे सबका प्रेतकर्म किया। जिस दिन. कृष्ण भगवान स्वर्गको गए, उसी दिन कलियुग उत्पन्न हुआ। ससुद्रने उमसेनके गृहको छोड कर समस्त द्वारिकाको हुवा दिया।

अर्जुनने समुद्रके पास बहुतसे धान्य सिहत सब जनोंका वास कराया। आभीरोने सिछाह की कि यह धनुष वाणवाला अर्जुन ईश्वरको मारकर स्त्रियोंको ले जाता है, सहस्रों आभीर अर्जुनके पीछे दौड़े। अर्जुन कप्टसे धनुषपर प्रत्यंचा चढाने लगे, पर चढानेसे उनका आभीर अर्जुनके पीछे दौड़े। अर्जुनने शरोको छोड़ा, पर व भेदन न करसके। निदान अर्जुनके मन शिथिल होगया। फिर अर्जुनने शरोको छोड़ा, पर व भेदन न करसके। निदान अर्जुनके मन हिप्तिल होगया। सिर्थ आभीरोंके साथ चली गई। अर्जुन रोदन करने लगे। उसी समय देखते देखते प्रमदोत्तमा (सिर्थ) आभीरोंके साथ चली गई। अर्जुन रोदन करने लगे। उसी समय अर्जुनके धनुप, अस्त्र, रथ; और घोड़े चले गए।

अर्जुनने इंद्रप्रस्थमें अनिरुद्ध वजको राजतिलक दे, हस्तिनापुरमें जाकर युधिष्ठिर आदि पांडवोंसे सब वृत्तांत कह सुनाया । पांडव लोग हस्तिनापुरका राजतिलक परीक्षितको देकर वनकी चलेगए।

ब्रह्मवैवर्त्त पुराण-(कृष्णजन्मखंड, ५४ वां अध्याय ) श्रीकृष्णने वसुदेवके प्रभासके यज्ञमें राधिकाका दर्शन किया । उस समय राधिकाका वियोग १०० वर्ष पूर्ण होनेपर श्रीदामा का शाप मोचन हुआ। फिर कृष्णचन्द्र राधिका सिहत वृन्दावनमें गए और वहाँ १४वर्ष राधिका सिहत रास मंडलमे रहे। कृष्ण भगवान ११ वर्ष बाल अवस्थामे नन्दके गृह, १०० वर्ष मञ्जरा और द्वारिकामे और १४ वर्ष अतके रासमंडलमे रहे। इस तरहसे १२५ वर्ष पृथ्वीमे रहकर कृष्ण भगवान गोलोकमे चले गए।

श्रीमद्भागवत-( ११ वां स्कन्य-६ वां अध्याय ) कृष्णजी १२५ वर्ष ने मृत्युलोकमे रहे । इतिहास-मधुरा बहुत पुराना शहर है । चीनका रहेनेवाला यात्री फाहियान सन ४०० ई० मे मधुरा आया था । उसने कहा है कि मधुरा वीद्धोंका प्रधान स्थान है । हुएत्सग यात्री उससे२५० वर्ष बाद आया था, वह कहता है कि मधुरामे २० बीद्धमठ और ५ देवमन्दिर है ।

सन १०१७ ई० में गजनीका महमूद मधुरामें आया । उसने यहां २० दिन रहकर शहरको जलाया और मिट्टिरोके दहुत असवाव छट छ गया ।

सन १५०० मे सुलतान सिकन्दर लोदीने पूरी तरहसे मथुराको लूटा ।
सन १६३६ मे शाहजहाने मथुराकी देवपूजा उठा देनेके लिये एक गवर्नर नियत किया । सन
१६६९-१६७०मे औरगजेवने शहरके बहुतेरे मन्दिर और स्थानीको नष्ट किया । सन १७५६ मे
अहमदशाहके अधीन २५००० अफगान घोडसवार एक तिवहारपर मथुरामे आए, उन्होंने सब
यात्रियोको वड़ी निर्दयतासे मारा और बहुतेरोको कैदी बना लिया ।

### वृन्दावन ।

मधुरासे ६ मीछ उत्तर यमुना नदीके दिहने किनारेपर वृन्दावन एक म्युनिस्पिछ कसवा और प्रख्यात तीर्थ-स्थान है मधुराके छावनी-स्टेशनसेट मीछकी रेखवे शाखा वृन्दावको गई है, जिसपर छावनी स्टेशनसे २ मीछ उत्तर मधुरा शहरका स्टेशन है, जहां वृन्दावनके जानेवाले यात्री रेखगाड़ीमें बैठते हैं।

्ड्स सालकी जनसंख्याके समय वृन्दावनमे ३१६११ मनुष्य थे, अर्थात् १६३६९ पुरुष और १५२४२ खियां । जिनमे ३०५२१ हिन्दू, ९७६ मुसलमान, ६५ जैन, २७ सिक्ख आर २२ कृम्तान थे।

कालीव्हको यमुनाने छोड़ दिया है। नीचे लिखेहुए मन्दिरोके अतिरिक्त वृन्दावनमें जाहजहांपुरवालेका वनवाया हुआ राधागोपालका मन्दिर, टिकारीकी रानीका वनवायाहुआ इन्द्रिकोरका मन्दिर और दूसरे छोटे बड़े बहुत मन्दिर है जो मनुष्य व्रजमें वास करना या उसीमें जन्म विताना चाहते हैं, वे वृन्दावनहींमें निवास करते है। यहां कई सदावर्त लगे हैं चहुतेरे पत्थरके मकान वने है। वृन्दावनके पड़ोसमें महारानी अहिस्यावाईकी वनवाईहुई लाल पत्थरकी एक वावली है, जिसमें ५७ सीढिया वनी है।

श्रावण मासके शुद्ध पहुँके आरभसे पूर्णिमातक मिन्द्रिंमे झूळनका बड़ा उत्सव होता है, उस समय हजारो यात्री दर्शनके लिये युन्दावनमे आते है। कार्त्तिक, फाल्गुन और चैत्रमें भी यात्रियोक्ती भीड होती है।

वृन्दावनमे जिस स्थानपर वड़े वड़े मिन्दर और मकान वने हैं, वहां ५०० वर्ष पहले जंगल था। सन् ईस्वीकी सोलहवीं और सत्रहर्गा सदीके बनेहुए ४ वड़े मिन्दर है। गोविंददे-वजी, गोपीनाथ, युगलिकशोर और मदनमोहनका। नए मिन्द्रिंगे रंगजीका मिन्दर, लाला वायूका बनवाया हुआ मिन्दर, ग्वालियरके महाराजवाला मिन्दर और शाह विहारीलालका मिन्दर अत्युक्तम दर्शनीय है। गोपीश्वर महादेव बहुत पुराने समयके है।

### वृन्दावनमें गोविन्द्देवजीका मन्दिर.



गोविद्देवजीको मंदिर-चुन्दावन कसवेमे प्रवेश करनेपर बाई ओर छाछ पत्थरसे बना हुआ गोविद्देवजीका विचित्र मन्दिर देख पड़ता है। यह मन्दिर अपने ढवका एकही है, जिसकी शिल्पविद्या और बनावटको देख यूरोपियन छोग चिकत हो जातेहैं। यद्यपि यह बहुत बड़ा नहीं है, तथापि इसका मेकदार प्रतिष्ठाके छायक है। बाहरी ओरसे ठीक नहीं जान-पड़ता कि किस तरहसे इसके पूरे करनेका इरादा किया गया था। इसके ऊपर ५ टावरथे, जो नष्ट हो गए है।

जगमोहनके पश्चिम बगलपर पूर्वमुखका निज मन्दिर है, जिसमें गोविंद्देवजीकी मूर्ति थी और अब विना प्राण प्रतिष्ठाकी देव मूर्तियोंका पूजन एक बंगाली बाह्मणकी स्रोरसे होताहै। मन्दिरके पीछे दोनों कोनोके समीप शिखर टूट हुए २ मन्दिर है।

जगमोहन लगभग १७५ फीट लंबा और इतनाही चौड़ा तीन तरफ खुलाहुआ अपूर्व वनावटका है। इसका मध्यभाग पश्चिमसे पूर्वतक ११७ फीट और दक्षिणसे उत्तरक १०५ फीट लम्बा है। जगमोहन ४ भागोमें विभक्त है। मिन्दिरके समीपके हिस्सेमे छतके नीचे उत्तर ओर दक्षिण वालाखाने है। इसके पूर्वका भाग बहुत ऊंचा उत्तर और दक्षिणको निकला हुआ है, जिसमे छतके नीचे वालाखाने है। इससे पूर्ववाले भागमें छतके नीचे दोमंजिले वालाखाने है, और इससे भी पूर्व अंतवाले भागमें पश्चिमके अतिरिक्त ३ ओर वालाखाने है। छतके नीचेके संपूर्ण वालाखाने इस छवसे बनेहे कि उनमे बैठकर बहुत आदमी जगमोहनके भीतरका उत्सव वा नाच अपरस देत सकें। अद्भरेजी सकीरने ३८००० एपया लगा कर, जिसमें जयपुरके महाराजाने ५००० एपया दिया, हालमें इस मिन्दिरको दुरुस करवाया है।

रूपस्वामीनामक एक विष्णव जब नन्दगांवमें गौओक िलये विड्क वनवा रहे थे, उस समय खोदने पर एक मूर्ति मिलो, जिसका नाम गोविन्ददेवजी कहा गया। वह मूर्ति पिले वृन्दावनमें लाई गई। रूपस्वामी और सनातन स्वामी दोनों विष्णवोके प्रवन्थसे आंवेरके राजा मानसिंहने सन १५९० ईस्वीमें इस मन्दिरको वनवाया और इसमें गोविन्ददेवजीकी मूर्तिकी स्थापना की। पीले दुष्ट और जोवने इस मन्दिरके तोड़नेका हुक्म दिया, मन्दिरके ऊपरका हिस्सा तोड दिया गया। उस समय राजा मानसिंहके वंशके लोग गोविन्ददेवजीको आंवेरमें ले गए, सवाई जयसिंहने जब आंवेरको छोड़कर अपनी राजवानी जयपुर वनाई, तव जयपुरम राजमहलेक सामने एक उत्तम मन्दिर वनाकर उसमें गोविन्ददेवजीकी मूर्ति स्थापित की।।

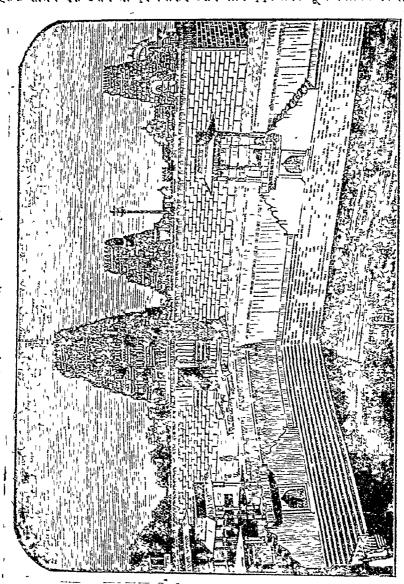

**श्टन्दावनमे श्रीरङ्गजीका मन्दिर्** ।

रङ्गजीका मन्दिर—यहं मन्दिर द्रविड़ियन ढाचेका मथुरा और वृन्दावनके संपूर्ण मन्दिन रोंसे विस्तारमें वड़ा और प्रसिद्ध है। यह पूर्वसे पश्चिमको लगभग ७७५ फीट लम्बा और उत्तरसे दक्षिण ४४० फीट चौड़ा पत्थरसे वना है। गोपुरोंमें चारोंओर मूर्तियां वनी हैं। मन्दिर से पूर्व एक वड़ा घरा है, जिसमें वैरागी लोगोंके रहनेके मकान है। और पश्चिम एक दूसरा घरा है, जिसमें भोजन वा सदावर्त्तके समय कंगले एकत्र होते है तथा गाड़ी और एक्के खड़े होते है। प्रतिदिन लगभग १०० आदमी मन्दिरमें विलाए जाते हैं। अनार्य लोग और नीच जातिके हिन्दू मन्दिरके कोटके भीतर नहीं जाने पाते है।

(नं० १) रंगजीका निज मन्दिर पत्थरकी ३ दीवारोंसे घेरा हुआ है। सबसे भीतरके घेरेके आंगनमें पूर्व मुखका छतदार मन्दिर है, जिसमें तीन देवढ़ीके भीतर रंगजीकी मनोहर मूर्ति है। जिसके समीप धानुविष्रह कई एक चल मूर्तियां हैं, जो उत्सवोके समय फिराई जाती है. मन्दिरसे आगे उत्तम जगमोहन है, जिसके स्तंभोंमें पुतिल्यां वनाईहुई है और फर्शमें मार्चुलके उजले और नीले चौके लगे है समय समय पर मन्दिरका पट खुलता है। जगमोहन से रंगजीकी झांकी होती है। आंगनके चारों वगलोपर मन्दिर और मकान वने है, जिनके आगे दालान है। पूर्व और पश्चिमके दालानोंमें आठ आठ और उत्तर और दक्षिणके दालानोंमें वौवीस २ खंभे लगे है। प्रत्येक खंभोंमें आठ२ पुतली वनी हैं। निज मन्दिरकी परिक्रमा करते हुए इस कमसे देवता मिलते है। दक्षिण शिखरदार छोटे मन्दिरमें दाऊजी; एक मकानमें नृसिंहजी और सुदर्शन चक्र है, उत्तरके मकानोंमें वेणुगोपाल, सत्यनारायण, सनकादिक, राम, लक्ष्मण और जानकी, वदरीनारायण, शिखरदार छोटे मन्दिरमें रामानुजस्वामी और सेठजी के गुरु रंगाचार्य्य स्वामी है। जगमोहनके आगे ६० फीट ऊंचा ध्वजास्तंभ है, जिसपर तांवे का पत्तर जड़कर सोनेका मुलम्मा किया हुआ है। घेरेके पूर्वओर तिन मंजिला गोपुर है।

(नंबर २)-इसरे घेरमें चारो वगलोंपर अनेक मकान और मकानोके आगे ओसारे हैं। पश्चिम-इक्षिणके कोनेके पास शिखरदार मिन्दरमे राम और लक्ष्मण और पश्चिमोत्तर के कोनेके पासनाल मिन्दरमे शयन रंगजी वा पौढ़ानाथ है। द्राविड़के श्रीरंगजीके मिन्दर की रीतिसे इसमें मूर्तियां है। रंगजी शेषशायी भगवान शयन करते है। इनके पायतावे और मुकुट सोनहरे है। पासमे लक्ष्मी और ब्रह्मा है। आगे ३ इत्सव मूर्तियां है। मंदिरसे पूर्व ४८ स्तंभोंका दालान है। इस घेरेके पश्चिम वगल पर ९० फीट ऊंचा ७ खनका गोपुर और पूर्व बगल पर ८० फीट ऊंचा ५ खनका गोपुर है।

(३) वाहरवाळे तीसरे घेरेमें चारा वगळे।पर कोठारेयां और कोठारियों के आगे ओसारे हैं। पूर्वओर मिन्दरके बांए सरोवर, दिहें छोटा उद्यान, और दोनोंके मध्यमे गोपुर के सामने १६ स्तंभोंपर मुरव्वा मंडप है। घेरेके पूर्व वगळपर एक खनका गोपुर, पश्चिम वगळके मध्यभागमे ९३ फीट ऊंचा प्रधान फाटक और दोनों कोनोंके पास मकान है।

मथुरांक मणिरामके पुत्र (पारिखर्ज़ांके दत्तकपुत्र ) सुप्रसिद्ध सेठ ठक्ष्मीचन्द्र थे, जिनके अनुज सेठ राधाकृष्ण और सेठ गोविंददासने ४५००००० रुपयेके खर्चसे इस मिन्द्रिको वनवाया, जिसका काम सन् १८४५ ईसवींमे आरंभ और सन १८५१ में समाप्त हुआ। सेठोंने भोग, राग, उत्सव, मेला, आदि मन्दिर संबंधी खर्चके लिये ५३ हजार रुपये बचतका प्रबंध जो ३३ गांवोंसे आता है, करदिया। पश्चात् इन्होंने मन्दिरकी संपत्तिको अपने गुरु रंगाचार्य्य-

को दानपत्रद्वारा दे दिया । स्वामी रंगाचार्थ्यने एक वसीयतनामा लिखकर मन्दिग्के प्रबंधके लिये एक कमीटी नियतकर दी । कमिटी द्वारा मन्दिग्का प्रवंध होता है । कमिटीके प्रधान सेठ राधाकुष्णके पुत्र सेठ लक्ष्मण दास सी० आई० ई० है।

प्रतिवर्ष चैत्रमें मन्दिरके पास ब्रह्मोत्सवनामक मेला होता है, जिसको रथका मेला भी कहते है। चैत्र बदी २ से १२ तक रंगजीको चल प्रतिमा प्रतिदिन भिन्न भिन्न सवारियोंपर



तिकलती है और विश्रामवादिकातक जाती है। सोनेका सिंह, सोनेकी सूर्यप्रभा, चांदीका हंस, सोनेका गरुड़, सोनेके हतुमान, चांदीका शेष, करपदृक्ष, पालकी, शार्टूल, रथ, घोड़ा, चंद्रप्रभा, पुष्पकविमान आदि नाना रंग, नानाभांतिकी सवारी निकलती हैं। काष्ट्रका सुन्दर रथ बुर्जसा ऊंचा बना है। पौष सुद्दी ११ से माघ बदी ५ तक रंगजीके मन्दिरमे वैकुण्ठोत्सव की बड़ी धूमधाम रहती है।

लाला वावृका मन्दिर-रङ्ग जीके मन्दिरके उत्तर वङ्गाली कायस्थ लाला वावृका वनाया हुआ एक उत्तम मन्दिर है, जो सन १८१० ई० में वना । मन्दिर और जगमोहन पत्थरके हैं। इनके शिखर उजले मार्चुलके और फर्श उजले और नील मार्चुलके हैं। मन्दिरमें कृष्ण-चन्द्रकी स्थामल मूर्ति जामा और पगड़ी पहने हुई है, जिसके वाएं लहंगा पहने हुई राधा और दिहेंने लिलता खड़ी है। मन्दिरके आगे लोटी फुलवाड़ी और चारों तरफ दीवार है। यहां भोग रामकी वड़ी तथ्यारी रहती है, वहुत लोग भोजन पाते है।

ग्वालियरके महाराजका मन्दिर-लाला वावूके मन्दिरसे थोड़ा उत्तर २२५ फीट लम्बे और १६० फीट चोड़े घरेमे ग्वालियरके महाराजका उत्तम मन्दिर है, जिसको ब्रह्मचारिजीका मन्दिर भी कहते है। कोई कोई राधागोपालका मन्दिर कहते है। निज मन्दिरके ३ द्वारहै। वी-चके द्वारसे राधागोपालकी दिनेके द्वारसे हंसगोपाल, नारद और सनकादिककी, और मन्दिरके वाएंके द्वारसे नृत्यगोपाल और राधाकृष्णकी मनोहर मूर्तियोकी झांकी होती है। मन्दिरके आगे लम्बा चौड़ा दोमंजिला उत्तम जगमोहन है, जिसमे ३६ जगह स्तंभ लगे है। किसी किसी जगह दो दो और किसी किसी जगह चार चार खंभे लगे है। संपूर्ण खंभोंमे महराव। जगमोहनका कई उजले और नीले मार्चुलके दुकड़ोसे बना है, जिसपर रात्रिमे रासलीला होती है। उपर छतके नीचे चारो तरफ बालाखाने है। घेरके चारों वगलोपर मकान और उनके आगे वालान ह

ग्वालियरके मृत महाराज जयाजी रावने सन १८६० ई० से ४००००० रुपयेके सर्वसे ब्रह्मचारीजी द्वारा इस मन्दिरको वनवाकर मूर्तियोंकी प्राणप्रतिष्ठा करवाई। मन्दिरके आगे ब्रह्मचारीजीकी शिलामूर्ति है।

गोपेश्वर महादेव-ग्वालियरके मिन्दिरसे उत्तर एक मंदिरमे लिगस्वरूप गोपेश्वर महादेव है, जिनकी पूजा जल, पुष्प, वेलपत्र, आदिसे यात्रीलोग करते है।

वंशीवट—गोपेश्वरसे आगे जानेपर एक छोटा पुराना वटवृक्ष मिलता है, जिसके समीप एक कोठरीमें कृष्णकी मूर्ति और रासलीलाके चित्र है।

राम-छक्ष्मणका मन्दिर-आगे जानेपर यह मन्दिर मिलता है। मन्दिरका फर्श उचले और नीले मार्बुलका है, आंगनके तीनों वगलोंपर दोमंजिले मकान है। मशुराके सेठने रङ्गजीके मन्दिरसे पाहिले इस मन्दिरको वनवाया।

गोपीनाथका मन्दिर—आगे जानेपर गोपीनाथका पुराना मंदिर मिलता है, जिसको कच्छबाले राय सीतलजीने (जो बादशाह अकबरके अधीन एक अफसर थे) सन १५८० कच्छबाले राय सीतलजीने (जो बादशाह अकबरके अधीन एक अफसर थे) सन १५८० के न वनवाया। मन्दिर सुन्दर है, परन्तु पुराना होनेसे इसके कंगूरे और जगह जगहके पत्थर गिरते जाते है। गोपीनाथके दिहनी और राधा और वाई ओर लिलताकी मूर्ति है।

इसके समीप गोपीनाथका नया मिन्द्र है, जिसको सन् १८२१ ई० मे एक वंगाली नन्दकुमार बोसने बनवाया। मिन्द्र सुन्द्र है। पूर्वोक्त पुराने मिन्द्रके समान इसमे भी तीनो मूर्तियां है। दोनो मिन्द्रोंमे बङ्गाली पुजारी और अधिकारी है।

शाह विहारीलालका मन्दिर—चीरहरन घाटसे पूर्व लिलतिकुंजनामक अति मनोहर राधारमणका मन्दिर है, जिसको लखनऊके शाह विहारीलालके पौत्र शाह कुन्दनलालने १००००० रुपयेके खर्चसे बनवाया ।

मिन्दर दक्षिणसे उत्तरको १०५ फीट छम्बा पूर्वमुखका है, जिसमे ४ कमरे वने हैं। दक्षिणके कमरेमे भगवानका सिंहासन और वठकी इत्यादि शिशेकी सामग्री है इससे उत्तरके कमरेमे राधारमणकी सुन्दर मूर्ति है, जिसके उत्तर मुर्त्वा जगमीहन बना है। जिसके चारे। और तीन तीन दरवाजे है, जिनके वीचकी दीवारोंमे कई एक रगके वहुमूल्य पत्थरके टुकड़ोकी पचीकारी करके मूर्तिया बनाई गई है। मन्दिरकी तरफ के तीनो द्वारोंके किवाड़ोंमे सुनहरे चित्र और सुनहरी ६ मूर्तियां और उत्तरवाले तीनो द्वारोंके किवाड़ोंमे सुनहरे काम और सुनहरे ६ मोर बनाए गए है। भीतरकी दीवार और फर्श मार्बुलके है। दीवारके उपर छतके नीचे १२ पुतली बनी है इससे उत्तरका चौथा कमरा तीनो कमरोसे छम्बा है, जिसको वसत कमरा कहते है। उत्सवोंके समय भगवानकी उत्सव मूर्तियां अर्थात् चल मूर्तिया इममे वैठाई जाती है। इसमे कांच शीशके उत्तम सामान मरे है। बड़े बड़े २१ झाड़, २०दीवालगीर, १३ वैठकी, दीवारके पास ५ वहुत बड़े और ४ इनसे छोटे आइने है, इनके अतिरिक्त छोटे बहुत दीवालगीर और वैठकी है। इसके पूर्व ५ दरवाजे है। सम्पूर्ण दरवाजे वन्द रहते है। सर्वसाधारण इसको नही देख सकते।

चारो कमरोके पूर्व वगलपर वड़ा दालान है, जिसमे श्वेत मार्चुलके वड़े और मोटे १२ गोलाकार और १२ ऐठुए नक्षाशों के उत्तम स्तंभ लगे है। दालानकी दीवार और फर्शभी श्वेत मार्चुलसे वने है। दालानके उत्तर भागके फर्शपर श्वेत और नीले मार्चुलकी पचीकारी करके शाह विहारीलालके घरानेकी ९ मूर्तिया बनाई हुई है। (१) शाह विहारीलाल (२) इनके पुत्र गोविदलाल (३) इनकी स्त्री (४) इस मिन्द्रिके बनातेवाले गोविदलालके वडे पुत्र शाह कुर्नलाल (५) कुर्नलालकी स्त्री (६) कुर्नलालके छोटे भाई फुर्नलाल (७) कुन्द्रनलालकी स्त्री (८) फुर्नलालके पुत्र माधवीशरण और (९ वी) कुन्द्रनलालकी पुत्री। शाह विहारीलालकी सतानोमेसे अब कोई नहीं है। माधवीशरणकी पत्री वर्तमान है, जो बहुधा यहांहीके मकानमे रहा करती है। दालानके उपर १७ पुत्तिलयां और दोनो वाजुओपर मार्चुलके वडे २ सिह है। दालानके दक्षिण भागमे ५ हाथ लम्बे और ४ हाथ चौडी मार्चुलकी चौकी है।

दालानसे पूर्व मार्बुलका फर्ग लगा है, जिसके दोनो ओर अर्थान् मन्दिरके दिने और वाएं फन्नारेकी कल है। जिनके उत्तर और दक्षिण मार्बुलके छोटे छोटे एक एक मडप है, जिनके पूर्व पत्थरके वनेहुए आठपहले दोमंजिले एक एक मंडप है। जिनके ऊपर आठ आठ पुतली वनी है।

चारों कमरोके पश्चिम वगलपर पत्थरके उत्तम स्तंम लगेहुए दोहरे दालान है, जिससे पश्चिम पत्थरकी सड़के वान्धाहुआ छोटा उद्यान है। उद्यानसे पश्चिम यमुनाके किनारे तक वड़ा मकान है।

चीरहरण घाट-शाहर्जाके मिन्द्रिक पीछे यमुनाके किनारे पत्थरसे बांधा हुआ चीरहरण घाट है, जिसपर यात्रीगण स्नान करते हैं। घाटपर पाकरके बृक्षके समीप एक दूसरी तरहके कदंबका पुराना बृक्ष है, जिसकी शाखोपर कपड़ेके कई एक दुकड़े छटकाए गए है।

संदनमाहनजीका मन्दिर—यह मन्दिर एक घाटके समीप दो वृक्षोके नीचे ६५ फीट ऊंचा है। मन्दिरपर बहुतेरे सपेंकि सिर बने है। मन्दिरमे अब शालप्राम और दो चरणचिह्न है। मदनमोहनजीकी मूर्तिको सनातन०स्वामी लाएथ, जो अब मेवाड़ प्रदेशके कांकरीलीम है।

युगलिक्शोरका मन्दिर-केशिवाटके समीप युगलिक्शोरका मन्दिर है, जिसको सन १६२७ ई॰ में नंदकरण चौहानने बनवाया।

सेवाकुंज—बड़े घेरेके भीतर बहुत प्रकारकी छताओंका जंगल और तमाल आदिके बहुतेरे पुराने वृक्ष है। घेरेके भीतर एक छोटे मन्दिरमें श्रीकृष्ण आदिकी मूर्तियां है। समय समयपर मन्दिरका पट खुलता है। एक पुजारी बही लिये बैठा रहता है, जो यात्री दो चार आने देता है, उसका नाम बह अपनी वहींमें लिख छेताहै। दूसरे स्थानपर लिखताकुंडनामक बावली है, जिसमें एक ओर पानीतक सीदियां है। इस कुजम सेकड़ों बन्दर रहते है, जिनको यात्रीगण चने वा मिठाई खिलाते हैं।

सेवाकुंजके दरवाजेसे वाहर एक मन्दिरमें वनविहारीजीकी मूर्ति है। आगे जानेपर एक मन्दिरमे दानविहारीजीका दर्शन होता है।

जयपुरके महाराजका मन्दिर- मधुरासे वृन्दावन जानेवाली पक्की सड़कके वाएं बगलपर वृन्दावन कसवेके वाहर यह वृहत् मन्दिर वनरहा है, जो तच्यार होनेपर भारत के उत्तम मन्दिरोमेसे एक होगा । इसका नाम जयपुरके वर्तमान महाराज सवाई माधविसहके नामसे माधव-विलास पड़ा है।

संक्षिप्त प्राचीनकथा—त्रहावैवर्त पुराण—(कृष्णजनमखंड, ११वां अध्याय) सत्ययुगमें केदारनामक राजा था, जो जैगीपन्य ऋषिके उपदेशसे अपने पुत्रको राज्य दे वनमें गया और बहुत कालपर्यित तपस्या करके गोलोकमें चला गया। केदारकी वृन्दानामक पुत्री कमलाके अंशसे थी। उसने किसीसे विवाह नहीं किया और गृहको छोड वनमें जाकर तपस्या करने लगी। सहस्र वर्ष तपस्या करनेकें उपरांत कृष्ण भगवान प्रकट हुए। वृन्दान यही वर मांगा कि मेरे पति आप होइए। इस पर कृष्णने कहा अच्छा। तव वृन्दा ऐसा वरद्याने ले कृष्णके सिहत गोलोकमें गई। जिस स्थान पर वृन्दाने तप किया, वहीं स्थान वृन्दावन नामसे प्रसिद्ध हो गया।

पदापुराण—(पाताळखंड, ६९ वां अध्याय) ब्रह्मांडेक ऊपर अत्यन्त दुर्लभ नित्य रहते-वाळा विष्णुभगवानका वृन्दावननामक स्थान है। वैकुंठ आदिक स्थान उसके अंशके अंश है। वहीं अपने अंशसे भूतळपर भी वृन्दावनहींके नामसे प्रसिद्ध है। वृन्दावन यमुनाके दक्षिण ओर है। इसमें गोपेश्वरनामक शिवळिंग स्थापित है। वृन्दावन नाशरिहत गोविंद्देवजीका परमित्रय स्थान है।

(७॰ वां अध्याय) १६ प्रकृतियां कृष्णचन्द्रजीको अति प्रिय है। १ राधा २ छिछता ३ क्यामला ४ धन्या ५ हरिपिया ६ विशाखा ७ शैन्या ८ पद्मा ९ क्रमणिका १० चारुचंद्रा-वती ११ चंद्रावली १२ चित्ररेखा १३ चंद्रा १४ मदनसुन्दरी १५ प्रिया और १६ वी चंद्ररेखा, इन सबोमें वृन्दावनकी स्वामिनी राघाजी और चंद्रावली गुण, सुंदरता और रूप में समान है।

(७५ वां अध्याय) भगवानने कहा, वृत्दावनमे रहने वाले पशु पश्ची कीटादि सव देवता है। जो कोई इसमे बसते है, वह सब मरनेपर हमारे समीप जाते है। ५ योजन वर्गा-त्मकमें संपूर्ण वृत्दावन हमारा रूप है।

शिवपुराण-(८ वां खंड-११ वां अध्याय) मथुरा (देश) मे गोपेश्वर शिवलिंग हैं । जिसकी पूजासे गोपोको अति सुख प्राप्त हुआ।

वाराहपुराण-( १४७ वां अध्याय ) वृन्दावन विष्णुका सदा प्याराहे । जो मनुष्य वृन्दावन और गोविदका दर्शन करतेहै, उनकी उत्तम गति होतीहै ।

(१५० वा अध्याय) वाराहजीने कहा, जहां हम (अर्थात् कृष्ण) ने गीओ और गोप बालकोके साथ अनेक भातिकी कीड़ा की है, वह वृन्दावन क्षेत्र है। जो वृन्दावनमे प्राण त्यागता है, वह विष्णुलोकमे जाता है। वृन्दावनमे जहां केशी असुर मारा गया, वहां केशीतीर्थ है, उसमे स्नान करनेसे शतवार गंगास्नान करनेका फल होता है। और वहां पिंडदान देनेसे गयाके समान पितरोंकी वृष्ति होती है। वृन्दावनमे द्वादशादित्य तीर्थ है। वहाही हमने कालिय सपैका दमन कियाथा और सूर्यको स्थापित किया।

श्रीमद्गागवन—( दशमस्कन्य-११ वां अध्याय ) जब गोकुलमे वड़े उत्पात होने लगे, तब गोकुलवासी वृन्दावनमे आवसे ।

(१६ वां अध्याय) वृन्दावनके कालीद्हमें कालीनागके रहनेसे उसका जल खोलता था। वहां कोई वृक्ष नहीं ठहर सकता, केवल एक कदमका अविनाशी वृक्ष वहां था। एक समय गरुड़ अपने मुखमे अमृत लिए हुए उस वृक्ष पर आ वैठा, उसकी चोच से अमृतका एक वृंद वृक्षपर गिर पडाथा, इसलिये उसपर कालीनागका विप प्रवेश नहीं करता। एक दिन कृष्ण जी कदमके वृक्ष पर चढ़ कालीद्हमें कूद पडें। काली नाग कोंध करके देखा। कृष्णने उसके जिरका मर्दन करके काली सर्पको कालीद्हसे निकाल दिया। उसी दिनसे वहांका यमुनाजल अमृतके समान हो गया (आदि ब्रह्मपुराणके ७८ वें अध्याय में भी यह कथा है)।

( २२ वा अव्याय ) कृष्णजी वर्शावट जाकर ग्वाल वालोके साथ गी चराने लगे।

त्रहाँववर्त्तपुराण—( कृष्णजन्मखड -२७ वा अध्याय ) त्रजकी गोपियोने एक मास दुर्गाके स्त्रव पढ़ कर त्रत किया और त्रत समाप्तिके दिन नाना विधि और नाना रंगके वस्नोंको यमुना तटमे रखकर स्नानके लिये जलमे नंगी पैठी, और जलकीडा करने लगी। कृष्णके सखाओने उन वस्नोको लेकर दूर स्थानपर रख दिया। श्रीकृष्ण कुठ वस्न प्रहण करके कदम्बके वृक्षपर चढ़ गए। गोपीगण विनयपूर्वक कृष्णसे वोली कि वस्न देदो। उस समय जब श्रीदामागोप वस्नोको दिखाकर फिर भाग गया, तब राधाकी आज्ञासे गोपियां जलसे वाहर हो गोपोके पीले धावती हुई वस्नोके समीप पहुंची। जब गोपोने डरकर कृष्णके हाथमे वस्नोंको दे दिया, तब कृष्णने संपूर्ण वस्नोको कदम्बके वृक्षकी शाखोपर रख दिया। जब राधाने कृष्णकी स्तुति की, तब गोपियों के वस्न मिल गए। वे त्रत समाप्त करके अपने अपने गृह चली गई। ( श्रीमद्भागवत-१० वे स्कंधके २२ वे अध्यायमे भी चीर हरणकी कथा है )।

## नन्दगांव।

मथुरासे २४ मील नन्द्गांव एक छोटी वस्ती है। सथुरासे छातागांवतक १८ मील पकी सड़क ह। छाता मथुरा जिलेमे एक तहसीलोका सदर स्थान है, जिसमें सन १८८१ की सनुत्य—गणनाके समय ६०१४ मनुष्य थे। इसके वाजारमे पूरी मिठाई मिलती है। उससे आगे खिद्रवन होती हुई ६ मील कची सड़क है। एका सर्वत्र जाते है। नंद्गांव एक छोटे टिलेपर वसा है। मकानोंकी छत मट्टीसे पाटी हुई है। यहांके मिट्टिसे कृष्ण, वलदेव और नन्द्र, यशोदाकी मूर्तियां है। टीलेके नीचे पत्थरसे वना हुआ पामरीकुण्डनामक पका सरीवर है। वस्तीके आसपास करीलका जंगल लगा है।

## बरसाने।

नंदगांवसे वरसाने तक ४ मील लम्बी सड़क है। वरसाने एक अच्छी वस्ती लंबी पहाड़ीके छोरके नीचे वसी है, जिसके पासही उपर लाडिली (राधा) जीका वड़ा मन्दिर है, जिसमे राधा और कृष्णकी मूर्तियां है। उससे नीचे एक मन्द्रिसे नन्द्रजी, उससे नीचे एक मन्द्रिसे वृपमानुके पिता महाभानु और महाभानुकी पत्नी, और उससे भी नीचे भूमितल पर एक मन्दिसे राधाके पिता वृपमानु और माता कीर्तिदा और कई भ्राताओंकी भूमितल पर एक मन्दिसे राधाके पिता वृपमानु और माता कीर्तिदा और कई भ्राताओंकी भूतियां है। वरसानेमें कई पके मकान है। वस्तीसे वाहर वृपभानुकुण्डनामक पक्का सरीवर है, जिसके समीपके मकान उजड रहे है। वरसाने और गोवर्द्धनमें देशी लोग कृष्णका नाम छोडकर केवल राधाकी जय पुकारते है।

संक्षिप्त प्राचीन कथा-(ब्रह्मांडपुराण-उत्तरखंड. राधाहृद्य दूसरा अध्याय ) श्रीराधा मृति करनेको इच्छासे साकार होकर नारीहृपमे प्रकट हुई। पीछे उसने अपने हृद्यसे सर्वा-तर्गामि एक पुरुपको उत्पन्न किया, जो अंगुलके एक पोरके वरावर कोटिस्प्यंके तुल्य प्रकाश-वान था। वालकने एकार्णव जलमे पीपलके एक पत्तेको वहता हुआ देख उस पर निवास किया। मार्कडेय मुनिने उस वालकके मुखमे प्रवेश कर भीतर ब्रह्माण्डको देखा। उस पुरुपकी नामिस कमल उत्पन्न हुआ, जिसमे अनंतकोटि ब्रह्मा उपने और सब अपने अपने ब्रह्मांडके सृष्टिकर्त्ता हुए।

(४ था अध्याय) उस पुरुषने जब राधासे कहा कि है ईश्वरी तुम हमारे साथ कुलाचार र् प्रसंग) करो, तब देवी वोली कि रे दुराचार तुमने हमारे अंगसे जन्म लेकर हमसे पुंख्रली के समान वाक्य कहा, अतएव मनुष्यजन्म लेने पर पुंख्रलीभावसे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा वासुदेवने भी राधाको ज्ञाप दिया कि है अधमे ! प्राकृत मनुष्यको तुम प्राप्त होगी अर्थात प्राकृत मनुष्य तुम्हारा पाणित्रहण करेगा (५ वां अध्याय) प्रलयके अंत होने पर भगवान अपने परम धाम गोलोकको गए और सहस्रों रमणीगणो सहित रम्यमाण होकर असंख्य वत्सर विताए।

(६वां अध्याय) यमुनांके पास गोवर्द्धन पर्वतके निकट, जहां ब्रह्मा करके स्थापित राधाकी अप्रभुजी प्रतिमा थी, उसके समीप गोकुछ नगरेंग छिलता आदि स्थियेने जन्मप्रहण किया। गोकुछका राजा गोपोका स्वामी महाभानुनामक गोप था, जिसके वृषभानु, रत्नभानु, सुभानु प्रतिभानु ४ पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र वृपभानु राजा हुआ, जिसने कीर्तिदा नाम्नी स्थीसे अपना विवाह

किया। जब बहुत काल बीतनेपर भी वृषभानुको कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उसने ऋतु मुनिसे मंत्र प्रहण कर यमुना तीर कात्यायनीके निकट जाकर जपका अनुष्ठान किया । कात्यायनी प्रगट हुई और वृषभानुके हाथमे एक डिब देकर अंतर्द्धान हो गई । राजा उस डिबको ले अपने गृहमे आया। (७ वां अध्याय) जब वृषभानुने कीर्तिदाके हाथमे उस डिबको देदिया, तब वह दो खड हो गया, जिससे चैत्र शुक्त नौमी को अयोनिसंभवा राधा प्रकट हुई। परमाराध्या देवी उप्र तपस्या द्वारा राधिता होकर राध्य हुइ थी, इस कारण वृषभानुने उस कन्याका नाम राधा रक्ता।

(८ वा अध्याय) एक समय सनत्कुमार गोलोकमे कृष्णके द्वारपर गए। द्वारपालने कहा कि इस समय श्रीकृष्ण राधाके साथ गोष्य स्थानमे हैं, थोडा विलंब की जिए तब दर्शन होगा, महिषेने शाप दिया कि तुम अपने स्वामी और पुरवासियो सिहत पृथ्वीतलमे जाकर मैनुष्य जन्म यहण करो। कृष्णके निर्देशसे सपूर्ण गोलोक—वासियोने पृथ्वीमे जाकर कुरु, वृष्णि, यदु, अंधक, दाशाई, भोज और वाहीक क्षत्रिय कुलमे जन्म लिया। दूसरे सहस्र सहस्र गोप गो-पियोने गोकुलमे जन्मप्रहण किया। गोकुलमे राधाके अशसे वृन्दा (तुलसी) और वर्व्वरी जन्मी, स्वयं राधाने कीर्तिदाके गृह जन्म लिया। कृष्ण अपने अगसे कोगल राज्यमे जिटलाके गर्भसे जन्म लेकर आयान नाम से प्रसिद्ध हुए। जाटिलाके तिलक और दुर्मद दो पुत्र और कुटिला, प्रमाकरी तथा यशोदा ३ पुत्री हुई। यशोदा नंद के साथ व्याही गई।

( १३ वाअध्याय ) राजा वृषमानुने राधाकी यीवन अवस्था देख कर उसके विवाहके निमित्त कोशल राज्यमे माल्यवान गोपके गृह दृत भेजा । उस समय राधा यमुनातीर जाकर कृष्णकी आराधना करने लगी। जब माधव प्रकट हुए, तब राधा बोली कि हे प्रभो। मेरा पिता आयान से मेरा विवाह करना चाहता है, तुम अनुबह करके मुझसे विवाह करो। भगवान् वोळे कि हे राधे । हमारा मातुल आयान है, हम माता यशोदाके सहित उसके गृह जायगे । जड़ मातुल आयानके अंकमे वैठ वृपभानुके गृह पहुंचेगे, तव वहां हम उसको नपुसक करदेगे ह तुमको हम एक और वरदान देते है कि हमारे भक्त हमारे नामके पहिले तुम्हारा नाम लेगे और जो हमारे नामसे पीछे तुम्हारा नाम लेगा, उसको भ्रूणहत्याका पाप लेगेगा (१४ वां अध्याय) वृषभानुने अपने गृहमे राधाके विवाहका महोत्सव किया। (१५ वां अन्याय) नंद निमंत्रितः होकर यजोदा, कृष्ण, बलराम, उपनद आदि गोपोके सहित अपने श्वजुर माल्यके गृह गए। गो।पराज माल्य अपने पुरसे वरातके साथ वृपभानुके नगरमे पहुंचे । आयान ऋष्णको गोद्में लिए हुए रथसे उतरा । वृपभानुने आयानको कन्यादान करनेकी इच्छा की, उस समय आया-नके गोदमे स्थित श्रीकृष्णने अति रोषसे उसका पुरुषत्व हर लिया, अर्थात् आयानको नपुसक कर दिया। विवाह कालमे कृष्णने आयानको पीछे रख अपना हाथ पसार प्रतिग्रह-सूचक वाक्य कहा। इसके अनन्तर वृपभानुने बहुत वस्त्र, भूषण, रत्न, सेना और अनेकसंख्याक गर्दभ, ऊंट और महिप और एक शत त्राम अपने जामाता आयानको यौतुकमे दिए । गोपराज माल्य दर और कन्याके साथ अपने ग्राममे आया।

( १६ वां अध्याय ) कृष्णचंद्रने वेणुध्वित करके राधाको बुलाया और निमृत निकुंजरूं. राधा सिंहत रमण करने लगे । आयानकी माता जिटलाने राधाको सर्वत्र ढूढा; जब वहन मिली चव उसने खोजनेके लिये आयानको भेजा। ऋष्णने उस समय माया करके कालोका रूप धारण किया। जब आयानने देखा कि राधा कालिकाको पूज रही है, तब अति प्रसन्न हो अपनी साता और गोपियोंको लाकर राधाका सुचरित्र दिखलाया।

(२४ वां अन्याय) जब सब गोक्कवासी राघाका कृष्ण सहित मर्वेदा गुप्त स्थानमें सहवास और परतार लीलानुराग देखकर परस्पर काना कानी ऋरके गुप्त भावसे रावाके कलंक की घोषणा करने छो, तब राधाने श्रीकृष्णसे कहा कि हे प्रभो ! मुझसे यह कछंक सहा नहीं जाता, मैं विष खाकर प्राण त्याग कहंगी । तव कृष्ण रावाको धर्य्य देकर अपनी माया विस्तार कर कपट रोगी वनके अचेत हो गए और दूसरे रूपसे कपटवैद्य वनकर नन्द्रके गृह गए। वैद्य-राज, तन्द्रसे बोले कि एकपतिवाली स्नीसे एकशत छिद्रवाले घड़ेमे नदीका जल मेगाओ, उस जलसे क्रांग चैतन्य होंगे । नन्दने बहुत पतित्रता स्त्रियोंको शत छित्रवाले घडेको देकर यसुना जङ हानेको मेजा । जब जह भरने पर कुंभका जह हिट्रोंद्वारा गिर गया, स्त्रियां हजायुक्त हो वालू पर घंडको रखकर भाग गई (२५ वां अध्याय) तव तन्द्रने कोशलके अधिकारमें राधाके श्वशुरके गृह दूत भेजा। आयानकी माता जटिला राघा आदि अपनी पुत्रियों और चहुत पतित्रता सियोंको साथ छ नन्द्के गृह आई। समस्त पतित्रता स्वियां क्रमानुसार एक एक यमुनामें जाकर कुंभ पूर्ण करके चली, परन्तु शत छिद्रवाला कुंभ जलसे शून्य हो गया। जब सब स्थियां लिजत हो भाग गई, तब वेद्यराजने कहा कि हे नन्द ! वृषभातुकी पुत्री राधा जो माल्यके पुत्रसे ब्याही गई है, एक पतिकी पतित्रता ह, वह यसुनासे जल लोबेगी तभी करवाण होगा। तन्द्र वोले कि हे राधे! तुम कुम्भमें जल लाकर नुझको विपत्तिसे मुक्त करो। राधाने यसुनास जाकर कुम्भको जलसे पूर्ण किया । कृष्णने इस्भके छिट्टाँको अनेक रूपधरके आच्छादित कर दिया । राधाने जलपूर्ण घटको नन्दके गृह लाकर वैद्यराजको देदिया । वैद्यने इस औपधिसे कृष्णको सचेत करिद्या। संपूर्ण लोग राधाको साधु साधु कहने लगे। ( २६ वां) श्रीकृष्ण राधा सहित निमृत निकुलमें अनुदिन विहारासक हो काल विताने लगे।

देवी भागवत—( तववां स्कन्ध, पहिला अध्याय ) गणेशकी माता हुगी, राघा, ल्ह्मी-सरस्वती और सावित्री ये ५ नूल प्रकृति हैं। ये पांची प्रकृतिके पूर्णावतार हैं। इनके अंशसे गंगा, काली, पृथ्वी, पष्टी, मंगला, चंडिका, तुल्सी, मनसा, निद्रा, स्वथा, स्वाहा, दक्षिणा आदि लियां हैं (५० वां अध्याय ) विना राधाकी पूला किए कृष्णकी पूलाका अधिकारी कीई नहीं हो सकता।

व्रह्मवर्क्त पुराण-( व्रह्मलंड, ४९ वां अध्याय ) एक दिन राधानाथ गोलोक के वृंदानमें रिधत ज्ञातज्ञृंग पर्वतके एक देज़मे विराजा गोपीके साथ की हा करते थे। ४ दूतियांने इस विषय को जानकर राधिकाको खबर दी। राधा कोय करके जस स्थान पर गई। कृष्णवन्द्रका सहचर सुदामा राधाका आगमन जान कृष्णवन्द्रको सावधान करके गोपगणोंके साथ भाग गया। कृष्णजी राधिकाके भयसे विराजाको छोड़कर अंतर्हित हो गए। विराज राधाके भयसे निराजा हो होकर गोलोकके चारों ओर वहने लगी। कृष्ण अपने आठों सखाओं के साथ राधाके पास नदी होकर गोलोकके चारों ओर वहने लगी। कृष्ण अपने आठों सखाओं के साथ राधाके पास स्थाए। राधाने सुदामाको ज्ञाप दिया कि तू शीव ही असुर योगि पावेगा। सुदामाने मी राधाको ज्ञाप दिया कि तू गोलोकसे भूलोकमें जाकर गोपकन्या हो १०० वर्ष कृष्णके विराहमें राधाको ज्ञाप दिया के तू गोलोकसे भूलोकमें जाकर गोपकन्या हो १०० वर्ष कृष्णके विराहमें स्थानोवेगी। सुदामा शेलचूड असुर हो शिवके हाथसे मरकर किर गोलोकमें गया। श्रीराधा

चाराहकल्पमे गोकुलके वृषभानु गोपकी कन्या हुई । १२ वर्ष बीतने पर वृषभानुने आयात गोपके साथ राधाके विवाहका सम्बन्ध किया । राधा अपनी छाया रखकर अंतर्द्धान हुई । छान्याके साथ आयानका विवाह हुआ। आयान यशोदाका सहोदर आता और गोलोकके कृष्णका अश था। राधा अपने कृष्णकी गोदमे वास करती और छायारूप आयानके गृह रहती थी।

( कृष्णजन्मखंड, ५ • वां अध्याय ) पिता जिस प्रकारसे कृत्याको प्रदान करे, विधाता-ने उसी तरह राधिकाको कृष्णके करमे समर्पण किया। राधा अपने गृहमे रहती थी किन्तु -प्रतिदिन गृन्दाननेक रासमङ्क्रमे हरिके सहित क्रीडा करती थी।

## गोवर्द्धन ।

वरसानेसे १४ मील गोवर्द्धनतक और गोवर्द्धनसे १४ मील मधुरातक पक्षी सड़क है। मधुरा तहसीलमे गोवर्द्धन पहाडीके छोरके समीप गोवर्द्धन गांव हैं, जहां मानसी गंगाके आस पास बहुतेरे पक्के मकान और देवमन्दिर बनेहें, जिनमे हरिदेवका मन्दिर प्रचान है, जिन्सके आवेरके राजा भगवानदासने सोलहवी सदीमें वनवाया था।

मानसी गंगा बहुत वहा छंबा तलाव है, जिसके चारो वगला पर नीचेसे ऊपरतक आवेरके राजा मानसिंहकी वनवाई हुई परथरकी सीढियां हैं। मशुराके यात्री कार्त्तिककी अमान्चाम्याकी रात्रिमे मानसी गंगा पर दीपदान करते हैं। यहांके समान दीपोत्सव किसी तीर्थमें नहीं होता। तालावके चारों ओरकी सीढियां नीचेसे ऊपर तक यात्रियों और दीपोसे परिपूर्ण हो जाती हैं। बहुत लोग मानसी गगाकी परिक्रमा करते है।

गोवर्द्धन पहाडी ४ मीलसे अधिक लवी है, परन्तु इसकी चौंडाई और उंचाई बहुत कम है। औसत उचाई चारों ओरके मैदानसे लगभग १०० फीटसे अधिक नहीं है। कार्त्तिककी अमावास्याके दिन गोवर्द्धनकी परिक्रमाकी बड़ी भीड़ रहती है। यात्रीगण गिरिराज (गोवर्द्धन) तथा राधिकी पुकार बड़े शब्दसे करते है। परिक्रमाकी सडकके किनारों पर सैकड़ों कंगले बैठते है। भरतपुर राज्यके जाटगग जूथके जूथ परिक्रमा करते समय उन्मत्त होकर गाते बजाते हैं। मांगमें कुसुम-सरोवर, राधाकुण्ड आदि कई सरोवर मिलते हैं।

गोवर्द्धनके समीप भरतपुरके राजाओकी अनेक छत्तरी (समाधि मिन्दर) है, जिनमें वल-द्वसिह (सन १८२५ में मरे), सूर्यमल और सूर्यमलकी पत्नीकी छत्तरी उत्तम है। इनके अतिरिक्त रणवीरसिह (१८२३ में मरे) आदिकी छत्तरियां है। कई छत्तरियों में नकाशीके उत्तम काम है। सूर्यमलके समाधि-मिन्दरको उसकी मृत्युके वाद तुरतही सन १७६४ में उसके पुत्र जवाहिरसिंहने वनवाया। गोवर्द्धनसे १० मील पश्चिम दीगमें भरतपुरके महाराजका किला और मकान है। यहासे दीगको पक्की सडक गई है।

मैं मथुरासे एक्के पर गया और पहली रात्रिम वरसाने और दूसरी तथा तीसरी रात्रि-में गोवर्द्धनमें निवास कर मथुराको छोट आया।

सिक्षिप्त प्राचीनकथा—वाराहपुराण—( १५८ अध्याय -) मधुराके पिश्चम भागमे २ योजन पर गोवर्द्धन क्षेत्र है। जो पुरुष मानसी गगामे स्नान करके गोवर्द्धन पर्वतमे हरिजी-का दर्शन और अन्नक्टेश्वरका दर्शन प्रदक्षिणा करता है, वह फिर ससारमे जन्म नहीं पाता।

श्रीमङ्गागवत—( दशम स्कन्ध, २४ वां अध्याय ) त्रजके गोप परंपरा तियमके अनुसार इन्द्रके यज्ञके निमित्त तय्यारी करने छो। कृष्णचन्द्रने कहा कि इन्द्रको छोड़कर गोवर्द्धन पर्वत- की पूजा करो । सब ब्रजवासियोंने उनका बचन स्वीकार किया । वह इन्द्रपूजाकी सामग्रीसे गोबर्छन पर्वतकी पूजा कर अपने गृहको छोट आए ( २५ वां अध्याय ) इन्द्रने अपनी पूजाका छोप देख ब्रजवासियों पर कोप किया और प्रलय करनेवाले मेघोंको आज्ञादी कि तुम शीब्र बोर जलधारा बरसा कर गीओ सिहत ब्रजका संहार करदों । मेधसमृह ब्रजमें जाकर मूसल्धार जल बरसाने लगे । जब गोप गोपी सब कृष्णके शरणमें गए, तब कृष्णचन्द्रने गोवर्द्धन पर्वतको एक हाथसे उखाड़ कर ऊपर उठा लिया । जब ब्रजके सब लोग गोओंके साथ ७ दिन पर्य्यत पर्वतके नीचे रहे, तब इन्द्रने कृष्णका प्रमाव देख विरिमत हो मेघोंको निवारण किया । सब गोप गोपी गीओंके साथ बाहर निकले । कृष्णने गोवर्द्धन को जहांका तहां रख दिया (२७ वां अध्याय ) इन्द्रने एकान्त स्थानमें आकर कृष्णकी स्तुति कर अपना अपराध क्षमा कराया । सुरभी गौने अपने दुम्धसे और ऐरावत हस्तीने आकाशगंगाके जलसे श्रीकृष्णका अभिषेक किया । इन्द्रने देविधियोंके सिहत कृष्णका अभिषेक कर उनका नाम गोविंद सक्ता । ( यह कथा अदि ब्रह्मपुराणके ७९ वे और ८० वे अध्यायमें भी है ) ।

## गोकुल।

मथुरासे ६ मील दक्षिण पूर्व यमुनाके वांप या पूर्व किनारे पर मथुरा जिलेमें गोकुल एक वस्ती है। मथुरासे वहां अच्छी सड़क गई है। गोकुलके मन्दिर वहुत पुराने नहीं है। यमुनाका घाट पत्थरसे वधा है। ३०० वर्षके अधिकसे यह वहमाचार्य्यसंप्रदाय अर्थात् गोकुछी गोस्वामि-योका प्रधान स्थान हुआ है। करीब सन १५२० इस्वीमें इस मतके नियत करनेवाले वहम स्वामीने यहां और उत्तरी भारतमे उपदेश दिया कि जीवके मोक्षके लिये शरीरको छेश देनेकी आवश्यकता नहीं है। नंगे, भूंखे और एकांतमे रहनेसे ईश्वर नहीं मिलते । सुख एश्वर्यमें रहकर पूजनेसे ईश्वर मिल कसते है। वहम स्वामी कृष्णका पूजन करते थे। इस संप्रदायके लोग अतिदिन ८ वार कृष्णकी वालमूर्तिकी पूजा करते है। इनका मत है कि जहांतक हो सके, सुखसे कृष्णका पूजन करते हुए जन्म विताना चाहिए। इस संप्रदायके हजारो यात्री खास कर पश्चिमी हिन्दुस्तानसे यहां आते है। उन्होंने वहुतेरे मन्दिर वनवाये ह।

महावन—गोकुलसे लगभग १ मील दूर महावन (पुराना गोकुल) स्थित है। यह मधुरा जिलेमें एक तहसील का सदर स्थान एक छोटा कसना और तीर्थस्थान है। सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय महावनमे ६१८२ मनुष्य थे, अर्थान् ४४७५ हिन्दू, १७०४ मुसलमान और ३ दूसरे। पहिले यहां बड़ा जंगल था। वादशाह शाहजहांने सन १६३४ ई० में यहां शिकारमे ४ बाघोको मारा था। अब चारों ओरका देश साफ है। पुराने समय मे यह गोकुल नाम से प्रसिद्ध था। यहां पुराने गढकी जगह करीन ३० एकड मे देख पड़ती है, जिस पर गोकुलकी तवाही अर्थात् ईटे और मट्टीका एक टीला है।

महावन में अधिक हृद्यग्राही नन्द का महल है, जिसके एक भाग पर मुसलमानो ने औरंगजेबके राज्य के समय हिन्दू और बौद्ध मिन्द्रों के असवाबोसे एक मसजिद बनवाई; जिसमें १६ स्तंभों के ५ कतार है, इससे इसका नाम अस्सीखन्मा पड़ा है। नन्दके महल-में कृष्णकी बाललीला दिखाई गई हैं। पायेदार मकानमें पालना है। दीवारके समीप चांदनीके नीचे द्यामलस्वरूप कृष्णचन्द्रकी बालमूर्ति है। दिधमधनके लिये पत्थरका भांडा आर मधानी रक्खी है। छत्त के ऊपर से यमुना देख पडती है। भादो वदी अप्टमी को कृष्णजन्म के उत्सव में यहा हजारो यात्री आते है।

सन १०१७ ई० मे गजनी के महमूद ने महावन कसवे को छूटा था। कहा जाता है कि उस समय यहांके राजा ने अपनी 'स्त्री और छडको को मार कर अपने को भी मार डाला। (गोकुछ की प्राचीन कथा मथुरा की कथा में है)

महावन से ६ मील वलदेवा गाव में वलदेव जी का प्रसिद्ध मन्दिर है। मन्दिर के निकट श्रीरसागर नामक सरोवर है। यहां वर्ष में दो मेला होते है। सन १८८१ की मनुष्य-गणना के समय वलदेवा गाव में २८३५ मनुष्य थे। यहां एक गवन्मेंन्ट स्कूल है।

# बारहवां अध्याय।

राजपूताना, भरतपुर, करौली, वांदीकुंई, जंकशन, 💚 अलवर, जयपुर, और टोक ।

### राजपूतानाः।

मथुरा की छावनी के स्टेशन से २३ मील दक्षिण, थोडा पूर्व अछनेरा में रेलवे का जक्शन है। अछनेरा से १७ मील पश्चिम भरतपुर का रेलवे स्टेशन है। अछनेरा से थोडाही पश्चिम जाने पर पश्चिमोत्तर प्रदेश छूट कर राजपृताना मिल जाता है।

राजपूताने के पश्चिम में सिंघ देश, पश्चिमीत्तर में वहावलपुर का राज्य, पूर्वीत्तर में पजाव और पश्चिमीत्तर देश, दक्षिण- पूर्व और दक्षिण ग्वालियर और दूसरे देशी राज्य है।

अर्बली पर्वत राजपृताने को काट कर एक लाइन में करीव करीव पूर्वोत्तर और पश्चिम दक्षिण गया है। पश्चिम दक्षिण की सरहद पर आवू पर्वत है। देश के पश्चिमोत्तर का हिस्सा वाल्दार है, जो उपजाऊ नहीं है। उसमें पानी कम होता है। वहुत पश्चिम और पश्चिमोत्तर वीरान वाल्दार पहाडिया है, जिनके ऊपर के हिस्से वायु से उडगए है। पूर्वोत्तर की ओर का हिस्सा उन्नति पर है। पूर्व दक्षिण के हिस्से में फैली हुई पहाडियों का सिलिसला, चट्टानी देश, उपजाऊ, खाढी और ऊर्चा भूमि है। पश्चिमोत्तर हिस्सेमें केवल एक लूनी नदी है जो अजम्मरकी झीलसे निकलकर कच्छके रनमें गिरती है। दक्षिण-पूर्वके हिस्सेमें चंवल, वनारस सावमिती और मही नदी है। राजपृतानेमें स्वाभाविक मीठे पानीकी झील कोई नहीं है। वर्नाइ हुई कई झीले है। सांभर इस्यादि कई लोने पानीकी झील हैं। पश्चिमों केवल १४ इंच वर्षी होती है। दक्षिण-पूर्वकी औसत वर्षा करीव ३४ इंच है। जयपुर-राज्यमें २४ इंच वर्षी वरसती है।

राजपूतानेके प्रायः मध्यमे अजमेर और मेरवाडा दो अंगरेजी जिले है । और उनके चारो ओर छोटे राज्योको छोडकर १८ प्रसिद्ध देशी राज्य है।

राजपृतानेके देशी राज्योमे (१) डदयपुर, (२) जयपुर, (३) जोधपुर, (४) वीकानेर, (५) जैसलेमर, (६) सिरोही, (७) हुगरपुर, (८) वांसवाडा, (९) प्रतापगढ, (१०) कोटा, (११) झालावार, (१२) चृंदी, (१३) किसुनगढ, (१४) टोक. (१५) करौली, (१६) धौलपुर, (१७) भरतपुर, और (१८) अलवर हैं। डद्यपुर,

प्रतापगढ, वांसवाड़ा और डूंगरपुरके राजा सीसोदिया राजपूत, जोधपुर, वीकानेर और किसनगढके राजा राठौर राजपूत, करौछी और जैसलमेरके राजा यदुवंशी राजपूत, जयपुरके राजा कुशावह राजपूत, अलवरके राजा नरूका राजपूत, सिरोहीके राजा चौहान राजपूत, कोटा और चूंदिके राजा हारा राजपूत, झालावाडके राजा झाला राजपूत, भरतपुर और घौलपुरके राजा जाट और टोकके नवाव मुसलमान है।

राजपूतानेके देशी राज्योका क्षेत्रफल १३०२६८ वर्ग मील है मनुष्य संख्या इस सालकी समुख्य—गणनाके समय १२०१६१०२ थी। सन १८८१ की मनुष्य—गणनाके समय देशी राज्योमे ९ लाख ६ हजार बाह्मण, ६ लाख ३४ हजार महाजन, ५ लाख ६७ हजार चमार, ४ लाख ८० हजार राजपूत, ४ लाख २८ हजार मीना, ४ लाख २६ हजार जाट, ४ लाख ३ हजार गूजर, और १ लाख ३१ हजार अहीर थे। (भारत—भ्रमणके आरंभमे देखों)

अधिक लोग खेतिहर है। शहरोमे कोठीवाल और तिजारती महाजन है। पुरुषोमें पगडी और खियोमें घांघरे पहनेतकी वडी रिवाज है। गूजर और जाटोंमें विशेष लोग खेती करते है। भील जंगली और पहाड़ी देशोमें वसते हैं, अपनेही में से प्रधान बनाकर प्रायः स्वतंत्र रहते हैं, और गैर मामूली खिराज देते हैं। मनुष्य—गणनाक समय वे अपनेकी गिनने नहीं देते, इसलिये केवल उनके घर गिन लिए गए थे। सन १८८१ में वे कुछ करीव २७०००० थे। मीना लोगों में जो खेतिहर हैं, वे साधारण तरहसे अच्छे हैं, और जो चौकीदार है, वे लुटेरे करके प्रसिद्ध है। दक्षिण—पश्चिममें अर्वली पहाडके नोकदार हिस्सोमें रहनेवाले मीना जातिके लोग खेती कम और लूटका काम अधिक करते हैं।

पश्चिमोत्तर हिस्सेमे वर्ष भरमें केवल एकही किसल, और अर्वलीके दक्षिण और पूर्व सालमें दो फिसल होती है। मिलेट, गेहूं, जो, हिन्दुस्तानी गुल्ले, पोस्ता, तेल जत्पन्न करने वाली चीज; ऊख, कपास, राजपूतानेकी प्रधान फिसल है। पश्चिमके वीरान देशेम ऊंट, मवसी और भेड़ वहुत होते है। निमक, गल्ले, अफियून, रूई, ऊन, मवसी और भेड़ राजपूतानेसे दूसरे प्रदेशोंमे जाते है।

राजपूतानेके ज्ञहर और कसवे, जिनकी जन-संख्या इस वर्षकी मनुष्यगणना के समय १०००० से अधिक थी।

| •    |                |                |                    |              |           |         |
|------|----------------|----------------|--------------------|--------------|-----------|---------|
| नंवर | , शहर वा       | राज्य.         | मनुष्य             | नंबर. शहर वा | राज्य     | मनुष्य- |
|      | कसवा.          |                | संख्या             | कसवा.        |           | संख्या. |
| . ?  | जयपुर          | जयपुर          | १५८९०५             |              | करोली     | २३१२४   |
|      | भरतपुर         | भरतपुर         | ६८०३३              | ११ वृंदी     | वृंदी     | . २२५४४ |
|      | जोधपुर         | मारवाङ्        | ६१८४९              | १२ शिकारपुर  | जयपुर     | १९८९७   |
| -    | वीकानेर        | <b>बीकानेर</b> | ५६२५२              | १३ नागौड़    | मारवाड़   | १७१९१   |
| _    | अलवर           | अलवर           | ५२३५८              | १४ पाली      | मारवाड़   | १७१५०   |
| Ę    | <b>उद्यपुर</b> | मेवाड          | ४६६९३              | १५ फतहपुर    | जयपुर     | १६५८०   |
| -    | टोंक<br>टोंक   | टोंक           | ४६०६९              | १६ किसुनगढ़  | किसुनगढ़  | १५४५७   |
|      | कोटा           | कोटा           | <sup>,</sup> ३८६२४ | १७ दीग       | भरतपुर    | १५१६६   |
| -    | छावनी          | झालावार        | २३३८१              | १८ प्रतापगढ़ | प्रतापगढ़ | १४८१९   |
|      |                |                |                    |              |           |         |

| ् <del>नं</del> बर. ग्रहर वा | राज्य    | मनुष्य- | नवर शहर वा    | राज्य.  | सनुप्य- |
|------------------------------|----------|---------|---------------|---------|---------|
| कसवा                         | -        | संख्या. | कसवा          |         | संख्या. |
| १९ चूरू -                    | वीकानेर  | १४०१४   | ३१ विलारा     | मारवाड  | ११३८४   |
| २० माधोपुर                   | जयपुर    | १३९७२   | ् ३२ दिदवाना  | मारवाड  | ११३७६   |
| २१ हिन्दुरी                  | जयपुर    | १२९९६   | ३३ पाटन       | झालावार | १०७८३   |
| २२ कचवारा                    | मारवाड   | १२८१६   | ३४ रतनगढ      | वोकानेर | १०५३६   |
| <b>२</b> ३ सुजात             | मारवाड   | १२६२४   | ३५ जैसलमेर    | जैसलमेर | १०५०९   |
| २४ नवलगढ                     | जयपुर    | १२५६७   | ३६ फनोदी      | सारवाड  | १०४९७   |
| २५ साभर                      | जयपुर    | १२३६२   | ३७ उदयपुर     | जयपुर   | १०३४३   |
| २६ झुझुआ 🕆                   | जयपुर    | १२२६७   | ३८ भिलवाडा    | मेवाड   | १०३४३   |
| २७ रामगड                     | जयपुर    | १२१९७   | ३९ राजगढ      | अलगर    | १०३०२   |
| २८ वारी                      | बौलपुर   | १२०९२   | ४० चित्तोरगढ़ | मेवाड़  | १०२८६   |
| ् २९ गाहपुर                  | ग्राहपुर | ११७१८   | ४१ संडेला     | जयपुर   | १००६७   |
| े ३० कामा                    | भरतपुर   | ११४१७   |               | _       |         |

#### भरतपुर ।

अउनेराके रेलवे स्टेशन से १७ मील और आगरे के किले से ३४ मील पश्चिम राजपूता-ने में एक प्रसिद्ध देशी राज्य की राजधानी भरतपुर है। यह २७ अंश १३ कला ५ विकला उत्तर अक्षाश और ७० अश ३२ कला २० विकला पूर्व देशांतर में स्थित है। स्टेशन के पास एक छोटी सराय है, उसी में में टिका था। महाराज का कर्मचारी मुसाफिरों का नाम और धाम रात्रि में लिख लेता है।

इस साल की जन सख्या के समय भरतपुर से ६८०३३ मनुष्य थे, अर्थात् ३७६९४ पुरुष और २०३३९ स्त्रिया । इनमे ५०२१० हिन्दू, १६६६५ मुसलमान, ११५४ जैन और ४ कृस्तान थे । मनुष्य सल्या के अनुसार यह भारतवर्ष में ५१ वां और राजपृतान में दूसरा जहर है।

किले के पास दीवार के भीतर नादुकस्त जकल का लंबा जहर है, जिसमे पत्थर की सड़क, सुन्दर बाजार, एक बड़ा अम्पताल, एक सेट्रल स्कूल, एक जेल और एक बगला है। और वर्ष में एक बड़ा मेंला होता है।

किले से ३ मील दक्षिण सेवर में महाराज का महल और एक सेट्ल जेल है।

किला-बाहर बाले किले के भीतर उत्तर पृर्व के आधे भाग में भीतर का किला है। बाहरी किले के चारा ओर कबी परन्तु हुभेंच दीवार है, जिसके बाहर छोटी खाई है। बाहरी किले के आना फाटक और भीतर वाले किले के चौचुर्ज फाटक के बीच में सड़क के समीप गगा का मान्दिर, लक्ष्मण का मन्दिर, बाजार और नई मसजिद है।

भीतरवाले किले की दीवार वर्डे वेंड पत्थर के ढोको में वनी है, जिसके चारों और पानो से भरी हुई चौडी और गहरी खाई है, जिस पर दोनो फाटको के पास २ पुल है। इम किले के मध्य में ३ महल हैं,-पूर्व वाला राजा का महल, दूसूरा वदनासिंह का चनवाया हुआ पुराना महल और तैसिरा इससे पश्चिम कुमार महल है। इनमें राजा का महल चौमंजिला दर्शनीय है। ऊपर की मंजिल राजसी सामान से सजी है। टोपी ज्तार कर उस महल मे जाना होता है। किले के पश्चिमोत्तर के कोन के पास जवाहिर वुर्ज है, जिस पर चढने से सुन्दर इश्य दृष्टिगोचर होता है। कुमार महल के पश्चिम इसाक की कचहरी जवाहिर आफिस और जेलखाना है।

दीग-भरतपुर से लगभग १५ मील दीगनामक कसवे में एक किला और भरतपुर के राजा सूर्य्यमल का वनवाया हुआ उत्तम राजमहल है।

इस साल की जन संख्या के समय दींग मे १५१६६ मनुष्य थे, अर्थात् १२२८८हिन्दू, २६१४ मुसलमान और २६४ जैन।

कच्छ तालाव के पूर्व गोपालभवन खड़ा है, जिसकी छत से मुन्दर दृश्य देख पड़ता है। इसके पूर्वोत्तर २० फीट ऊंचा नन्दभवन एक मुन्दर कमरा, दक्षिण ८८ फीट लंबा सूर्य्य-भवन, पश्चिम हर्दिभवन और दक्षिण पूर्व कृष्ण भवन है। इसके बीच मे और चारों तरफ उत्तम बाग है। बाद दूसरे बागों से लगी हुई रूपसागरनामक वड़ी झैल है।

गोपालभवन से हैं मील दूर दोगके किलेका पश्चिमी फाटक है। किलेकी ऊंची दीवार में कुल ७२ बुर्ज हैं। पश्चिमोत्तरका बुर्ज ८० फीट ऊंचा है, जिस पर एक बहुत लम्बी तोप रक्सी हुई है। प्रथम ५० फीट बौड़ी खाई मिलती है, इसके वाद करीब ७० फीट ऊंचा एक स्वामाविक टीला, इसके पश्चान एक इमारत है, जो जेलखानेके काममें आती है।

सन १८०४ की तारीख १३ नवम्बरको अंगरेजी जनरल फ्रेजरने बगवंतराव हुलकरकी सेनाको परास्त किया । हुलकरकी सेनाके बचे हुए लोगोने दीगके किलेमें पनाह ली । तारीख १ दिसम्बरको अंगरेजी अफसर लाई लेक सेनामे आ मिले । अंगरेजीने बहुत लड़ाई और बड़ी हानि उठानेके उपरांत तारीख २४ दिसम्बरको दीग और इसके किलेको दुक्मनोसे ले लिला। वे सब भरतपुर भाग गए।

भरतपुर राज्य-भरतपुर राजपूतानेके पूर्व भागमे एक देशी राज्य, पोलिटिकल एजेटके पोलिटिकल सुपरिटेडेंट अधीन है। राज्यके उत्तर गुरगांव जिला, पूर्व मथुरा और आगरा जिले, दक्षिण-पूर्व, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम घौलपुर, करौली और जयपुर राज्य और पश्चिम अलवर राज्य है। भरतपुर राज्यकी लम्बाई उत्तरसे दक्षिण तक लगभग ७७ मील और चौज़ई इस मील है। इसका क्षेत्रफल १९७४ वर्गमील है। राज्यकी खानोंमेसे मकान बनाने चोग्य पत्थर निकलता है। नाव चलाने योग्य कोई नदी नहीं है। प्रधान नदी वाणगंगा है। एक एक्सर निकलता है। नाव चलाने योग्य कोई नदी नहीं है। प्रधान नदी वाणगंगा है। एक एक्स है, जहां चांदी और तांवेके सिक्के ढाले जाते है। राज्यसे लगभग २७००००० हम्ये एकसाल है, जहां चांदी और तांवेके सिक्के ढाले जाते है। राज्यसे लगभग २७००००० हम्ये मालगुजारी आती है। अंगरेजी सरकारको कुछ खिराज नहीं दिया जाता। सौनिक वल१४६० मालगुजारी आती है। अंगरेजी सरकारको कुछ खिराज नहीं दिया जाता। सौनिक वल१४६० मालगुजारी है और यहांकी भाषा जजभाषा है। राज्यके ३ क्मवोमें इस वर्षकी अनुष्य जज कहलाता है और यहांकी भाषा जजभाषा है। राज्यके ३ क्मवोमें इस वर्षकी अनुष्य जज कहलाता है और यहांकी भाषा जजभाषा है। राज्यके ३ क्मवोमें इस वर्षकी अनुष्य जज कहलाता है और यहांकी भाषा जजभाषा है। राज्यके ३ क्मवोमें इस वर्षकी अनुष्य जज कहलाता है और यहांकी भाषा जजभाषा है। राज्यके ३ क्मवोमें इस वर्षकी अनुष्य जज कहलाता है और यहांकी भाषा जजभाषा है। राज्यके ३ क्मवोमें इस वर्षकी अनुष्य जलभाषा है। सरतपुरसे लगभा २४ मील दक्षिण-पश्चिम वेर एक कसवा है. जिसमे वर्ष म १४४१७। भरतपुरसे लगभा २४ मील दक्षिण-पश्चिम वेर एक कसवा है. जिसमे वर्ष म एक वड़ा मेला होता है।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय भरतपुर राज्यमे ६४•६२० मनुष्य थे सन १८८१ । में ६४५५४० मनुष्य थे, जिनमे ५३५३६७ हिन्दू १०५६६६ मुसलमान ४४९९ जैन आर ८ दूसरे । हिंदू और जैनोमे ८८५८४ चमार, ७०९७३ ब्राह्मण, ५३९६७ जाट, ४३८६५ रूजर, ३९३•१विनयां,१२१३९मीना,६१०७ राजपृत,५७०८घाकर,५४०९अहीर और शेप इन्से कम संख्याकी जातियां थीं । (चमारकी संख्या सबसे अधिक होनेके कारण वह प्रथम लिखी गयी)

इतिहास—चूडामणिनासक जाटसे भरतपुरका राजवंश नियत हुआ, जिसने दक्षिण (डेकान) को जाती हुई वादगाह औरंगजेवकी सेनाको क्षेश दिया । उसके पीछे जयपुरके राजा सवाई जयिंसहने मुगल राज्यकी घटतीके समय चूड़ामणिके भाई वदनिसहको दीगमें जाटोका सर्दार वनाया। सन १७३३ ई० मे वदनिसहने भरतपुरके किलेको वनवाया। वदनिसहके मरनेपर उसका पुत्र सूर्य्यमल, राजा हुआ, जिसने भरतपुरको अपनी राजधानी वनाई । सन १७६० ईस्वीमे उसने आगरेसे गवर्नरको निकाल दिया और आगरेको अपने खास रहेनका स्थान बनाया। सन १७६३ मे सूर्य्यमल मारा गया, उसके ५ पुत्रोमेसे ३ ने हुकूमतकी । सन १७६५ मे जाट लोग आगरेसे निकाले गए।

सन १७८२ में सिंधियाने १४ जिलोंको छोड़कर भरतपुर और राज्यको लेलिया । जब लालकोटमें सिंधियापर कठिनता पहुची, तब उसने राजा सूर्य्यमलके पुत्र राजा रणजीत सिंहसे मेल किया । सन १७८८ में जाट लोग फतहपुर सिकरोंमें गुलामकादिर द्वारा शिकदत हुए और भरतपुर भाग आए।

सन १८०३ ई० मे अंगरेजोंके साथ राजा रणजीतसिहकी साथ हुई, परन्तु जब रणजी-तिसहने बशवत राब हुलकरके साथ साजिशकी, तब सन १८०५ ई० मे अगरेज सेनापित लाई लेकने भरतपुर पर महासरा किया, जो ४ हमलेमे ३०० सैनिकोंके मारे जानेपर बहुत नुकसानीके साथ शिकस्त हुआ। परन्तु रणजीतसिंहने सुलहका पैगाम भेजा, जो तारीख चौथी मईको मंजूर हुआ।

राजा रणजीतिसिंहके नि:संतान मरने पर जब उसका भाई वलदेवसिंह सन १८२३ ई० मे राजिसहासन पर वैठा, तत्र उसके भतीजे दुर्जनसालने इस झूँठी वात पर कि राजा रणजी-तसिहने मुझे गोद लियाया, गहीका दावा किया। वलदेवसिहके कहनेसे राजपूतानेके रेजीडेंट सर डेविड अक्टरलोनीने वलदेवसिंहके लड़के वलवतसिंहको सरकारकी ओरसे गद्दी पर वैठा दिया । सन १८२५ गे वछदेवसिंह मर गया । दुर्जनसाछने वलवतसिंहके मामाको मार डाला और वलवंतिसहको केंद्र कर राजगद्दी पर आप वैठा । रेजीडेटने लडाईका सामान किया-परन्तु सरकारने उसकी यह तजवीज पसन्द नहीकी । इसी समय दुर्जनसालका भाई माधो-सिंह उससे विगड कर दीगमे सिपाह भरती करने लगा। सरकारने फसाद देख कर दुर्जनसाल को बहुत समुझाया, पर जब उसने कुछ नहीं माना, तब उन्होंने २०००० सेनाके साथ कमांडर इनचीफको दुर्जनसालको निकालनेके लिये भेजा । तारीख १० दिसम्बरको अंगरेजी सेना भरतपुर पहुंची । सन १८२६ ई० की तारीख १८ जनवरीको ६ सप्ताहके घेरेके उपरांत अगरेजोने सुरंगसे किलेको तोड कर भरतपुरको लेलिया। अंगरेजोके १०३ सैनिक मारे गए और ४७७ घायल हुए । दुर्जनसाल पकड़ा गया । सरकारने फिर वलवंतसिंहको । भरतपुरकी राजगद्दी पर बेठाया। सन १८५३ में बलबन्तसिंहके देहान्त होने पर उनके बिज् पुत्र वर्त्तमा-न महाराज सवाई सर यशवंतसिह वहादुर उत्तराधिकारी हुए, जिनका जन्म सन १८५२ ई० में हुआ था। राज्यका काम पोलिटिकल एजेट और ७ सरदारोके कौसिलसे होने लगा।

सन १८५२ मे वर्तमान महाराजने राज्यका भार अपने हाथमें लिया। भरतपुरके महाराज जाट है। इनको अंगरेजी सरकारसे १७ तोपोंकी सलामी मिलती है।

### करौली।

भरतपुरसे लगभग ५० मील दक्षिण राजपृतानेके पूर्व भागमे देशी राज्यकी राजधानी करौली एक कसवा है। यह २६ अंग्र ३० कला उत्तर अक्षांश और ७० अंश्र ४ कला पूर्व देशांतरमे स्थित है। करौलीको रेल नहींगई है। वहांसे लगभग ७५ मील वराबर दूर पर नीचे लिखे हुए शहर और कसवे है। उत्तर कुछ पूर्व मथुरा, पूर्वोत्तर आगरा, उत्तर कुछ पश्चिम अलवर, पश्चिमोत्तर जयपुर, पश्चिम-दक्षिण टोक और पूर्व कुछ दक्षिण खालियर।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाक समय करोलीमें २३१२४ मनुष्यथे,अर्थात १०४२२ हिन्दू र्

लगभग १३४८ ई ० मे अर्जुन्देवने करोलीको वसाया, जिसने कल्यानजीका मिन्द्र वनवाया। कसबेके चारों ओर २ है मील लंबी पत्थरकी दीवार है, जिसके वाहर उत्तर और पूर्व नाला और दक्षिण और पश्चिम खाई है। दीवारमे ६ फाटक और ११ खिडिकियां वनी है। प्रसिद्ध निवासी बाह्यण और महाजन है। सड़क तंग और नालुक्सत है। मृत महाराज जयसिह पालने मुसाफिरोंके लिये वड़ी सराय वनवाई। नीचे दरजेके मकानोकी ढालुवां लत्त पत्थरके टुकड़ोसे वनी है। प्रधान वाजार पश्चिमके फाटकसे पूर्व महलकी ओर दे मील लंबा फैला हुआ है। बहुतेरे सुन्दर मिन्दर हैं। शहरकी पूर्व दीवारसे २०० गज दूर अंची दीवारसे घेरा हुआ राजमहल है, जिसमें २ फाटक लंगे है। महलके भीतर सुन्दर रंगमहल और दीवान आम है। मदनमोहनजी का मिन्दर प्रसिद्ध है, पर बहुत सुन्दर नहीं है। शिरोम्मिजीका मिन्दर लाल पत्थरसे बना हुआ बहुत सुन्दर है। वागोमें शिकारगंज, शिकारमहल और खवासमहलके वाग् प्रधान है। यूरोपियन मुसाफिर खवासमहलकी इमारत में टिकते है।

चैत्रकी नवरात्रमें केलासिनी देवीका वड़ा मेला होता है। उस समय काली शिला पर यात्रियोंका अच्छा समागम होता है।

करौली राज्य—मरतपुर और करौली एजेंसीके पोलिटिकल सुपिटेंडेसके अधीन राजपृतानेमें करौली एक देशी राज्यहै, जिसके दक्षिण-पश्चिम और पश्चिम जयपुर राज्य, उत्तर भरतपुर
पूर्वोत्तर घोलपुर राज्य और दक्षिणपूर्व चंवल नदी है, जो ग्वालियर राज्यसे इसको अलग करती
है, राज्यका क्षेत्रफल १२०८ वर्ग मील है। प्रधान पहाड़ियां उत्तरी सीमा पर है, परन्तु के ई
ऊंची चोटी नहीं है। सबसे अंची चोटी समुद्रसे १४०० फीटसे कम ऊंची है। प्राय: कुल राज्य
' पहाड़ी है। पहाड़ियोंसे उत्तम पत्थर निकलता है। फतहपुर सिकरीके महल और ताजमहलके
हिससे करौलीके पत्थरसे बने है। राज्यमे बहुतेरे गांवोके बहुतेरे मकान और लक्ष
पत्थरकी बनी है। जगह जगह जमीनके दुकड़े है। जंगलोंमे वाघ आदि हिंसक
जंतु बहुत रहते है। ५ धारा वाली पंचनद नामक एक छोटी नदी करौली राज्यकी पहाड़ी
से निकली है। इसकी पांचो धारा करौली कसवेसे २ मील पर इकट्ठी हो जाती है। सूखी
ऋतुओंमें चार धारोंमें पानी रहता है। पंचनद उत्तर घूमनेके पश्चात बाणगंगामें जा मिला है।

सैनिक वल १६० सवार, १७७० पैदल, ४० छोटी तोप और ३२ गोलंदाज है, राज्य भरमे एक सेंट्रल जेल, एक स्कूल, एक पोष्टआफिस और एक टकशाल है। राज्यसे लगभग ५ लाख रुपया मालगुजारी आती है। सन १८८१ ई० की मुनुष्य-गणनाके समय करीली राज्यके १ क़सने और ८६१ गानोमे १४८६७० मुनुष्य थे, अर्थात् १३९२३७ हिन्दू, ८८३६ मुसलमान, ५८० जैन और १७ कुस्तान । हिन्दुओमे २७८१९ मीना, २२१७४ ब्राह्मणे, १८२७८ चमार, १५११२ गूजर, ९६२० वनियाँ और ८१८२ राजपूत थे । ब्राह्मण साधारण रीतिसे जानवरोको लादते है ।

इतिहास-राजकुल यदुवशी राजपूत है। सन १८५२ ई० मे महाराज नरसिह पाल मरगए। उनका सीधा वारिस न होनेके कारण महाराज मदनपाल उत्तराधिकारी हुए, जिनकी वलवेकी कैरखाहोमे जी. सी. एस आई की पदबी मिली और १५ तोपोक्ती सलामीके स्थान पर १७ तोपे नियत हुई। सन १८६९ मे महाराज मदनपालके मर जाने पर ३ प्रधान उत्तरा- विकारी वनाए गए। सन १८८३ मे रिजेसी के कौसिलने राज्यकी ३ मागोमे बांट दिया।

# बांदीकुई जंक्शन।

भरतपुरसे ६१ मील ( आगरेसे ९५ मील ) पश्चिम वादीकुई रेलवेका जक्शन है, जहांसे 'बवे बडोदा और सेट्रल इंडिया रेलवे,' जिसकी जाखा राजपूताना मालवा रेलवे' है, ३ और गई है। जिसके तीसरे दर्जेका महसूल प्रति मीलका २ पाई लगता है।

(१) वादोकुईसे पश्चिम फलेरा जक्-शन है, उससे आगे यह लाइन दक्षिण-पश्चिम गई है-मील-प्रसिद्ध स्टेशन-५६ जयपुर। ९१ फलेरा जंकुशन। ९७ निराना । १२२ किसुनगढ। १४० अजमेर जक्शन । फलेरा जक्शनसे अधिक पश्चिम, कम दक्षिण-मील-प्रसिद्ध स्टेशन-४ साभर। रि९ कुचामन रोड, जिससे आगे 'जोधपुर वीका-नेर रेलवे' है-९२ मर्ता रोड जकुशन। १२७ पीपरा रोड । १५५ जोधपुर महल स्टेशन ।

२५६ जोधपुर स्टेशन।

१७६ ऌनीजक्ञन । मर्त्ता रोड जक्शन से १०३ मील उत्तर, कुछ पश्चिम, वीकानेर और छ्नी जक्शनसे ४४ मील पूर्व-दक्षिण मार-वाड जंक्शनका स्टेशन, और ६० मील पश्चिम पञ्चभद्राका स्टेशन है। (२) वांदीकुई से उत्तरकी ओर मील-प्रसिद्ध स्टेशन-३७ अलवर। ८३ रिवाडी जकुशन । ११८ चर्खी दादरी। १३५ भिवानो । १५७ हासी। १७२ हिसार। २७० भतिंडा जक्शन। ३२४ फिरोजपुर। ३४१ कसूर। ३५९ रायवंद जक्जन । रिवाड़ी जंक्शनसे । पूर्वीत्तर १९ मील फर्रस

नगर, ३२ मील गुरगोवा और ५२ मील दिली जंक्-शन है । और रायवंद जंक्-शनसे २४ मील उत्तर लाहीर है । (३) बांदीकुईसे पूर्व— मील-प्रसिद्ध स्टेशन- ६१ भरतपुर ।

७८ अछनेरा जंक्शन ।

९३ आगरा छावनी ।

९५ आगरा किछा ।

अछनेरांस २३ मीछ

उत्तर थोड़ा पश्चिम मथुरा

छावनीका स्टेशन है ।

भरतपुर से ६१ मील पश्चिम बांदाकुँ इं जंक्शन, और बांदीकुई जक्शन से ३७ मील उत्तर अलबर का स्टेंशन है, जिससे १ मील दूर शहर के प्रधान फाटक तक उत्तम सडक गई है। अलबर राजपूताने मे देशी राज्य की राजधानी एक छोटा शहर है, जिसमें कई उत्तम बाग, कई सराय, ५ जैनमिन्दिर और कई देवमिन्दिर है। एके और ठेलागाडी सवारी के लिये बहुत मिलती है।

इस साल की जन संख्या के समय अलवर मे ५२३९८ मनुष्य थे, (२८४६४ पुरुष और २३९३४ स्त्रियां) जिनमे ३७१२० हिन्दू १३९२६ मुसलमान ११८६ जैंन, १५७ फ़ुस्तान, ७ सिक्ख और २ पारसी थे। मनुष्य संख्या के अनुसार यह भारतवर्ष में ७५ वां और राजपूताने में ५ वां शहर है।

शहर ऊंची भूमि पर पहाडी किले के पादमूल के पास बसा है, जिसमे ५ प्रधान इमारते हैं—१ महाराज का महल, २ महाराज बख्तावरसिंह का समाधि मिन्दर, ३ जगन्नाथ जी का मिन्दर, ४ कचहरी का मकान और मालगुजारी का आफिस, और ५ तरंग सुलतान का पुराना मकवरा। स्टेशन से शहर मे प्रवेश करने पर दिहें अर्थात् पूर्व को जाती हुई १४० गज लम्बी एक चौडी सडक मिलती है, जिसके दोनो बगलों पर प्रायः एकही तरह की दुकाने है। इनके आगे के ओसारे टीन से छाए गए है। सडक के पूर्व छोर पर करीब २०० गज लम्बा और इतनाही चौडा एक चोक है, जिसके चारों बगलों पर मकानों के आगे ओसारे और चारों ओर ४ फाटक है। यहां चावल इत्यादि अनेक प्रकार के गल्ले बिकते है। चौकसे पूर्व महाराजकी बनवाई हुई पक्की मुड़ेरेदार बड़ी सराय है जिसके चारों बगलोंपर करीब १०० कोठरी है, जिनके आगे महराबदार ओसारे लगे है। ठीकेदारसे किराये पर एक कोठरी लेकर उसमें टिका था। महाराजकी शहरकी अश्वशालामे मैने विविध प्रकार के २०० घोडे देखे।

प्रधान फाटकसे सीधे उत्तर एक सड़क गई है, उससे आंग जाकर बाएं घूमने पर प्रधान चौकका फाटक मिलता है, जिसके पास पीतलकी ३ तीन तोपे रक्खी है । उससे आंग चौककी ४ सड़कोंका मेल है, जहां एक बहुत छोटा बंगला है । पूर्व और दक्षिणकी सड़कें करीब चार चार सौ गज, और पश्चिम और उत्तरकी सड़कें करीब दो दो सौ गज लम्बी है । संपूर्ण सड़क पत्थरके तखतोंसे पाटी हुई हैं । इनके बगलो पर हर तरहकी वस्तुओंकी दुकोंन और प्रत्येक छोरोंपर एक एक फाटक है ।

राजमहल-पश्चिमकी सड़कके पश्चिमी छोरके पास जगन्नाथजीका सुन्दर मिद्दर है,जिससे साजमहल-पश्चिमकी सड़कके पश्चिमी छोरके पास जगन्नाथजीका सुन्दर मिद्दर है,जिससे आगे जाने पर चौ मंजिला पंच मंजिला राजमहल मिल्र जाता है, जिसके हातेमें आफताबीनामक एक सुन्दर इमारत है। द्वीर कमरा ७० कीट लम्बा है, जिसमे मांबुलके सुन्दर स्तम्भ लगे हैं। सागर तालावकी ओर उत्तम शीगमहल बना है। मलहमें एक मेहरावदार पुस्तकालय है, जिसमें हाथकी लिखी हुई बहुत पुस्तके और किताब रक्खी हुई है। तोशाखानेमें बहुमूल्य जवाहिरात रक्खे हुए हैं। महलका मुख्य फाटक पूर्व और जनाना फाटक पश्चिम अर्थात् तालावकी ओर है। महलके उत्तर और दक्षिण सुन्दर वाटिका लगी है। हथियारखानेमें उत्तम उत्तम रत्न जडे हुए तलवारे और दूसरे हथियार एक व हैं। ५० तलवारे में सोनेकी मूठ लगी है। वानीसिहके हथियारोंको बड़े कदके आदमी वाध सकते है। उसके बख्तर, वरलीके नोक, और तलवारमें बड़े बड़े हीरे जडे है। पारसका वनाहुआ सोलहवी सदीका एक बख्तर और एक टोप है, जिसको ७ कीट ऊंचा आदमी पहन सकता है।

सागर नामक तालाव-पहाडके पूर्व बगलके नीचे राजमहलके पश्चिम करीव १५० गज लम्बा और १०० गज चौडा पत्थरसे बना हुआ सागर तालाव है। चारो तरफ़ नीचेसे अपरतक सीढ़ियां बनी है। पूर्व और पश्चिम चार चार और उत्तर और दक्षिण दो दो खेडे पुक्ते हैं जिनके नीचे ओसारे बने है। पहाड़ीके बगल पर तालाबके पश्चिम कई कोठरियां और कई एक देवमन्दिर है।

वखतावरासिहकी छत्तरी-सागर तालावके फर्श-पर वहुत सुन्दर दो मजिली छत्तरी अर्थात् समाधि-मन्दिर है। इसके नीचे चारो ओर ओसारे और ऊपरकी मजिलमे उत्तम मार्चु- लके ९६ स्तम लगा हुआ मनोहर मन्दिर है। इसके भीतर वारहदरी मकान है, जिसके चार्रों कोनो पर चार चार, और चारो वगलो पर दो दो जगह जोडे खमे लगे है। वारहदरीके वाहरी चारो कोनोके निकट तीन तीन जगह चार चार और चारों वगलो पर दो दो जगह जोड़े खमे हैं। वारहदरीमें अलवरके महाराज वखतावरसिहका सुन्दर समाधि-स्थान बना है।

किला-१२०० फीट ऊचे गावदुमी चट्टानके सिरे पर किला है। वेडील पत्थरकी सीिंदियोकी खडी चढाई है। १५० फीटकी ऊचाई पर एक झोपड़ी है, जहांसे खड़ी चढ़ाई आरंभ होती है। इससे आगे गाजीमईनामक स्थानमें दूसरा झोपड़ा है, जहांसे चलने पर ४० मिनटमें किलेका फाटक मिलता है। किलेमें १२ फिट लबी तोप पड़ी है और 'छोटें छोटे दो तीन कमरे है। किलेमें देखने योग्य कोई वस्तु नहीं है, परन्तु ऊपरसे घाटी और पहाडियोका उत्तम दृश्य देखनेमें आता है। ऊपर जानेके लिये झपान मिल सकता है। कहा जाता है कि निकुम्भ राजपृतोने इस किलेको वनवायाथा।

हाथी गाडी--गहरके एक मकानमे वानीसिहकी वनवाई हुई दो मजिली हाथी-गाडी रक्खी है, जो दशहरेके दिन काममे लाई जाती है। इस पर ५० मनुष्य वैठ सकते है। ४ हाथी इसको खींचते है।

कंपनीवाग—रेलवे स्टेशन और शहरके बीचमे महाराजका कंपनीवागनामक एत्तम उद्यान है, जिसमे जगह जगह सड़के बनवाई गई है । कई नकली पहाड पर फूल लगाए गए है।

वागमे शिमला नामक मनोहर और विचित्र वंगला है, जिसमे पौधे और फूलोंकी वेल लगी हैं। करीव १५• गज लम्बी और १०० गज चौडी सरोवरके समान गहरी भूमि है। निचे उत्तरनेको चारो वगलो पर मध्यमे सीढ़ियां है। चारो ओर पानीका एक एक पक नल है। इस गतिके मध्यमे लोहेका जाल तथा जालीदार टीनसे छाया हुआ फूल पाँथेका एक सुन्दर वंगला है, जिसके मध्यसे चारो ओर ४ सड़क निकली है, जिनके छोरो पर ४ फाटक है। शेप जगहों पर गमलोमें और पृथ्वी पर पौधे और फूलोंके छोटे वृक्ष लगे है, और गमलो में पौधे जमा कर छतकी कड़ियोमे लटकाए गए है। वंगलेमे जगह जगह पुतलियोंके शरीर से जलके फज्यारे गिरते है और जहां तहां अपरसे जल टपकता है। वंगलेके बाहर चारों ओर बाटिका और जगह जगह सड़के है। गहरी भूमिके अपर चारों ओर सड़क और उत्तर एक सूखा होज है।

साधारण वृत्तान्त-अलबरसे २ मील दक्षिण एक टीले पर ह्रंगरमहलनामक तीन महला मकान है, जिसमे समय समय पर महाराज रहते है। शहरसे १ के मील दूर रेजीडें-सी है। एक अंगरेजी अफसरके अधीन महाराजकी ८०० फीज रहती है। शहरसे एक मील उत्तर जेलखाना और २ मील दक्षिण तोपखाना ह। वहांसे फिरने पर एक मीलके अंतरपर प्रतापसिहकी छत्तरी, पानीका झरना, सीताराम, शिव और कर्णके मिन्द्र और प्रतापसिहकी रानीकी (जो सती होगई थी) एक छोटी छत्तरी मिलती है। शहरसे ९ मील दक्षिण-पश्चिम एक झील है, जिससे शहरमे और इसके आस पास पानी आता है।

शहरसे १४ मील तालवृक्षका कुण्ड है । भूमिसे जल निकल कर ३ कुण्डोमे गिरनेके उपरांत वाहर निकला करता है । वहां स्नानके लिये वहुत यात्री जाते है ।

अलवर राज्य-अलवर राज्य राजपूताना एजेसी और हिन्दुस्तानकी गुनर्नमेटके पोलिटि-कल सुपरिटेडेंसके अधीन है। इसके उत्तर गुरगांव जिला, नाभा राज्यका वावल परगना और जयपुर राज्यका कोट कासिम परगना, पूर्व भरतपुर राज्य और मुरगांव जिला और दक्षिण और पश्चिम जयपुर राज्य है। राज्यका क्षेत्रफल ३०२४ वर्गमील ह। चट्टानी पहाड़ियोके समानांतर सिलसिले उत्तर और दक्षिण को गए है। पहाडियोमे स्लेट, काला उजला और पिक मार्चुल, लालगेरू, लोहा तांवा सीसा, सज्जी वहुत होती है। आधे से अधिक देश में खेती होती हैं। मुसलमाना में मेओ जाति अधिक है जो कहते है कि हम लोग राजपूत थे। इनके शामदेवता वहीं है, जो हिन्दुओं के हैं। वे लोग मुसलमानों के तिहवारों के अतिरिक्त हिन्दुओं के कई तिहवार मानते हैं । लोहा, कागज, मध्यम दरजे का शीशा यहांकी प्रधान दस्तकारी है । राज्य में ३ अस्पताल और कई एक स्कूल हे, जिनमें लडिकियों के ४ है । इस वर्ष की मनुष्य-गणना के समय राज्य में ७६९०८० मनुष्य थे । अलवर राज्य में राजगढ़ वड़ी वस्ती हैं, जिसमे इस साल की जन संख्या के समय १०३०२ मनुष्य थे। सन १८८१ की मनुष्य गणना के समय राज्य में ६८२९२६ मनुष्य ये अर्थात् ५२६११५ हिन्दू, १५१७२७मुसलमान, ४९९४ जैन और ९० क्रस्तान । हिन्दू और जैनो म ७५९६५ त्राह्मण, ६९२०१ चमार, ५०९४२ अहीर, ४२२१२ वनिया, ३९८२६ गूजर, ३८१६४ मीना, २७७२५ जाट, २६८८९ राजपूत थे। राज्य से लगभग २६ लाख रुपया मालगुजारी आती है।

इतिहास-गहले यहां जयपुर और भरतपुर के अवीन छोटे छोटे हुकूमत करनेवाले थे। सन १७७५ ईस्त्री के लगभग प्रतापसिंह वर्तमान राज्य के दक्षिणी भाग के (जो राज्य का आधा हिस्सा है) स्वतंत्र राजा वनगए। सन १७७६ ई॰ में उन्होंने भरतपुरवालों से अलवर और इसके किले को लेलिया। प्रतापसिंह के पश्चात् उनके गोद लिये हुए लडके नख- तावरसिंह अलवर के राजा-हुए, जिन्होंने सन १८०३-१८०६ ई० में महाराष्ट्रों की लड़ाई के समय अंगरेजों से परस्पर सहायता करने की संधि की । अङ्गरेजों की सहायता से उन्होंने वर्तमान राज्य के उत्तरी भाग को पाया, जिससे राज्य की मालगुजारी ७ लाख से १० लाख होगई। वखतावरसिंह के पश्चान् वानीसिंह और वानीसिंह के पीछे सहदवनसिंह राजा हुए। जिनके पीछे से १८७४ ई० में वर्तमान महाराज सर्वाई सर मङ्गलसिंह बहादुर जी०सी० एस० आई० अलवर नरेश हुए। महाराज ३२ वर्ष अवस्था के नरूका राजपूत है। राजकुमार जयसिंह ९ वर्ष के वालक है। अङ्गरेजी सर्कार की ओर से अलवर के राजाओं को १५ तोपों की सलामी मिलती है अलवर का सैनिक वल १८०० सवार, ४७५० पेदल, १० मैदान की और २९० दूसरी तोपे और ३६९ गोलन्दाज है।

### जयपुर ।

वाडीकुई जक्शन से ५६ मील पश्चिम (आगरा से १५१ मील) जयपुर का स्टेशन है। जयपुर राजपूताने में एक प्रख्यात देशी राज्य की राजधानी भारत के अत्युत्तम शहरों में से एक और राजपूताने के संपूर्ण शहरों से उत्तम शहर है। यह २६ अश ५० कला उत्तर अक्षाश और ७५ अश ५२ कला पूर्व देशातर में स्थित है। स्टेशन से थोडी दूर एक धर्मशान ला है। उसकी कोठरियों में जजीर न थी इसिलयें मैं उसके निकट किरायें के मकान में टिका था।

इस साल की मनुन्य गणना के समय जयपुर मे १५८९०५ मनुष्य थे, अर्थात् ८४०९५-पुरुप और ७४८१० स्त्रिया । जिनमे १०९८६१ हिन्दू, ३८९५३ मुसलमान, ९७८० जैन, २४४ कृस्तान, ६४ सिक्त्य, २ पारसी, और १ अन्य थे । मनुष्य सल्या के अनुसार यह भारतवर्ष मे सत्रहवां और राजपूताने मे पहला शहर है ।

दक्षिण के अतिरिक्त शहर के ३ ओर पहाडिया है जिन पर क्रिले वने है। शहरके समीप ही पश्चिमोत्तर पहाडी के सिलसिले के अंत मे नाहरगढ पहाडी किला है। सिलसिले का चेहरा दक्षिण अर्थात् शहर की ओर दुर्गम और उत्तर आस्वेर की तरफ ढालुवा है।

शहर के चारों ओर आसत २० फीट ऊंचा और ९ फीट मोटा सुन्दर शहरपनाह है, जिस पर वैठ कर गोली चलाने के लिये भवारिया बनी है। शहरपनाह में ७ फाटक है। पूर्व सूर्य्यपोल, पश्चिम चांदपोल, उत्तर आंवेर द्वींजा और गंगापोल और दक्षिण किसुनपोल, संगानेर द्वींजा और घाट द्वींजे है। इनके अतिरिक्त ७ खिडिकियां भी है। शहर की लम्बाई पूर्वसे पश्चिम तक २ मील से कुछ अधिक और चौडाई लगभग १। मील है।

यहाकी सड़के चौडाई और दुरुस्तगीके लिये प्रसिद्ध है शहरके मन्यमे पिश्चमसे पूर्वको एक सड़क गई है, जिसको काटती हुई मध्यके समानान्तरमे दो जगह दो सड़के दक्षिणसे उत्तर चली गई है। इस प्रकारसे शहरके चौकोने ६ हिस्से वन गए है। प्रधान सडक दोनो बगलोके फुटपाथके सहित पत्थरसे पाटी हुई १११ फीट चौडी है, दूसरे दरजेकी सड़क ५५ फीट और तीसरे दरजेवाली सडक २७॥ फीट चौड़ी है। शहरके मध्यमे प्रधान सड़क पर मानिक चौक है, जिसके दक्षिण जौहरी वाजार सड़क, उत्तर हवामहल वाजार सड़क, पूर्व रामंगज वाजारकी सडक और पश्चिम त्रियोलिया वाजार और चांदगोल वाजारकी सडके है।

सडकोके दोनों बगलोके संपूर्ण मकान एक रूप और एकही कदके वने है । उन पर एकही प्रकारका चित्र रंग है। जयपुरको गवर्नमेटके आज्ञानुसार मकानोके मालिकोंको इसी नियमके मकान वनाने पड़ते है। मकान ऐसे सुन्दर वने है, जिससे जयपुरके सौद्र्यका अनुभव होता है। भारतवर्षमे यह एकही शहर है, जिसमे एकही नकरो और एकही प्रकार के मकान बने है।

जयपुर प्रसिद्ध सीदागरी शहर है। देशी दस्तकारियोंका खास करके बहुत प्रकारके जवाहिरातोका और छापे हुए रंगदार कपड़ोका यह प्रधान स्थान है । इसमे ७ वड़ी कोठिय जेल और टकशाल है। टकशाल में सोनेकी मुहर, रुपए और तांबेके पैसे बनते हैं। सड़की पर गैसकी रोशनी होती है। शहरपनाहसे बाहर पोष्ट आफिस, टेलीग्राफ आफिस, और रेजी डेसी है। शहरसे ४ मील पश्चिम एक धारा है, जो चम्बल नदीमे जाकर गिरती है। उससे नलद्वारा शहरमे जल पहुँचाया जाता है। पंपींग स्टेशन और हीजें चांद्रपोल फाटकके करीव सामने है।

चैत्रमें रामनौर्माके उत्सवका बड़ा मेळा जयपुरमें होता है। उस समय जयपुरके राज--सामान देखनेमें आते है। मेलेमे दूर दूरसे सीदागर और देखनेवाले पहुंचते है।

राजमहल-शहरके क्षेत्रफलके सातव भागमें महाराजके महल, सुन्दर बाग और सुख विलासकी जमीने शहरके भीतर फैली है। वड़े महलका मध्यभाग अर्थीन् चन्द्रमहल ७ मंजिला है। दीवानखास श्रेत मार्बुलका बना है, जो उत्तम सादेपनके लिये हिन्दुस्तानमें क्रियालके लायक है। बाई ओर हालके मकान है, जिनमें महाराजके, उनके मुसाहिबोंके और जनाने कमरे है। विना महाराजका आज्ञाके महलके अंदर कोई जाने नहीं पाता।

अवजर वेटरी ( प्रहादिदर्शन स्थान ) चन्द्रमहलके पूर्व है । सर्वाई ( दूसरे ) जयसिहने वनारस, मथुरा, दिली, उज्जैन और जयपुरम अवजरवेटरियोंको वनवाया। उन सबसे यह वडी है । खुला हुआ आंगन आश्चर्य यंत्रोंसे पूर्ण है । यंत्रोका सुधार नहीं होता इनमें बहुतेरे बेकाम है ।

शाही अस्तवल अवजरवेटरीसे लगा हुआ है, उसके बाद शहरके प्रधान सड़कोमें स

एक के किनारे पर हवामहलनामक प्रसिद्ध इमारत है। महलके एक आंगनमें राज्यके छापेखानेका आफिस, घड़ीका चुर्ज और लड़ाईके सामान हैं। दीवान आमके पूर्व परेडकी भूमि है, उसके पीछे कानूनकी कवहरियां है। प्रधान दर्वाजेके पास राजा ईश्वरीसिहका बनवाया हुआ ईश्वरी मीनार खगेशूल है।

मेवमन्दिर-जयपुरमें गोविन्ददेवजी, मदनमोहनजी, गोपीनाथजी, गोकुलनाथजी, राधादामोदरजी, रामचन्द्रजी, विश्वश्वर शिव आदि देवताओंके सुन्दर मन्दिर है। महाराज मानसिंहने वृत्दावनमें गोविन्द्देवजीका मन्दिर सन १५९० ईस्वीमें बनवाया । जब औरंगजेब ने उसके तोड़नेका हुक्म दिया, तब मानसिह्के वंशवालोंने गोविन्द्देवजीकी मूर्तिको आंवेरमें लाकर रक्खा । सर्वाई जयसिंहके समय जयपुरके राजमहलके सम्मुख उत्तम मन्दिर बना-कर यह मूर्ति स्थापितकी गई । गोकुलनाथकी मूर्तिको वलमाचार्यंने यमुना तीर पाया था, जिसकी स्थापना गोंकुलमें की गई थी। यह मूर्ति जयपुरमें कव आई, सो जान नहीं पडता है । विश्वेश्वर शिवके उत्तम मन्दिरमें मार्बुळका बहुत काम है, आगेकी मार्बुळकी दीवारमे सुनहरा काम और उसके ४ बड़े ताकोंमें सुन्दर ४ देवमूर्तियां है । जगमोहनके दिहेने गणेशजी, बाएं कालभैरव और आगे नन्दीकी मृति है। तीना विशाल मृतियां वहुत छोटे छोटे मन्दिरोमे स्थापित है।

रामिनवास बाग-जयपुरके महाराज रामिसहके नामसे इसका नाम रामिनवास बाग है। यह भारतके सबसे उत्तम वानोंमे से एक है। वागका विस्तार ७० एकडमे है। यह ४ लाख रुपयेके खर्चसे बना है। इसमे प्रति वर्ष महाराजके २०००० रुपये खर्च पडते है।

वागमें सावन भादों नामक मनोहर विचित्र बगला है, जिसके भीतर सडकों वगलों में पौधे और फूलोंके छोटे वृक्ष लगे हैं। छोटे वगलोंमें पौधे जमा कर जगह जगह लटकाए गए है, और स्तमों पर जमाए गए है, जिन पर कलका पानी ऊपरसे टपकता है। बगलेंमें जगह जगह पत्थरके टुकडे रखकर नकली पर्वत बने हैं, जिनमेंसे झरनाके समान कलका पानी निकलता है।

वागके पूर्व भागमे चिडियाखाना है, जिसमे विविध प्रकारके पक्षी और वाघ, भाल, हरिन, बंदर आदि बहुतेरे बनजतु पाले गए हैं।

वागके पश्चिमोत्तर अर्छमेयोकी उत्तम प्रतिमा है। यह सन १८६९ से १८७२ तक हिन्दु-स्तानके गवर्नर जनरल और वाइसरायथे, जो १८७२ की फरवरीमें एडेमन टापूके एक खूनीके हाथसे मारे गए।

अजायवखाना—रामिनवास वागके एक भागमे एलवर्ट हाल नामक दो मजिली इमारत है, जिसकी नीव प्रिस आफ वेल्सने सन् १८७६ ई० मे दी और वह सन १८८० मे खुली हिसमे एक वडा द्वीर हाल और एक सुन्दर मिउजियम (अजायवखाना) है। द्वीर हालकी दीवारो पर भीतरी चारो ओर जयपुरके राजाओकी कमसे तस्वीरें खीची हुई है। तस्वीरोंक पास उनका नाम लिखा है। अजायवखाना भारतवर्षके प्रत्येक विभागोके हालकी मनोहर दस्तकारी और परिश्रमके कामो और पुराने समयकी प्रतिमा आदि नाना प्रकारकी चीजोकी रिमेसों (वचत) से भरा हुआ है। इसमें २२०० वर्षसे अधिककी एक स्रीकी लाइ, जो एखभीमें मिली, रक्खी हुई है।

अन्य इमारते—रामिनवास वागमें मेयो अस्पताल पत्थरसे वना हुआ है, जिसमे १५० रोगी रह सकते है। यहा घड़ीका एक वुर्ज है। रेलवे स्टेशनके मार्गमे सडकसे थोड़ा पश्चिम एक गिर्जा है। एक नई सुन्दर इमारतमे कारीगरीका स्कृत है, जिसमे धातु, मीना, करचोन वी आदिके कामोकी शिक्षा दी जाती है। दूसरे स्थान पर सस्कृत कालिज और एक स्थान पर वालिका-विद्यालय है। महाराजका कालिज कलकत्ता-विश्वविद्यालयके अधीन कर दिया गया है। जयपुरकी शिक्षा दूसरे राज्योंकी शिक्षाकी अपेक्षा अधिक उन्नति पर है। सन १८४९ ई० मे कालिज खुलनेके समय केवल ४० विद्यार्थीये, परन्तु सन १८८९-१८९० में प्रातृ दिन १००० विद्यार्थियोकी हाजिरी होतीयी।

्रशहरपनाहके वाहर पूर्वोत्तर एक वागमे राजाओकी छत्तरी है। वहा जाने पर पहले उत्तम मार्जुलसे वनी हुई सवाई जयसिहकी छत्तरी देख पडती है, जो वहाकी सब छत्तरियों से , सुन्दर है। यह , चौख्टे चबूतरे पर नकाशीदार २० स्तमोके ऊपर गुवजदार वनी है। जयसिंहकी छत्तरीसे दक्षिण-पूर्व उनके पुत्र माधवसिहकी छत्तरी है, जिससे पश्चिम माधवसि- हके पुत्र प्रतापसिंहकी छत्तरी है, जिसको मृत महाराज रामसिहने अलवरके उजले मार्जुलसे वनवाया।

ग्रहीता गद्दी-जयपुरसे १ के मीछ पूर्व आसपासके मैदानसे ३५० फीट उपर एक पहाड़ी पर सूर्यका मन्दिर है और चत्रुतरेके नीचे एक पवित्र झरनेका पानी गिरता है। इसी स्थान पर रामानुजसंप्रदायका प्रसिद्ध स्थान गिरुता गद्दी है।

आम्बेर-जयपुरसे लगभग ५ मील पृत्रोंत्तर पहाडी झीलके किनारे पर आम्बेर एक कसवा है, जो सन १७२८ ई० तक जयपुरकी राजधानीया और उत्तम इमारतोके लिये प्रसिद्ध है।

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय आम्बेरमें ५०३६ मनुष्य थे। अब तक आम्बेरके किलेमे केंद्रखाना है। और राज्यका खजाना रहता है। बिना महाराजकी आज्ञाके आम्बेरके पुराने महल देखनेका अधिकार किसी को नहीं है। पुराना महल एक वडी इमारत है, जिसका काम लगभग सन १६०० ई० मे राजा सानसिंहने आरम्भ किया था। पुराने महलसे ४०० फीट जपर पहाडी पर बड़ा किला है पहाड़ीके छोरके प्रास आम्बेर कसबेमे एक सुन्दर झील है।

एक वडे आंगनमें सीडियां द्वारा प्रवेश करने पर सुंदर दीवानआम मिलता है । इसमें खंभोंकी दोहरी कत्तार है। दीवानआमके दिहने कालीजीका एक लोटा मंदिरहै। एक ऊंचे स्थान पर सवाई जयसिहका खास कमराहै। एक सुन्दर फाटकसे वहां जाना होताहै। ऊपर जालीदार खिडिकियोंके साथ सुहागमन्दिरनामक लोटा मकान है। इसके वाद महलोंसे वेरा हुआ एक सटज और जीतल वाग है। यहां, मार्बुलका वहुत काम है। वागमें फज्वारे लगे है। वाएं जयमन्दिर (विजयका मन्दिर) है, जिसमें श्रेत पत्थरके चौंखंदे तखते जहे हुए है ज्ञानका कमरा मार्बुलका है। ऊपर यजमन्दिर है, जिसमें चमकीले प्रथर जहे हुए है। यशमन्दिरके खंभों और महरावोंमें नकाजीका सुन्दर काम है। पूर्वोत्तरके कोनेके समीप वालकानी है, जहांसे आम्बेर और मेदानका सुन्दर हज्य दखपड़ता है। दीवारके वाहर दूसरे जयसिहसे अधमके राजाओंकी कई एक लत्तरि है। जयमन्दिरके सामने सुखनिवास है। चन्दनकी लकड़ीके दरवाजेमें हाथी—दांत जड़ा है। खीरी फाटकके रास्तेके निकट विष्णुका सुन्दर मन्दिर है, जिसके दरवाजेमें हाथी—दांत जड़ा है। खीरी फाटकके रास्तेके निकट विष्णुका सुन्दर मन्दिर है, जिसके दरवाजेमें हाथी—दांत जड़ा है। खीरी फाटकके रास्तेके निकट विष्णुका सुन्दर मन्दिर है, जिसके दरवाजेमें हाथी का अधि से वहतेरे उज्जे जाते है।

संगानेर-जयपुरसे करीव ७ मील दक्षिण-पूर्व और संगानेर रेलवे स्टेशनसे ३ मील दूर सगानेर एक प्रसिद्ध वस्ती है। जयपुरसे रेजीडेसी और मोती इंगरी होकर संगानेर तक गाड़ीकी सड़क है। ६६ फीट ऊंचे ऊजड़ेहुए फाटकसे होकर संगानेरमे जाना होता है। दिने कल्यानजीका छोटा मन्दिर मिलता है। इसके पास ६ फीट ऊचा मार्बुलका स्तंभ है। यहां ऋहा, विप्यु, शिव और गणेशकी मूर्तियां है। वाएं ओर पुराने महलकी तवाहियां है। इससे उत्तर कुछ पूर्व ३ आंगनोके सहित बड़ा मन्दिर है।

जयपुर राज्य-यह राज्य राजपूतांनेक उत्तर भागमें है । इसके उत्तर वीकानेर, लोहारू, जंझर और पटियाला, पूर्व अलवर, भरतपुर और करोली, दक्षिण ग्वालियर, वृंदी, टोंक और मेवाड़, और पश्चिम किसुनगढ़, जोधपुर और वीकानेर राज्य है। राज्यका क्षेत्रफल १४४६५ मेवाड़, और पश्चिम किसुनगढ़, जोधपुर और वीकानेर राज्य है। राज्यका क्षेत्रफल १४४६५ वर्गमील है। महाराजको लगभग ६१ लाख रुपया मालगुजारी आती है। पहाड़ी, देश होने वर्गमील है। महाराजको लगभग ६१ लाख रुपया मालगुजारी आती है। पहाड़ी, देश होने पर भी इसका अधिकांश भाग समतल है। राज्यमें सब निद्योंसे वड़ी बनास नदी है। वानपर भी इसका अधिकांश माग समतल है। राज्यमें सब निद्योंसे वड़ी बनास नदी है। वानपर भी इसका अधिकांश वहती हुई, यसुनामें जा मिली है। साबी नदी उत्तर ओर वहती हो, जो जयपुर शहरसे २४ मील उत्तरसे निकली है। निमककी सांभर झील प्रख्यात है।

खेतड़ीके पडोसमे तांवाकी खान है। अलवरकी सीमाके पास रैवालोमें मोटे किसिमका भूरा मार्बुल और कोट पुतलीमें नीला मार्बुल निकलता है। राज्यमें नाहरगढ, रणयंभोर, आंबेर, अवागढ आदि बहुतेरे पहाडी किले है। यह राज्य ११ जिलोमें विभक्त है। जयपुर, देवास, जिकावती, तारावती, सांभर, हिंडउन, गगापुर, माया, मालपुर, माधवपुर और कोटे कासिम।

इस वर्षको मनुष्य-गणनांक समय जयपुर राज्यक जयपुर शहरमे १५८९०५, शिकार मे १९८९७, फतहपुरमे १६५८०, माववपुरमे१३९७२, हिडउनमे१२९९६, नवलगढमे १२५६७ सांभर मे १२३६२, झुझुन्मे १२२६७, रामगढमे १२१९७, उद्यपुरमे १०३६३, खडेलामें १००६७ मनुष्य थे। दूसरे १०००० से कम मनुष्योंके २३ कसवे है। पाटन, लालसोत, लक्ष्मणगढ, मालपुर, कोट पुतली, दोसा, तोडामीम, श्रीमाधवपुर, विसाऊ, चाकिन, वामनियावास, जिल्लू, गंगापुर, वासवा, वरथ, मडरा, तोडा, चिरवा, खेतड़ी, सिहाना, सूर्यगढ, गिजगढ, और आंबर।

इस वर्ष की मतुष्य गणना के समय जयपुर राज्य मे २८२४४८० मतुष्य थे, सन १८८१ मे २५३४३५७ मतुष्य थे, अर्थात् २३१५२१९ हिंदृ, १७०९०७ मुसलमान,४७६७२ जैन, ५५२ क्रस्तान, और ७पारसी । हिंदू और जैनों में ३५१००४ ब्राह्मण, २४२४७४ महाजन और विनया, २२७३३१ जाट, २२१५६५ मीना, २०९०९४ चमार, १७१६३२ गूजर,१२४३ ४५ राजपृत, ५४६६५ अहीर थे।

राज्य की प्रधान फीसल अन्न, जिला, कपास, पोस्ता, तेल के बीज और तबाक् है। और प्रधान दस्तकारी मार्बुल की मूर्तियां, और पत्थर की दूसरी चीजे, सोने पर मीनाकारी का काम, कती कपड़े इत्यादि है। राज्य मे बहुतेरे स्कूल हैं, जिनमे लड़िकयों के पढ़ने के लिये १२ स्कूलेहैं र

सैनिक वल ३५७८ सवार, ९५९९ पैदल, २१६ तोपो के साथ २९ किले ६५ तोपें और ७१६ गोल्दाज है।

जयपुर राजधानी से २४ मील दक्षिण पूर्व चतसू वस्ती मे वर्ष भर मे ८ मेले होते हैं- जिनमे से बहुतरों मे बहुत लोग आते हैं। राजधानी से लगभग ४२ मील दक्षिण मट्टी की दीवार स घरी हुई दींगी नामक वस्ती है, जिसमे कल्याण जी का प्रसिद्ध मेला वर्ष मे एक चार होता है, जिसमे लगभग १५००० यात्री आते हैं। हिड उन रोड रेलवे स्टेशन से सडक द्वारा ३५ मील और करौली राजवानी से १४ मील उत्तर जयपुर राज्य मे हिड वन कसवा है, जहा वर्ष मे एक मेला होता है, जिसमे लगभग १ लाख मनुष्य आते हैं। जयपुर शहर से लगभग ४३ मील उत्तर माधवपुर कमवा है, जहा ज्येष्ठ और आश्विन मास में मेला होता है। प्रति मेलो मे लगभग १२००० मनुष्य आते हैं।

इतिहास-जयपुर राजकुल कुशावह राजपूत है। (वारमीिक-रामाय ग-उत्तर कांड-१२१ वें सर्ग में लिखा है कि रामचन्द्र के पुत्र कुश के लिये विध्यपर्वत के तट पर कुशावती और लब के लिये श्रावस्ती नगरी वसाई गई)

क्षशावह वंश के सौरदेव ने ई० सन के दशेव शतक में नरवर राज्य में आकर राजपूता-ने के मीना छोगों को जीत धुधर राज्य की (जो अब जयपुर का राज्य है) प्रतिष्ठा की । उस समय माडी (रामगढ) उनकी राज धानी थी। सौरदेव के पुत्र दूछा राव ने सन ९६७ ई० में वर्तमान जयपुर से ३ मील पूर्व खो (गांव) के मीना राजा को परास्त कर वहां राजधानी नियत की। दूला राव के बाद छठवी पुरत में बिजुली जी राजा था, जिसके राज्य के समय आम्बेर राजधानी हुआ। ऑवर को मीना लोगों ने कायम किया था। सन ९६७ ई० तक वह शहर उन्नित पर था। सन १०३७ में राजपृतों ने उसको ले लिया। राजा प्रध्वीराज के परास्त होने पर विजुलीजों के पिता मुसलमानों के अधीन एक सेनापित थे। विजुली जी के पीले ११ वी पुरत में भगवानदास हुए जिन्हों ने अपने माई के पुत्र मानसिंह को गोदलिया था। मानसिंह अकवर वादशाह की सेना के स्वेदार बनाए गए। राजा मानसिंह के समय में राज्य के ऐश्वर्य की वृद्धि होने लगी और तब से ओम्बेर के राजाओं ने राव की पदनी छोड़कर राजा की पदनी पाई। राजामानसिंह के पुत्र कुमार जगतसिंह के पुत्र राजा (पिहला) जयसिंह अंबेर के राजसिंहासन पर वैठे। राजा भवसिंह के पुत्र राजा (पिहला) जयसिंह ने औरंगजेव के अधीन दक्षिण में अपना पराक्रम दिखाया। वादशाह ने उनको मिर जा राजा की पदनी दी। राजा जयसिंह अंत में दक्षिण के संप्राम में मोरे गए।

जयसिंह के पोता सवाई (दूसरा ) जयसिंह सन १६९९ में राजा हुए, जिन्हों ने सन १७२८ ई० में जयपुर शहर को नियत कर इसका नाम जयपुर रक्खा वादशाह फर्हखशेर ने जयपुर राज्य को छीन लिया था, तब सवाई जयसिह ने मारवाड की राज कन्या से विवाह कर उसके पिता की सहायता से अपने राज्य से मुसलमानी की भगा दिया और सांभर पर अधिकार करके मारवाड के राजा सिहत उसको बांट लिया । फर्रुखशेर के पश्चात् मुगले। की द्शा अधिक हीन हुई। भरतपुर के जाट स्वाधीन हो गए। उस समय सवाई जयसिंह ने उनके सदीर को केंद्र करके वदनीसहनामक एक जाट को भरतपुर का राजातिलक दे दिया। दिझी के वादशाह ने इस कार्य से प्रसन्न हो जयसिंह को सारमादाई राजाहाई हिन्दुस्थानकी पद्विसे सुशोभित किया । सन १७४३ में सवाई जयसिंहकी मृत्यु हुई । सवाई जयसिंहके राज्यके पश्चात् क्रमसे ४ राजाओंने स्वतंत्र शासन किया । सवाई प्रतापसिहके राज्यके समय मांचेरी (अलवर) स्वाधीन राज्य होगया और पिडारी सरदार अमीरखांने टोक राज्य नियत करके जयपुर राज्यका कुछ अंश अपने राज्यमे मिला लिया। सवाई जगतसिहके राज्यके समय सन १८०३ ईस्वीमे अंगरेजोंके साथ संधि होनेपर जयपुर करद और सित्र राज्य हुआ । सवाई रामसिहके राजसिंहासन होनेके १ दे वर्ष पीछे राज्यमें अशांति फेली । एसिस्टेट गवर्नर जनरल मिष्टर वेल्क साहव जयपुरमें आए, जो अन्या-यसे मारे गए। इस अपराधसे दीवान रामचन्द्रको फांसी हुई। और सिंगी युथाराम चुनारके किलेमें केद हुआ। सवाई रामसिहके राज्यके समय जयपुरके सौदर्यकी दृद्धि हुई। सन १८५७ के वल्नेके समय सवाई रामसिहने अंगरेजी सर्कारकी सहायताकी, इसिलिये उनकी सलामी २१ तोपोकी होगई।

सवाई रामिसह सन १८८० में निस्संतान मरगए, उसके उपरांत उनके वसीयतनामेके अनुसार वर्तमान जयपुर नरेश हिजहाईनेस सवाई सर माधवसिंह वहादुर जी० सी० एस॰ आई जयपुरके राज सिहासनपर वैठे, जिनका जन्म सन १८६१ ई० में हुआ था। जयपुरकी क्रिमिक वंशावली नीचे हैं:—

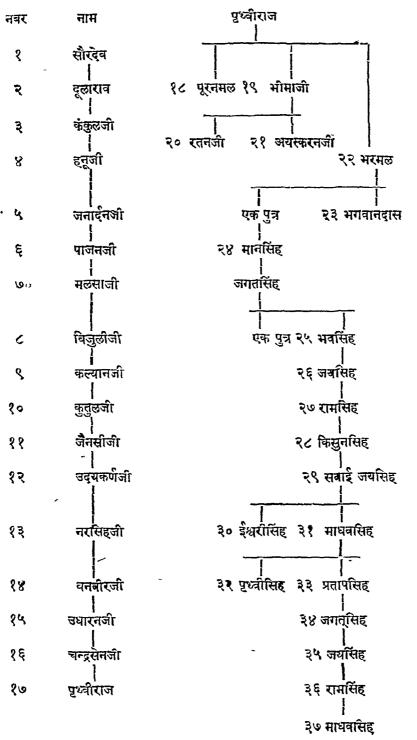

#### टोंक। - ′

जयपुरसे करीन ६५ मील दक्षिण जयपुरसे वृंदी जानेनाली सडक पर प्राय: दोनोंके वीचमे बनास नदीके दाहिने किनारेसे १ मील दक्षिण राजपूतानेम देशी राज्यकी राजधानी टोंक एक छोटा शहर है। यह २६ अंश १० कला ४२ विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश ५० कला ६ विकला पूर्व देशान्तरमे स्थित है। वहां रेलकी सड़क नहीं गई है। शहर दीनार से घरा हुआ है। घेरेके भीतर मट्टीका किला है। शहरमे नवावका महल, इनकी कचहरियां और कई एक उद्यान देखने योग्य वस्तु है।

इस सालकी जन-मंस्याके समय टांकमें ४६०६९ मनुष्यथे, अर्थान् २३२८९ पुरुष और २२७८० स्त्रियां । जिनमे २२५७९ हिन्दू, २१९२१ मुसलमान, १५५६ जॅन और १३ कृम्तानधे । मनुष्य-संस्याके अनुसार यह भारतवर्षमे ८६ वां और राजपूतानेमें ७ वां शहर हैं।

टोक राज्य टांक, हारावती ऑर टांक एजंसीके पोलिटिकंड सुपिरटेडेटके अधीन राजपृतानेमें यह देशी राज्य है। राजपृतानेमें केवल यही सुसलमानी राज्य है। राज्यका क्षेत्रफल २५०९ वर्गमील है और इसकी मालगुजारी लगभग १२ लाल रुपया आती है। इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय टांक राज्यमे ३७९३३० मनुष्य और सन १८८१ में ३३८०२९ मनुष्यथे, अर्थात् २९३७५७ हिन्दू, ३८५६१ सुसलमान, ५६९३ जैन और १८ कुम्नान। हिन्दू और जैनोमे ३४०२९ चमार, २०१६८ त्राह्मण, १९५०१ महाजन, १६८२५ राजपन, १६५६८ गूजर, १५७९८ मीना, १४५५३ जाट, १०५०१ अहीरथे। सुसलमानोमें १५५८३ पठान, १०५४९ सेल, २६९६ सेयद, ९१० मुगल और ८८२३ दूसरेथे। राज्यका मैनिक वल ५३६ सवार, २८८६ पेदल, ८ मैन्नकी और ४५ दूसरी तोषे और

इतिहास-बादशाह मुहम्मद गाजीके समय तालाखां घोनर देशसे आकर रुहेलखंडमें नें।करी करने लगा। एसके पुत्र ह्यातखांने कुछ जमीनको अपने कटजेमे किया। ह्यातखांका पुत्र अमीरखां सन १७९८ ई० मे जब २० वर्षका था, तब हुलकरके अधीन एक वड़ी सेनाका कमांडर हुआ। हुलकरने सन १८०६ में टोकका राज्य उसको देदिया। अमीरखाने सन १८०९ में ४०००० घोडसवार लेकर नागपुरके राजा पर चढाईकी फिरत समय उसकी सेनाने देशको लट्टी।

अंगरेजोंने सन १८१७ में पिडारियोंको द्वानेके लिये अमीरखांको ट्रोकका राज्य देकर सुलह कर लिया। अमीरखां सन १८३४ में मरगया। उसका पुत्र वजीर महम्मद्द्यां उत्तराधिकारी हुआ। सन १८६४ में उसके मरनेके उपरांत उसका पुत्र महम्मद अठीखां ट्रोककी गृहीपर वठा, जो लावांके ठाकुरकी सहायता करनेके अपराधमें सन १८६७ में तखतसे उतार दिया गया और उसका लड़का राजगृहीपर वठाया गया जो ट्रोकका वर्तमान मत्राव सर मुहम्मद इज्ञाहिम अलीखां बहादुर सेलात जंग जी० सी० एस० आई॰ ४२ वर्षकी अवस्थाका बोनर पठान है। ट्रोंकके नन्त्रावोंको अंगरेजी सरकारकी तरफसे१७ तोपांकी सलामी मिलती है।

## तेरहवाँ अध्याय।

#### ( राजपूतानामे ) सॉभर, देवयानी, वीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर । सॉभर ।

जयपुरसे ३५ मील ( वादीकुंई जरुगनसे ९१ मील ) पश्चिम कलेरा जेक्गन है, जिसस ४ मील पश्चिमोत्तर साभर स्टेगन है। सांभर झीलके पास जयपुरके राज्यमे साभर एक कसगा है। इस सालकी मनुष्य—गणनाके समय सांभरमे ८२८० हिन्दू, ३९११ सुसलमान, १५८ जैन और १३ कृस्तान कुल १२३६२ मनुष्य थे।

स्टेशनसे १ मील झील तक पक्की सडक है। चारी तरफका देश सूखा है, क्यों कि यह निमकदार चहानोसे बना है। जब वर्षा चट्टानोकी घोती है, तब निमक झीलमें चला जाता है वर्षाकालके पश्चान् यह झील पूर्वसे पश्चिम तक २१ मील लम्बी और उत्तरसे दक्षिण तक औसत ५ मील चौं इती है। किनारे से १ मील भीतर तक इसकी गहराई केवल २ दे फीट है। झीलके पूर्व और उत्तर किनारे। पर निमकका काम होता है। प्रतिवर्ष झीलसे औसत ३०००० से ४०००० टन तक निमक निकलता है। करीब एक मन निमक इकट्टा करने और निकालने में जे आना खर्च पड़ता है। सतहवीं सदीसे सन १८७० ई० तक निमकका काम जयपुर और जोधपुरके अखितयारमे था, पश्चान् अंगरेजी गवर्नमेटने इसका ठीका लेलिया जो दोनो राजाबोको प्रतिवर्ष सत्रह अठारह लाल रुपया देती है।

साभरके निकट वरहनामे दादृपन्थी सम्प्रदायका मुख्य स्थान है, जहा दादृजीका देहान्त हुआ था। इस सम्प्रदायका वृत्तांत-निरानामे देखी।

## देवयानी।

सांभर वस्तीसे २ मील देवयानी नामक स्थान है । शुकाचार्यकी पुत्री और राजा ययातिकी स्त्री देवयानीके नामसे इस स्थानका यह नाम पड़ा है। यहा एक सरीवरके समीप कई छोटे सन्दिर है, जिनमे शुकाचार्य, देवयानी आदिकी मूर्तिया स्थापित है।

उसी स्थानपर वृपपर्वा दैत्यकी कन्या शर्मिटाने देवयानीको कृपमे डालिदिया था । राजा ययातिने उसको कृपसे निकाला, इसलिये राजाका विवाह देवयानीसे हुआ ।

यहां वैशाखकी पूर्णिमाको एक मेला होता है, जिसमे राजपृतानेके अनेक स्थानोसे वहुत यात्री आते है।

सक्षित प्राचीन कथा-महाभारत-(आदि पर्व ७८ वां अध्याय ) जुकाचाँयकी कन्या देवयानी और देत्यराज वृपपर्वाकी पुत्री शिमष्टाअन्य कन्याओं सिहत एक वनमें जलकीड़ा कर रही थीं। इन्द्रने वायु रूप होकर उनके वस्त्रोकों एक वृसरेसे मिला दिया। शिभेष्टाने वस्त्रोकी मिलावट न जानकर देवयानीका वस्त्र लेलिया। देवयानी बोली कि हे असुरपुत्री । तुम शिष्या होकर क्यों मेरा वस्त्र ले रही हो, तुममें शिष्टाचार नहीं है। शिमेष्टाने देवयानीकों वस्त्रेक लिये वडी आसक्त देख उसको वहुत दुव्चन कहा और उसको एक कृपमें डाल वह अपने गृहको चली गई।

राजा नहुषके पुत्र राजा ययाति मृगयाके लिये इस वनमें आए थे, उन्होंने घोडोंके वहुंत थक जानेपर जल दूँढते हुए एक सूखा कूर पाया और जब देखा कि कूपेंग एक कन्या रो रही है, तब उसको कूपसे निकाला। राजा ययातिने उसी क्षण अपने नगरको प्रस्थान क्रिया देवयानीने अपने पिता के पास यह संदेसा भेजा। शुक्राचार्य वहां आए।

(८० वां अध्याय) गुजाचार्यने वृषपर्वाके समीप जांकर उससे छहा कि से तुनके अव त्याग दूंगा। दृत्यराजने कहा कि आप सुझपर प्रसन्न होइए। आपके बिना सेरी कोई दूसरी गति नहीं है। गुज्जने कहा कि देवयानीको प्रसन्न करो। वृषपर्वाने देवयानीसे कहा कि जो तुन्हारी कामना हो, सो कहो उसे में पूर्ण करूंगा। देवयानी वोडी कि में चाहती हूं कि सहस्र कन्या-ऑके साथ बामिटा मेरी दासी दने। बामिटा अपनी दासियों सहित देवयानोकी दासी वनी।

(८१ वां अच्याय) वहुत दिनोंके पश्चान् देवयानी पूर्व कथित वनमे खेलने गई जाँर सहस्र दासी और शिमप्राके सिहत धूमने लगी। इसी समय राजा ययाति मृगयाके लिये फिर वहां आ पहुंचे और बोले :िक तुम कीन हो। परस्पर वात होने पर देवयानी पूर्व वृत्तांतको जानकर राजासे वोली कि आपहींने पहिले मेरा पाणित्रहण किया है, इससे में आपको अपना पित वनाकंगी। ऐसा कह उसने गुक्राचार्यसे अपना मनोरय कह सुनाय। गुक्रकी आज्ञासे राजा ययातिने शास्त्रोक विधिके अनुसार देवयानीसे विवाह किया और गुक्रसे २००० दासी और शिमप्रा सिहत देवयानीको शाप कर वह निज राजधानीको चले गए इत्यादि।

( देवयानी और ययाति की यह कथा मत्स्यपुराण के २४ वे अध्याय और श्रीमद्रागण्ड नवम स्वन्ध के १८ वे अध्याय में भी है )

बीकानेर।

फलेरा जंक्ज़न से १९ मील पश्चिमोत्तर राजपूताना मालवा वेच का खतनी स्टेशन कुवामन रोड हैं, जिससे ७३ मील पश्चिम थोडा दक्षिण जोवपुर बीकानेर रेलवे पर भर्ता रोड जंक्ज़नहैं। भर्तारोड से १०३ मील उत्तर कुछ पश्चिम बीकानेर का रेलवे स्टेशन है।

बीकानेर राजपूताने में एक प्रसिद्ध देशी राज्य की राजधानी ऊंची पथरीली भूमि पर कैंगूरेदार पत्थर की शहरपनाह के भीतर एक छोटा शहर है। यह २८ अंश उत्तर अश्लोश और ७३ अंश २२ कहा पूर्व देशोंतर में स्थित है शहर दीवारकी ३ के मील लक्बी. ६ फीट मोटी और १५ से ३० फीट तक ऊंची है। इस में ५ फाटक बने हैं और इसके ३ वनलों पर खाई हैं। शहरमें बहुतेरे सुन्दर मकान है, जिनके आगे नकाशीदार लाल बालदार परुर पर खाई हैं। गहरमें बहुतेरे सुन्दर मकान है, जिनके आगे नकाशीदार लाल बालदार परुर के काम है। मकान तंन और मेली निल्यों मेहै। नीचे दरजे के मकान लाल मही से रंगे हुएहैं।

इस वर्षकी सनुष्य गणना के समय वीकानेर शहर मे५६२५२मनुष्य थे। (२०८९६ पुरुष और २८३५६ स्त्रियां) इनमें ४१००८ हिन्दू, १०४९० मुसलमान, ५६८६ केन,४२ सिक्ख; १० क्रस्तान, और ९ पारसी थे। मनुष्य-संख्या के अनुसार यह भारतवर्ष ने ६० वां और राजपूताने में ४ था शहर है।

वीकानेर का किला, जिसमें महाराज का महल है जहर के कीट फाटक से ३०० गज दूर है। किले के चारों ओर की खाई सिरे के पास ३० फीट चौड़ी और २० या २५ फीट गहरी है। राजा रायसिंह ने सम्बन् १६४५ (सन १५८८ ई०) में इस किले को दनवाया। बीकाराव का बनवाया हुआ होटा किला शहर की दीवार के वाहर दक्षिण ओर ऊंची चट्टानी भूमि पर है, जिसके भीतर बोकाराव और उनके उत्तराधिकारियों के अनेक समाधि मन्दिर है। महाराज के महल का चेरा १०७८ गज है, जिसमें २ फाटक लगे हैं। महाराज का महल पुरानी चाल का बहुत सुन्दर है। बीकानेर में ४१ कूप हैं। गहर के बाहर का अर्क सागर नामक कूप राज्य के सब कूपों से उत्तम है। बीकानेर के कूपों में ३०० या ४०० फीट नीचे पानीहै। शहर में १३ मन्दिर, १४ मसजिद और ७ जैनोके मठहे। "ड़गरासिंह कालेज" में अगरेजी पढाई जाती है।

शहर से ३ मील पूर्व वीकानेर का तालाव है, जिसके चारो ओर कल्यान सिहसे रतनासिह तक १२ राजाओं के गुवजदार समाधि मन्दिर है, जिनमें से कई एक उत्तम इमारत है। सबो मे स्तम्भ लगे है। तालाव से थोडी दूर एक महल है। कभी कभी राजा और उनकी सियां देवी कुंड मे पूजा करने के लिये आकर इसमे टिकती हैं। देवी कुडपर वीकानर के राजकुमारो का मुंडन होता है।

त्रीकानेर राज्य-बीकानेर राजपूताने के पोलिटिकल एजेट और गर्बर्नर जनरल के एजेटकें पोलिटिकल सुपरिटेडेटके अथीन राजपूतानेमें देशी राज्य है इसके पश्चिमोत्तर वहावलपुर राज्य; पूर्वोत्तर पंजावमें सिरसा और हिसार अगरेजी जिले, पूर्व जयपुर राज्य और दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम जोधपुर और जैसलमेर राज्य है।

राज्यका आनुमानिक क्षेत्रफल २२३४४ वर्गमील है। मनुष्य-सख्या इस वर्षकी मनुष्य गणनाके समय ८३१२१० और सन ११८१ में ५०९०८१ थीं, जिनमें ४३६१९० हिन्दू-५०८७४ मुसलमान, २१९४३ जैन, और १४ कृस्तान ६ कसवे और १७३३ गांवोमें वसे थे। हिन्दू और जैनोंमें ५५८१६ ब्राह्मण, ४९९०७ विनयां ओर ४१६९६ राजपृत थे। यह राज्य राजपृतानेके देशी राज्योमें क्षेत्रफलके अनुसार दूसरा और मनुष्य-सख्याके अनुसार चौथा है। इस राज्यमें चुरू (जनसंख्या १४०१४) और रतनगढ (जनसंख्या १०५३६) वड़े कसवे और मुजनगढ भटनेर इत्यादि छीटे कसवे है। राज्यकी मालगुजारी लगभग१८००००० रुपया है राज्यके दक्षिण आर पूर्वोत्तरके अधिक भाग मारवाड और जयपुरके उत्तर भागको जामिल करते हुए वागर नामक वड़े वालुदार देशका हिस्सा वनते है। पश्चिमोत्तर और उत्तरका भाग भारतवर्षके वढ़े मरुस्थलके भीतर है। राज्यमें जयपुर और जोयपुरकी सीमान्ओपर चट्टानी पहाडियां है, जो मेटानके सतहसे ५०० फीटसे अधिक ऊची नहीं है। वीकानेर शहरसे दक्षिण-पश्चिम जैसलमेरकी सीमातक सख्त और पत्थरीला देश है, लेकिन देशके बड़े भागोमें २० फीटसे १०० फीट तक उत्ती वालुकी पहाड़ियां है। वस्ती दुरद्रप्पर है। यद्यपि यास और जगली झाड़ियां जगह जगह वहुत हैं, परन्तु देशका आकार उदास और उजाड है। चद्र कसवोंके निकट दक्ष वेरके लगाए गएहै। वर्षाक्रले देश वासोसे हरा भरा हो जाता है।

वीकानेर राज्यमे कोई नदी या धारा नहीं है। वर्षा के समय कभी कभी शेखावाटी से राज्यकी पूर्वी सीमा पर एक नाला वहता है, जो तुरंतही वाल्रमे गुप्तहों जाता है। वीकानेर राजधानी से लगभग २० मील दक्षिण-पश्चिम मीठे पानीकी गजनर नामक झील है, जहां मैदानमे मनोहर महल और वाग वने हैं। झील चेचारा और जंगल है। उससे १२ मील आगे जैसलमेरको और एक पवित्र स्थान पर मीठे पानीकी झील है, जिसके किनारे पर कई घाट बने हैं। सुजनगढ जिलेमे ६ मील लंबी २ मील चौडी और बहुत कम गहरी, जो

गर्सीके पहिलेही सूख जाती है, निमककी झील है। निमककी दूसरी झील वीकानेरसे करीब ४० मील पूर्वोत्तर है। इन झीलोका निमक अच्छा नहीं होता। सांभर निमकसे इसका मूल्य आधा है। शहरके प्रायः सब कूप ३०० फीटसे अधिक गहरे है, परंतु १० वा १२ मील उत्तर या पूर्वोत्तर सतहसे २० फीटके भीतर पानी मिलता है । देशके लींग वर्षाके पानी पर अधिक भरोसा रखते है। पोखरो और कुण्डोमे वे वर्षाका पानी रखते है। वीकानेर और नागौड़के रास्तेमें नोखाके पास ४०० फीट गहरा ३ र् फीट व्यासका एक कूप है। गर्म ऋतुओं मे पानीकी बड़ी तंगी हो जाती है। सदींके दिनोमें अधिक सदी होती है। गरमीमें बड़ी गरमी पड़ती है । बहुधा वाळ्का भारी तूकान हुआ करता है । राज्यके बहुतेरे भागोंमें, खासकर बीकानेर शहर और सुजनगढ़ कसवेके पड़ोसमें चूना बहुत होता है। ३० मील पूर्वेत्तर खारीमे और बीकानेरके पश्चिम खानसे लाल बालुदार पत्थर ानेकलता है। ३० मील दक्षिण-पश्चिम बहुत सज्जी निकाली जाती है, जो सांबुन और कपड़े रंगनेके काममे आती है। शहरसे ७० मील पूर्व सुजनगढ़ जिलेमे विडासरके निकट पहले एक पहाड़ीसे तांवा निकाला जाताथा, परंतु बहुतेरे वंपासे खानमे काम नहीं होता है। राज्यका मुख्य फिसल बाजड़ा और मोठ है। तरबूजा और ककड़ीभी होती है। यहाँके पालतू पशु भारतवर्षके दूसरे भागोंके पशुओसे अधिक अच्छे होते हैं. मेवसी और भैसे प्रसिद्ध हैं और घोड़े मज़बृत होते हैं। निवासियोंका प्रधान धन जानवरोके झुड है। प्रधान दस्तकारी ऊनी बनावट और कंवल है । ऊन, सोडा, सजी, गहा, चमडेकी मसक हाथीदांतकी चूड़ी आदि चीज दूसरे देशोंमे भेजी जाती है और राजपूतानेमें अधिक खर्च होती है।

इतिहास-त्रीकानेरका राजकुल राठीर राजपृत है । जोधपुरके वसानेत्राले जोधरावका लठवं पुत्र बीकारावने, जिसका जन्म सन १४३९ ई० मे था, वीकानेरको वसाकर अपनी राजधानी वनाई। सन १८०८ ई० मे वीकानेरके महाराज सूरतिसहसे अंगरेजी गवर्नमेटका प्रथम संबंध हुआ। सन १८१८ मे जब पिडारी देशको ल्रुटतेथे, तब अंगरेजी फौजोने राजिवहोि हियोको हटाया। अगरेजोने ११ किलोको लीनकर महाराजको देदिया। महाराज सूरतिसह सन १८१८ मे मर गए और रतनिसह उत्तराधिकार हुए। सन १८४५ और १८४८ की सिक्खोकी दोनो लड़ाइयों महाराजने अगरेजोकी सहायताकी और सन १८५७ के बलवेक समय महाराज सरदारिनहने फीज हारा अगरेजीकी सहायताकी और सन १८५७ के बलवेक समय महाराज सरदारिनहने फीज हारा अगरेजी गवर्नमेटकी सहायताकी, इसके बदलेमे महाराजको ४१ गांव भिले। बीकानेरके वर्तमान महाराज गंगासिह वहादुर ११ वर्ष अवस्थाके दत्तक पुत्र है। यहांके राजाओंको अंगरेजीगवर्नमेंटकी ओरसे १७ तोपोकी सलामी मिलती है। राज्यका फीजी वल ९६० सवार, १७०० पेदल, २४ मैदानकी और ५६ दूसरी तोषे और १८० गोलंदाज है।

जोधपुर्।

भर्ता रोड जंक्शनसे पश्चिम दक्षिण ६३ मील जोधपुर महलका स्टेशन और ६४ मील जोधपुर का स्टेशन है।

जोधपुर राजपूतानेके मारवाड़ प्रदेशके देशी राज्यकी प्रसिद्ध राजधानी (२३ अंश १७ कला उत्तर अक्षांश और ७३ अंश ४ कला पूर्व देशांतर में ) एक छोटा शहर है। यहां चीफा और पोलिटिकल एजेंट रहते है।

इस सालकी जन-संस्थाके समय जोधपुरमे ६१८४९ मनुष्यथे, अर्थात् ३१५०६ पुरुष और ३०१४३ स्त्रिया । जिनमे ४३००८ हिन्दू, १३६७६ मुसलमान, ५०४० जैन, ११३ कृस्तान, ९ यहूदी और ३ वौद्धथे । मनुष्य-सल्याके अनुसार यह भारतवर्षमे ५८ वां और राजपृतानेमे तीसरा शहर है ।

वाल्दार पत्थरकी पहाडियोका सिलसिला पूर्व और पश्चिमको गया है, जिसके दक्षिण छोरके नीचे ६ मीलकी दृढ दीवारसे घेरा हुआ जोधपुर शहर है, जिसमे ७ फाटक है। शहरमे अनेक उत्तम मकान, मिन्दर और तालाव पत्थरसे वने है। एक पुराने महलमे अव द्वीरसिह का स्कूल है। धानमंडी मे एक मिन्दर है। जोधपुरमे २ स्कूल है। एकमे ठाकुरोके लडके और दूसरेमे अन्य लडके पढते है। नया बना हुआ १ वडा जेल है, जिसमें ३ महीनेसे अधिक मैयाद वाले सपूर्ण कैदी मेजे जाते है।

किलेके चारो तरफ शहर है। शहर ओर मैदानसे २०० फीट ऊपर पहाडी पर किला है। दृढ दीवार पहाडीके सिरको घरती है, जिसमे बहुतरे गोलाकार मुख्या पुस्तेहैं। पहाडीके उत्तर किनारेके निकट १२० फीट खडी उचाई पर किलेके भीतर महाराजका उत्तम महल है। पहाडीके सिरके पास पुराने महल है, जहा आंगनोके भीतर आगन है, जिनके बगलोमें सुन्दर संगतरासी की खिडकियां है।

जोधपुरमे प्रधान तालाच ये है,—(१) शहरके पश्चिमात्तर भागमे चट्टान काटकर पद्मसागर नामक छोटा तालाच बना है।(२) उसी ओर पश्चिम दरवाजेके कदमके पास किलेमे रानीसागर तालाच है।(३) पूर्व ओर पत्थरका सुन्दर गुलावसागर है।(४) शहरके दक्षिण वाईजीका तालाच फैला है परतु इसमे सर्वदा जल नहीं रहता।(५) पूर्वे त्तर हालका बना हुआ सरदार सागर है (६) एक मील पश्चिम एक झीलहै. जो अखेरा जीका तालाच कहलाताहै।(७) शहरसे ३ मील उत्तर एक सुन्दर तालाच है, जिसके बांध पर एक महल और नीचे एक बाग है, जहा गर्मीके दिनोमे महाराज टिकते है। वहासे शहर नक नहर गई है। पहले जोधपुरमे पानी चहुत कम था, खियो को पानीके लिये माडोर जाना पड़ ताथा, परतु अच नल द्वारा पानी पहुचाया जाता है।

शहरके दक्षिण पूर्व रायका वाग महल है, जहां चीफ रहताहै। उसके समीप कचहरीं का बहुत बड़ा मकान है। जोधपुर में चैत्रमें एक बड़ा मजहवीं मेला होता है। शहरके पूर्वी-त्तर कोनके बाहर करींव के मीलके अतर पर पत्थर की दोवारके भीतर ८०० मकानों की शहरतली है।

माडोर-जोधपुरसे करीव ३ मील उत्तर माडोर है, जो जोधपुरके वसनेसे पहले मारवाड की राजधानी था । वहा पहलेके राजाओकी छत्तरी (समाधि-मन्दिर) है, जिनमे कई एक सुन्दर है। अजितासिहकी छत्तरी सन १७२४ की वनी हुई सब छतरियोसे वडी और उत्तम है। वहां से थोडी दूर सर्व-देवालय है, जिसको लोग ३० कोटि देवताओका मन्दिर कहतेहै। उसके पास अजितसिहके वादके राजा अभयसिहका (जो सन १७२४ मे राजा हुए थे) महल हीन दशामे पडा है। उसमे बहुत चमगादुर रहते है।

जोधपुर राज्य-यह पश्चिमी राजपूतानेके राज्योकी एजेसीके अधीन राजपूतानेमे प्रसिद्ध देशी राज्य है। इसके उत्तर बीकानेर राज्य और जयपुरका शेखावाटी जिला, पूर्व जयपुर और किसुनगढ राज्य, पूर्वोत्तर अजमेर और मेरवाडा अंगरेजी जिले, दक्षिण पूर्व मेवाड; दक्षिण सिरोही राज्य और पालनपुर, पश्चिम कच्छ कारन और सिंध प्रदेशमे थर और पारकर जिला और पश्चिमोत्तर जैसलमेर देशी राज्य है। इसकी सबसे अधिक लंबाई पूर्वोत्तरसे दक्षिण पश्चिम तक लगभग २९० मील और सबसे अधिक चौडाई १३• मील है। इसका क्षेत्रफल राजपूतानेके राज्योसे सबसे बडा अर्थात् ३७००० वर्गमील है। राज्यसे ४१ लाख ५० हजार रुपया मालगुजारी आती है।

सागरमती नदी अजमेरम झोलसे निकलती है। सरस्वती नदी पुष्कर झीलसे निकलती है। गोविदगढके पास दोनोंके संगम होनेके उपरान्त इनका लगी नाम पड़ता है, जो गोविदगढके पास दोनोंके संगम होनेके उपरान्त इनका लगी नाम पड़ता है, जो गोविदगढके पास दोनोंके दिश्या मागमे होकर बहती है और अतमें कच्छके रनके सिरके पास दलदल भूमिमे गुप्त होजाती है। इसकी बहुत सहायक निदया है, जो खासकर अवली पहाड़ियोंसे निकली है। मारवाड़के जिलोमे नदीके विस्तरमें कूएं खने जाते है, जिनसे बहुतेरे गेहूं और जबकी भूमि, पटाई जाती है। सूखी ऋतुओमें नदीके विस्तरमें खरवूजे और सिगहाडे बहुत उत्पन्न होते है।

जयपुर और जोधपुरकी सीमाओ पर प्रसिद्ध सांभर झील है। इसके बाद एक जोधपुर के उत्तर डिडवानामें और दूसरी पंचभद्रामे झील है, जिनसे सन १८७७ ई० मे १४५०००० मन निमक निकला था। साकोर जिलेमे एक बडी झील है, जो वर्षाकालमें ४० या ५० मील क्षेत्रफलको लिपाती है। झील सूखनेपर उसके विस्तरमे गेहूं और चनेकी अच्छी फिसल होती है राज्यके लगभग ७० गांवोमे निमक पैदा होता है।

राज्यका बड़ा हिस्सा वीरान है। बहुत रेगिस्तान और स्थान स्थान पर पहाड़ियां है। दिक्षण-पूर्व सीमाओं मीतरका हिस्सा अवेली पहाडियां है। जोधपुर शहरके उत्तर थल नामक वाल्का वड़ा मैदान है, जिसमें पानी बहुत कम है। मूमिके सतहसे २०० से २०० फीट तक नीचे पानी है। जोधपुरमें बहुधा वार्षिक औसत १४ ईचसे अधिक वर्षा नहीं होती है। सन १८८१में बहुत अधिक वर्षा थी,तव शहरमें२२ ईच वर्षा हुई थी। उत्तर मकरानामें खानसे मार्बुल बहुत निकलताहै और दक्षिण-पूर्वकी सीमापर धनीराओं के निकट उससे कम। कपूरीमें सज्जी बहुत होती है, जिसको मुलतानी मट्टी भी कहते है। इससे देशी लोग बाल साफ करते है। वर्षाकालकी प्रधान फिसल बाजड़ा, ज्वार, मोठ इत्यादि है। राज्यके उपजाऊ हिस्सेमे गेहूं और जब अधिक उत्पन्न होते है।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनांक समय जोधपुर राज्यमें २५२४०३ मनुष्य थे, और सन १८८१ में ३७८५ कसवे और गांवों में १७५०४ ३ (प्रति वर्गमीलमें औसत ४७) मनुष्य थे। अर्थात् १४२१८९१ हिन्दू, १७२४०४ जैन, १६५८०२ मुसलमान, २०७ कृस्तान और ९९ दूसरे।

जोधपुरके बालूदार हिस्सेमें और मलानीमें ठाकुरोके मकानेंको छोड़कर अधिक मकान गोलाकार झोपड़ी हैं। जंगली जानवरों और चोरोके भयसे बहुतेरी वस्ती मजबूत घेरेसे घेरी हुई है। जोधपुर राज्यको मारवाड़ अर्थात् मौतका स्थान कहते है। यहांके मारवाडी ज्योहार और ज्यापार करने में प्रसिद्ध हैं, जो भारतवर्षके सब विभागोंमे पाए जाते है। इनकी पगड़ी अजब तरहकी होती है। इस देशमें पगड़ी, रेशमी सूत, चमड़ेके वक्स और पीतलके बरतन

वतते हैं, निमक, मवसी, घोड़ा, कपास, ऊन, रॅगाहुआ कपड़ा, चमड़ा और अनार यहांसे दूसरे देशोंमे जाते हैं। नकरानासे मार्चुल और मार्चुलकी दस्तकारियां और बहुतेरी स्वानोसे पत्थर अन्यदेशोंमे मेजे जाते है। गुड, चावल, अफोम, मसाला, गोट, सोहागा, नारियल, रेशम, चंदनकी लकड़ी और गहें दूसरे देशोंसे आते है।

जोधपुर राज्यमें नागोड सबसे वडा कसवा है, जिसमे इस वर्ष की मनुग्य-गणनाके समय १०३४० हिन्दू, ५१०२ मुसलमान और १७४९ जैन कुल १७१९ मनुग्य थे। इसके अति-रिक्त पालीमे १७१५०, कचवारामें १२८१६, सुजातमे १२६२४, विलारामे ११३८४, डिड-वानामे ११३७६ और फतोदीमे १०४९७ मनुष्य थे।

तिलवाडामे चैत्र मासमें मेला होता है और १५ दिन तक रहता है। मुडवामे पौष मास में मेला होता है, जिसमें ३०००० से ४०००० तक मनुष्य इकट्ठे होते है। जोधपुर गहरसें ६२ मील दक्षिण पश्चिम लूनीके दहीने किनोरपर वालोत्रा (जन-सख्या सन १८८१ में ७२७५) एक कसवा है, जिसमें प्रतिवर्ष चैत्र माससे मेला होता है और १५ दिन रहता है। मेलें ३०००० से अधिक मनुष्य आते हैं। परवस्तरमें भादीमें मेला होता है, जिसमें वैलकीं सौदागरीके निमित्त खासकर जाट लोग आते है। विलारा और वरपनामेभी मेला होता है।

जोधपुरके स्टेशनसे २० मील दक्षिण लूनी नदीके पास सूनी जक्रान है, और छूनीसे६० मील पश्चिम पचभद्राके पास निमकका कारखाना है जहा छूनीसे रेलवेकी शाखा गई है।

इतिहास—जोधपुरका राजकुल राठौर राजपुत है। यहां के राजा अपनेको सूर्यवंशी राम-चन्द्रके वंशधर कहते है। सन ११९४ ईस्वीमें कन्नीजके पिछले राठौर राजाके पोता शिवाजी मारवाड़में आए। शिवाजीसे १० वीं पुस्तके रावचन्दाके समय तक राठौर लोग मारवाड़की राजधानी माडोरको दखल नहीं करसके। लगभग सन १३८२ के रावचन्दाके समयसे मार-वाडपर राठौरोका सचा अधिकार कहा जा सकता है। रावचन्दाके उत्तराधिकारी प्रसिद्ध वीर राव रीडमल हुए, जिनके पश्चान् उनके पुत्र जोधरावने सन १४५९ ई० मे जोधपुर शहरको वसाया और उसको अपनी राजधानी वनाया। सन १५४४ ई० मे अफगानी शेरशाह ८०००० आदिमियोकी एक सेना मारवाडमे लाया, परन्तु उसकी छोटी जीत हुई।

सन १५६१ मे बादशाह अकवरने मारवाडपर आक्रमण किया। सम्रामके अंतमें राजाने अधीनता स्वीकार करली राजाके देहांत होनेपर उनके पुत्र उदयसिंह उत्तराधिकारी हुए। उदयसिंहके पुत्र राजा सूरसिंह और सूरिसहके पुत्र यज्ञवतसिंह हुए। जब ज्ञाहजहांके चारो पुत्रोमे झगडा हुआ, तब यज्ञवंतिसेंह औरगजेबके विरुद्ध फीजके कमाडर बनाए गए और परास्त हुए। पीछे यज्ञवतिसंहने औरंगजेबसे सुल्ह करली। उसके पीछे वह अजितिसिंह दक्तक पुत्रको छोडकर सिथ नदीके उसपार मरगए। औरगजेबने मारवाडपर आक्रमण करके जोधपुर और दूसरे बडे कसबोंको लूटा। अजितिसहको उनके पुत्र बच्लिसिहने मारडाला।

सिधियाने मारवाडपर ६००००० रूपया राज्यकर नियत किया और अजमेर ग्रहर और किलेको ले लिया । सन १८०३ ई० की महाराष्ट्रोकी लडाईके आरम्भमे ग्ररीफोने जोधपुरके प्रधान होनेके लिये मानसिहको चुना । मानसिहने हुलकरकी सहायताकी इसलिये सन १८०४मे संधि तोड़दी गई । सन १८१७ ई०मे राजा मानसिहके एकलीता लडके छतरसिह राजप्रतिनिधि हुए । पिडारियोंकी लड़ाई आरम्भ होनेपर अगरेजी गवर्नमेण्टके साथ जोधपुरका प्रवध आरम्भ

हुआ । सन १८१८ ई० की संधिसे अंगरेजी गर्वनेमेण्टकी रक्षामे जोधपुर हुआ। जोधपुर को खिराज सिधियाको दिया जाता था, वह अंगरेजी गर्वनेमेण्टको दिया जाने छगा। संधिके प्रश्चात् छत्तरसिंह मरगए, जिसके पीछे उनके पिता मानसिंह जो पहिले उन्मत्ततामे थे, राजा हुए । मानसिंहके कुशाशनके कारण अंगरेजी गर्वनेमेण्टने सन १८३९ ई०मे जोधपुर ५ महीनेतक एक फौज रक्खी थी। मानसिंहने अपनी चाल सुधारनेका एकरार किया। ४ वर्ष प्रश्चात् जब वह निस्संतान मरगए, तब राज्यके सरदारो और विधवाओंने अजितसिंहकी सत्तान अहमदनगरके प्रधान तख्तसिंहको राजा पसंद किया और तख्तसिंह और उनके पुत्र यश्वंतिसिंहको जोधपुरमें बुलाया। तख्तसिंह जोधपुरके राजसिंहासनपर वैठाए गए। सन१८७३ई०में महाराज तख्तसिंहका देहान्त हुआ और उनके पुत्र जोधपुरके वर्तमान नरेश महाराज सर यश्वंतसिंह बहादुर जी० सी० एस आई० जिनका जन्म सन १८३७ ई० में हुआ था, राजसिंहासनपर वैठे, जिनके सुयोग्य भ्राता कर्नल सर प्रतापसिंह और पुत्र युवराज सरदारसिंह है। जोधपुरके राजाओंको अगरेजी गवर्नमेण्टकी ओरसे १९ तोपोंकी सलामी मिलती है।

### जैसलमेर।

जोवपुरसे १४० मीलसे अधिक पश्चिमोत्तर राजपृतानेके पश्चिम विभागमें समुद्रके जलसे लगभग ८०० फीट ऊपर सख्त चट्टान पर देशी राज्यकी राजधानी जैसलमेर एक कसवा है। यह२६ अञ ५५ कला उत्तर अक्षांगऔर ७० अंग५७ कला पूर्व देशान्तर मे स्थितहै।

इस वर्षको मनुष्य--गणनाके समय इसमे १०५०९ मनुष्य थे, अर्थात् ८२१८ हिन्दू,

१८४१ मुसलमान और ४५० जैन।

कसबेके मकान खास करके पीले पत्थरके हैं। कई घनी सीदागरोके मकान सुन्दर है। कसबेके पास लगभग १०५० फीट लंबी और २५० फीट जंबी पहाड़ी पर किला है, जिसकी हट दीवार २५ फीट जंबी है। महारावलका महल किलेके प्रधान द्वींजे पर पीले पत्थरका बना हुआ है। किलेमें कई एक सुन्दर जैन मन्दिर है। सबसे पुराना मन्दिर जो है, वह सन १३७१ में बना था।

राजधानीसे १० मील दूर वर्षमें एक बार एक वड़ा मेला होता है।

जैसलमेर राज्य-राज्यकी सबसे अधिक छंबाई पूर्वसे पश्चिम तक १७२ मील आर सबसे अधिक चौड़ाई उत्तरसे दक्षिण तक १३६ मील है इसके उत्तर बहावलपुर राज्य, पूर्व बीकानेर और जोधपुर राज्य, दक्षिण जोधपुर राज्य और सिंध प्रदेश, और पश्चिम खैरपुर और सिंध है। राज्यका क्षेत्रफल १६४४७ बर्गमील है।

राज्य प्रायः वाळ्दार उजाड़ है। राजधानीके पडोसमें लगभग ४० मीलके घरेके भीतर पथरीली भूमि है और चौड़े सिरवाले बालूदार पत्थरके चट्टान है। राजधानीसे ३२ मील दक्षिण-पूर्व चोरियामें ४९० फीट गहरा एक कृप है। लोग वर्षाका पानी पीते हैं। कम वर्षा होने पर गांवोके पानीके कुण्ड सूख जाते है। इस राज्यमे सर्वदा बहनेवाली कोई धारा नहीं है। केवल ककनी नामक एक छोटो नदी है। कभी कभी वर्षा वहुत कम होती है। सन १८७५ हैं। केवल ककनी नामक एक छोटो नदी है। कभी कभी वर्षा वहुत कम होती है। सन १८७५ ई० में केवल दें। दिन वर्षा हुई। जैसलमेरका पानी पवन सूखा है। राज्यमे केवल वर्साती फिसल बाजरा, ज्वार, तिल इत्यादि होती है। गहूं जब आदि बहुत कम होते है। वर्सातके फासिल बाजरा, ज्वार, तिल इत्यादि होती है। गहूं जब आदि बहुत कम होते है। बर्सातके आरंभमें बालूकी पहाडियां उदोंसे जोती जाती है और जमीनमें अधिक नीचे बीज बोए जातेहै।

सन १८८१ ई० की मनुष्य-गणनाके समय इस राज्यमे ऐक कसवे और ४१३ गांवोमें १०८१४३ मनुष्य (प्रति वर्गमीलमें औसत ६ के ) थे। इनमे ५७४८४ हिन्दू, और २८०३२ मुसलमान, १६७१ जैन, २०९५५ दूसरे और १ क्रस्तान थे। हिन्दू और जैनोमे २६६२३ राजपूत, ७९८१ महाजन, ६०५५ ब्राह्मण, और ४०३ जाट थे।

राज्यकी मालगुजारी लगभग १५८००० रुपया है। वस्ती दर दूर पर है, जिनमे गोले छापर वाले अधिकांग मकान है। बहुत जगहोंमे खास जल है। कुंओकी औसत गहराई २५० फीट है। ऊट, मवेसी, भेड और वकरों के झुड पाले जाते है। ऊन, घी, ऊट मवेसी और भेडकी तिजारत होती है। राज्यमे वनाई हुई सडक नहीं है। स्थानांतर नमनकी प्रधान सवारी ऊट है। महारावलको ४०० पेदलकी एक सेना है, जिनमेसे बहुतेरे ऊटके सवार है और जागीरदारों के सवारोंके साथ कुल ५०० वोड सवार है। इनके अतिरिक्त इनको १२ तोपे और २० गोलदाज है।

इतिहास-जैसलमेरका राजकुल यदुवशी राजपृत है, जिसके नियत करनेवाले देवराजका जन्म सन ८३६ ई० में हुआ था। देवराजसे पीलेके छठवे राजा रावल जैसलने सन ११५६ ई॰ में जैसलमेरको वसाया और वहा किला बनाया। सन १२९४ में अलाउद्दीनने राजधानी और किलेको छीन लिया था। १७ वी सदीमें सवलिंसहने गाहजहांकी अधीनता स्त्रीकार करली। सन १७६२ में रावल मूलराज जैसलमेरके राजा हुए। उस समय राज्यका सीभाग्य वहुत जल्दी घट गया था। वाहरवाले देशोमेसे वहुतेरे जो उत्तर सतलजतक और पश्चिम सिंव तक फेले थे, छीन लिए गण्थे। सन १८१८ में अगरेजोसे मूलराजके साथ संधि हुई। सन १८२० ईसवीमें मूलराजके मरनेके पश्चात उनके पीते गजसिहके उत्तराधिकारी हुए, जिनका देहात सन १८४६ में हुआ। उनकी विधवाने गजसिहके स्तरीजे रणजीतसिहको गोद लिया। सन १८६४ इसवीमें महोरावल रणजीतसिहके मरनेपर उनके छोटे माई-महारावल वैरीजालसिह राजसिहासन पर वेठे। मृत महारावल वैरीजालसिह वहादुरके शिशुपुत्र महारावल शालिवाहन वहादुर जैसलमेरके वर्तमान नरेज है। यहाके महारावलोको अंगरेजी सरकारकी ओरसे १५ तोपोकी सलामी मिलतीहै।

# चोदहवाँ अध्याय।

(राजपृतानेमं) निराना, किसुनगढ, अजमेर और वियावर ।

### निराना।

फलेरा जक्ञनसे ६ मील पश्चिम (वांदीक़ई जक्शनसे ९७ मील) निराना का स्टेशन है, जिसके समीप निराना वर्सामें एक वडा तालाव और दादूपथी संप्रदायका स्थान है।

दादूजी और उनके चेलोंने अपने मत और शिक्षाको बहुत करके पद्यभापाम लिखा है। इस सप्रदायके यहुत लोग जयपुर आदि राज्योकी फीजों में काम करते हैं। करीव ३५० वर्ष हुए, गुजरातके अहमदावादमें नागर ब्राह्मण विनोदीरामके गृह दादूजीका जन्म हुआ। १२ वर्षकी अवस्थामें वह संन्यास ब्रह्मण कर राजपूतानेमें आकर आम्बेर, सिकरी, निराना आदि नगरोंमें विराजे। उनका वडा प्रताप फैला। सामरके निकट वरहनामें उनका देहांत हुआ।

दादूजीके शिष्यों में सुन्दर स्वामी वहुत प्रसिद्ध है। उनका बनाया हुआ शाक्य प्रथ, ज्ञानसमुद्र और सुन्दरविलास प्रचलित है। सुन्दरदासके शिष्य नारायणदास, उनके शिष्य रामदास रामदासके द्याराम, द्यारामके संतोषदास, संतोषदास के लालदास लालदास के वालद्वरणजी वालद्वरणजी के लक्षीराम और लक्षीरामके शिष्य सेमदासथे। क्षेमदासके शिष्य महंत गंगाराम मारवाडके फतहपुर रामगढमे हैं। इस पंथ बाले लोग सिरको मुंडवातेहें और अपने धर्मका उपदेश करते हैं।

किसुनगढ ।

निरानासे २५ मील (फलेरा जंक्शन से ३१ मील) पश्चिम-दक्षिण किसुनगढ का स्टेंगन है। स्टेशनसे थोडी दूर राजपूतानेम देशी राज्यकी राजधानी किसुनगढ एक कसवा है। यह २६ अंश३५कला उत्तर अक्षांश और०४अंश ५५ कला पूर्व देशान्तरमें स्थित है।

इस सालको मनुष्य गणनाके समय किसुनगढमें १५४५७ मनुष्यथे, अर्थान् १०५०४ ं हिन्दू ६३६८ सुसलमान, १५६२ जेन, १८ ऋस्तान और ५ पारसी ।

किसुनगढका कसवा और किला एक छोटी झीलके किनारे। पर है, जिसके मध्यें महाराजका श्रीष्म—भवन बना है। राजमहलके नीचे झीलके पास फूलमहल नामक महाराजके बागका सकान है, जिसमे यूरोपियन मोसाफिर टिकते हैं। कसवेंमें अजराजजी, मोहनलालजी सद्नमोहनजी, नरसिंहजी और चिन्तामणिजीके सुन्दर मिन्दर, कोठी वालोके सकान, एक पोष्ट आफिस और एक धर्मशाला है।

किसुनगढ़से छगभग १२ मील दूर सलीमाबादमे एक मन्द्रिर है, जहां चारो ओरके जिलोसे यात्री जाते ह ।

किसुनगढ राज्य-राजपूतानेके पूर्वी राज्योंके एजेसीके पोलिटिकल सुपरिटेडेंसके अधीन यह देशी राज्य है। राज्यके उत्तरी भाग होकर रेल गई है।

इस वर्षकी सनुष्य-गणनांके समय राज्यका क्षेत्रफळ ८११ वर्गमील, मनुष्य-संख्या १२५५१६ और मालगुजारी३५७००० रुपया थी। सन १८८१ ई०मे इस राज्यमे ११२६६३ सनुष्य थे. अर्थान् ९७८४६ हिन्दू, ८४९२ सुसलमान, और ६२९५ जेन। हिन्दू और जैनोंमें १४१५४ ब्राह्मण, १०५९९ महाजन, १०४५८ जाट, ८०५४ राजपूत, ७२०१ गृजर और ७१८७ वलाई थे।

राज्यका सैनिक वल ६५० सवार, ३५०० पैदल, ३६ तोप और १०० गोलंदाज है।

इतिहास-राजकुल राठार राजपृत हैं। जोधपुरके राजा उद्यसिहके दूसरे पुत्र किसुन-सिंहने इस देशको जीता । सन १५९४ में अकवरके अधीन वह इस देश पर हुकूमत करने बाले हुए। सन १६१३ में किसुनसिंह भटी वंशके गोविन्द्रवासको मार कर किसुनगढ़के राजा बन गए। किसुनसिंहके सहस्रमल, जगमल, और भरमल ३ पुत्रथ।

सन १८१८ ई० मे अंगरेजी गवर्नमेंटसे किसुनगढ़के साथ सन्धि हुई। महाराज करपा-निस्ति, जो उन्मत्त ख्याल किए जातेथे, अपने पुत्र मखदूम सिहको राज्य देकर आप राज्यसे अलगहो गए। मखदूमिसहने महाराजाधिराज पृथ्वीसिहको गोदिलिया, जो सन १८४० मे उनके उत्तराधिकारी हुए। महाराजाधिराज पृथ्वीसिंह सन १८७९ मे ३ पुत्रोको छोड़ कर मरगए। उनके बड़े पुत्र किसुनगढ़के वर्तमान नरेश महाराजाधिराज शाईलासिह बहादुर, जिनका जन्म सन १८५४ में हुआथा, उत्तराधिकारी हुए। इनके पुत्र राजकुमार मदनसिंह ७ वर्षके हैं। यहाँके राजाओको अंगरेजी गवर्नमेटकी ओरसे १५ तोपोकी सलामी मिलती है।

#### अजमेर ।

किसुनगढ़से १८ मील (फलेरा जक्शनसे ४९ मील दक्षिण-पश्चिम ) अजमेर जक्शन स्टेशन है। राजपूतानेके मध्य भागमे (२६ अंश २७ कला १० विकला उत्तर अक्षांश और ७४ अश ४३ कला ५८ विकला पूर्व देशान्तरमे ) अजमेर एक प्रसिद्ध शहर अंगरेजी राज्यमे है।

अजमेर जहरके प्राय. चारो तरफ पहाडियां है । तारागढ़ पहाडीके पांचके पास समुद्रके जलसे ३००० फीट ऊपर अजमेर जहर है। शहरके चारो ओर पत्थरकी पुरानी दीवार है, जिसमे दिल्ली द्वींजा, आगरा द्वींजा, मदार द्वींजा, उसी द्वींजा और त्रिपली द्वींजा नामक ५ फाटक है।

इस सालकी जन-संस्थाके समय अजमेरमें ६८८४३ मनुष्यथे, अर्थात् १७९८५ पुरुष और ३०८५८ स्त्रिया । जिनमे ३७८२६ हिन्दू, २६४३३ मुसल्मान, २७७० जैन, १४९७ क्रस्तान, १५९ सिख, १४७ पारसी और ११ यहूदीथे । मनुष्य-सस्याके अनुसार यह भारत-वर्षमे ५० वा शहर है ।

स्टेशनसे थोडी दूर एक धर्मशाला है। दिकनेके लिये किराए पर मकान मिलते है। शहरमे वहुतेरे पत्थरके सुन्दर मकान और सेठोंकी कई एक प्रसिद्ध कोठियां हैं। जलकले सर्वत्र लगी है। नई झीलसे और दो पक्के नाली द्वारा आनासागरसे पानी आता है, जो ज़मीनमें बने है और जगह जगह खुले हुए है। एक नालेसे शहरमे और दूसरेसे वाहर पानी जाता है। झालरा और दीगी नामक दो स्वाभाविक झरनोसे भी पानी आता है। शहरपनाहके भीतर कोई अच्छे कुप नहीं है।

आनासागर—शहरके उत्तर आनासागर झील है, जिसको सन ईस्वीकी ग्यारहवीं सदीमें विशालदेवके पोते राजा आनाने वनवाया। झीलसे सागरमती, जो सरस्वतीसे मिलनेके प्रञ्चात् छ्नी नदी कहलाती है, निकली है। झील उत्तर अधिक फैली है। दक्षिण वाधके नीचे वाग है। झीलके निकट वादशाह जहांगीरका वनवाया हुआ दौलतवाग नामक एक वड़ा वाग सुन्दर वृक्षोसे भरा है और झीलके किनारे पर मार्श्वलके मकानोका सिलसिला है, जो वहुत दिनो तक अजमेरमे आम आफिसथा, परन्तु अब इसका प्रधान मकान कमिश्ररकी कोठी है। सबसे सुन्दर मकान, जिसमे वादशाह वहुधा आराम करताया, वहुत खर्चसे सुधारा गया है।

अकवरका महल-अकवरने शहरपनाहके वाहर एक किलावन्दी महल वनवाया, जिसमें जहांगीर और शाहजहां आकर रहतेथे। वह रेलवे स्टेशनसे थोड़ीदूर है, जो पहले अगरेजी शस्त्रागारया, अब तहसीली है।

ख्वाजाकी द्रगाह-शहरके पश्चिम वगलमें ख्वाजे मुईनउद्दीन चिश्तीकी प्रसिद्ध द्रगाह है, जिसको वहाँके हिन्दू और मुसलमान दोनों मानते हैं। द्रगाहके एक मुसलमानने सबेरे धर्मशालेमे जाकर मुझको ख्वाजा साहवका प्रसाद पुष्प दिया, मैं द्रगाहमें गया। उन्ने फाटकके रास्तेसे आंगनमें जाना होता है, जहां लोहेका एक वड़ा और एक छोटा डेग रक्खा है। धनी यात्री सालाना मेलेके समय जो ६ दिन रहताहै, डेगका तवाजा करतेहैं। भोजनकी सामग्रीसे साथारण तरहसे बडा डेग भरनेमे लगभग २०० रुपये और छोटा डेग भरनेमे १०० रुपये खर्च पडतेहें। तिहवारके समय २००००के लगभग यात्री आते हैं। श्वेत मार्बुलसे वना हुआ मुख्वा और गुम्वजदार चिक्तीका मकवरा है, जिसमे २ द्वींजे हैं। सद्र द्वींजे पर चांदीकी मेहराबी लगीहें। आंगकी दीवारमे सुनहरा काम है। मकवरेमें ख्वांजे मुईनउहीन चिक्ती, उसकी २ खी और कन्या, हाफिज जमाल और चिमनी वेगम, तथा वादशाह शाहजहांकी एक पुत्रीकी यवर है। हिन्दू और मुसलमान जूता वाहर निकाल कर मकवरेमें जाते हैं। कुश्चियन लोग मकवरेमें २० गजके भीतर नहीं जाने पाते हैं। दरगाहके घेरके दक्षिण एक गहरा तालाब है।

चित्रतीकी दरगाहके पश्चिम वाद्शाह शाहजहांकी वनवाई हुई ख्वसूरत मसजिद है। यह उवेत मार्चुछसे वनी हुई छगथग १०० फीट छम्बी है। इसमे ११ महराबी है। तमाम छम्बाईमे खोदा हुआ पारसी छेख है। बेरेमे प्रवेश करनेके समय दहिने अकवरकी वनवाई हुई एक ससजिद मिछती है।

मुईन ५ द्दिन चिक्रतीका जनम मध्य एशियाके साजिहां नामक स्थानमे एक द्रिद्र मुसलमान फक्रीरके घर सन ५३७ हिजरी (सन ११४२ ई०) में हुआ। जब वह १५ वर्षका या, तब उसका पिता एक छोटा बाग और पनचकी यही जायदाद छोड कर मरगया। मुईन उद्दीनकी एक सिद्ध फक्रीरसे मेंट हुई। इसके उपरांत उसने फक्रीर होकर समरकंद, बोखारा,खोरासान, इस्तराबाद, इंपहान, बोगदाद इत्यादि मध्य एशियाके प्रसिद्ध स्थानोमे २० वर्ष पर्यन्त अमण किया। जब उन जगहोके फक्रीरों और दरवेशोके संगसे उसको बहुत ज्ञान छाभ हुआ, तब वह ख्वाजा (पित्र ) करके विख्यात होगया। मुईन उद्दीन कुछ दिन वोगदादमे रहकर अपने गुरु सिहत मक्षा गया, वहां कुछ दिन रहकर उसने मदीनाकी यात्राकी और उसके उपरांत अनेक देशोमे पर्यटन करना हुआ कुछ काल हिरातमे निवास किया।

ग्वाजा साहवने ५२ वर्षकी अवस्थामे अजमेर आकर, जिस स्थानममे द्रगाहकी स्थांगारा ससजिद है, विश्राम छिया। वहांसे आनासागरके किनारेकी पहाडी पर जाकर वह रहने छगा। पीछे छोगोंकी प्रार्थनासे ख्वाजाने उस स्थान पर, जहां वर्त्तमान द्रगाह है, अपना निवास स्थान वनाया। उसने दो विवाह किएथे। प्रथम खींके वंश वाले अव तक ख्वाजे साहबकी द्रगाहके अधिकारी है। ख्वाजा मुईनउद्दीन सन ६३३ हिजरी (१२३५ ई०) मे ९६ वर्ष की अवस्थामे अजमेरम मर गया। उसकी कवर इसी जगह दी गई।

ख्वाजा साहवकी दरगाह भारतवर्षके मुसलमानी धर्म स्थानोमे प्रधान है। अकवरने मन्नत किया कि अगर एक पुत्र पैदा होगा तो मै पांवच्यादे मकवरें में आऊंगा। सन१५०० में उसका वडा पुत्र पैदा हुआ, बादशाह अजमेरको पैदल आया। बादशाह अकबर सालमे एक बार इस स्थान पर आता था। उसने फतहपुर सिकरीसे अजमेर तक सड़कके प्रत्येक कोस पर एक खंमा बनवाया था, जिनमेसे कई एक रेलवेसे अब तक देख पड़ते है।

ढाई दिनका झोंपडा—यह शहरके फाटकके ठीक वाहर है। ढाई दिनका झोंपड़ा ऐसे नाम पडनेका कारण अनेक लोग अनेक तरहसे कहते है, जिनमें एक यह है कि सन ईस्त्रीकी तिरहवी सदीके आरंभमें अल्तमसने यहांके जैनमन्दिरोंको ढाई दिनमें तोडवा कर उसके असवावोंसे यह मसजिद वनवाई। दूसरे ऐसा कहते है कि प्रथम जैनमन्दिर बना, परंतु छतुबुद्दीनने ढाई दिनमें उसको मुसलमानी पूजाका स्थान बना लिया, इसलिये इसका नाम ढाई दिनका झोंपडा पडा। यह मसजिद तीन ओरसे खुळी हुई है। इसमें १८ खभोंके ४ कतार है। खभोंकी दुरन्तगी पूरी है। प्रीत खंभोकी नकाशी भिन्न भिन्न तरहकी है। मसजिदके पास पुरानी जैनमूर्तियां बहुत पड़ी है।

चौहान राजा वीसलदेव अर्थात् विप्रहराजके वनाए हुए (विक्रमी संवत् १२१०का) हेरकेलि वामक नाटकका कुछ हिस्सा शिलेके तख्तोपर खोदा हुआ, इस मसजिदमे रक्षित है। लेख वर्त्तमान देवनगारीसे वहुत मिलता है।

सीसेकी खान—उसी दर्वाजेके वाहर तारागढके नीचे सीसा (धातु) की खान है, जिसमेसे पहले सीसा निकलता था। इस अंधेरी खानमे रोज़नी लेकर जाना होता है।

पुराना अजमेर-तारागड़के पश्चिमकी घाटीमे पुराना अजमेर है, जो पहले चीहान राजाओकी राजधानी था। दो एक टूटे हुए मकानोके अतिरिक्त यहा अब कुउ पुराना चिह्न नहीं है। वर्तमान अजमेर शहर मुगलोके राज्यके मध्यभागका बना है।

तारागढ-यह पहाडो यहांकी सब पहाड़ियोसे ऊंची अर्थात् अपने पासकी घाटोसे १३०० फीटसे अधिक ऊची है। दो मील ऊपर चढ़नेके उपरात आदमी तारागढ़ के शिरेपर पहुँचते है। घोड़े वा झंपानकी सवारी जाती है। चौहान राजाओके समय तारागढ उनका पहाड़ी किला था। ऊपरके भागमे एक फाटकके अतिरिक्त पुराने किलेका कुछ पुराना चिह्न नहीं है। पहाड़ी अत्यंत स्वास्थ्यकर है, इसिलये रोगप्रस्त अगरेजोके रहनेके लिये ऊपर मकान दने है। तारागढ़के ऊपरके भागमें मीरनहुसेनकी द्राह है, जिसके खर्चके निमित्त ४००० रूपये वार्षिक आवकी भूमि है।

राजकुमार कालेज—राजकुमारोके पढनेके लिये मेथो कालेज है, जिसमे ८ वर्षसे १८ वर्षके वीचकी अवस्थाके लडके पढते हैं। मध्यकी इमारतमे श्वेत मार्वेलका सुन्दर काम है। दूसरी इमारतोमे राजकुमार और उनके नीकर रहते है, इस कालेजके अलावे अजमेरमे अजमेर कालेज है।

आर्थ्यसमाज-अजमेरमे आर्थ्यसमाजकी एक सभा है स्वामी द्यानन्द सरस्वतीका देहात सन १८८३ की तारीख ३० अकटूबरको अजमेरहीमे हुआ। इन्हींसे आर्थ्यसमाजकी सृष्टि हुई है।

अजमेर प्रदेश-यह देश राजपृतानेके मन्यमें देशी राज्योसे घरा हुआ चीफ कामिश्तरके अवीन अंगरेजी राज्य है, जिसमे अजमेर और मेरवाडा दो भाग है। अजमेर प्रदेशके उत्तर किसुनगढ और जोधपुर राज्य, दक्षिण उदयपुर राज्य और पूर्व किसुनगढ और जयपुर राज्य है। इसका क्षेत्रफळ २७११ वर्गमील है।

अजमेर प्रदेशमें प्रधान नदी वनास है, जो उद्यपुरसे ४० मील पश्चिमोत्तर अर्वला पहािंडियों से निकली है, और देवली छावनी के पास इस जिलें प्रवेश करती है। दूसरी खारी, दाई, सागरमती और सरस्वती ४ छोटी निदया है। ४ छोटे स्वाभाविक जलाश्चय पहािंडियों के द्वावमें है जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध पुष्करकी पवित्र झील है। तारागढ पहाडी में सीसे, तावे और लोहे होते है। जिलें पत्थर बहुत निकलता है। श्रीनगर और सिलोरामें पत्थरकी उत्तम खान है। अतीतमंद, खेताखेरा और देवगढमें भी पत्थर निकलता है।

यहा चीनी कपडा दूसरे देशोसे आते है । रूई और यहांसे गला, दाना, दूसरे देशोसे जाते हैं। रेल वननेके पहले ऊट और बेलोसे सौदागरी होती थी। इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय अजमेर प्रदेशमें ५४२३५८ मनुष्य थे अर्थात् ४३७९८८ हिन्दू, ७४२६५ मुसलमान, २६९३९ जैन, २६८२ क्रुस्तान, २१३ सिक्ख १९८ पारसी, ७१ यहूदी और २ अन्य इनमें सैकडे पीछे ५६ ई हिन्दी भाषावाले ४२ ई मारवाडी भाषावाले और १ ई अन्य भाषा बोलने वाले हैं।

अजमेर प्रदेशके शहर और कसवे जिनमे इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय ५००० से अधिक मनुष्य थे ये है,—अजमेर विभागमे अजमेर (जनसंख्या ६८८४३, ) नसीरावाद (२१७१०) और केकडी (७१००) और मेरवाडा विभागमे वियावर (जनसंख्या२०९७८)।

इतिहास-कहावतके अनुसार संवत् २०२ (सन १४५ ई०) मे चौहान राजपृत राजा अजपालने तारागढकी पहाडीके पडोसमें अजयमेर नामक किला वनवाया और उनका नामगढ बिटली रक्खा। उसने पहाडीके नीचे इंद्रकोट नामक घाटीमे एक शहरको वसाकर अपने नामसे उसका नाम अजमेर रक्खा। राजा अजपाल अपनी अंत अवस्थामें विरक्त होकर अपनी राजधानीसे १० मील दृर चला गया, जहां अजपालका मन्दिर अवतक उसके मरनेके स्थानको समरण कराता है।

ठीक इतिहासका आरंभ अजमेरकी हुकूमत करने वाले दोलाराव चौहानसे ज्ञात होता है। वह सन ६८५ ई० में अरवके महम्मद कासिमके आक्रमणको रोकनेके छिये हिन्दुओं में शामिल हुआ और परास्त होकर दुरमनोंके हाथसे मारा गया । उसके उत्तराधिकारी मानिक-रायने सांभरको नियत किया । (मानिकरायसे विशालदेव तक ११ राजाओमेसे ६ का नाम नहीं मिलता ) हर्षराजने सुबुकतगीसे एक बड़ा संवाम करके मुसलमानोको अजमेरसे निकाल दिया और अरिमर्दनकी पद्नी प्राप्त की । उससे पहले कुजगनदेवने सुनुकतग़ीसे १२०० घोडे द्धीनकर सुलतानप्रहकी पद्वी ली थी। बीर बिलूनदेव गुजनीके महमूद्से लडनेके समय मारा गया। सन १०२४ में महमूद अजमेर होकर सोमनाथ गया। उसने अजमेरको लूटा, परन्तु तारागढके किलेमें अजमेरके लोग बच गए। उसके थोड़ेही पीछे विशालदेव अजमेरका हुकुमत करने वाला हुआ । उसने विशालसागर नामक तालाव वनवाया, तोमरोंसे दिलीको जीता और मेरवाड़ाकी पहाड़ी कोमोको दबाया। विशालदेवके पोते आनोन आनासागर झीलको वनवाया आनासे तीसरी पीढ़ीमें सोमेश्वर हुआ, जिसने दिल्लोके तोमर राजा अनंतपालकी पुत्रीसे विवाह किया, जिसका पुत्र सुविख्यात पृथ्वीराज ( जिसको अनंगपालने गोद लिया था)। दिस्तीके राजसिंहासनपर बैठा, जो सन ११९३ ई० में शहाबुद्दीन महम्मद्गोरीसे परास्त होकर मारा गया। उसका पुत्र रणसिंह भी उसी युद्धमे भरा। मुसलमानीने अजमरकी लेलिया, रोकने वालोंको मारा, शेष लोगोंको दास बना कर रक्खा और अजमरको अपने अधीन करके पृथ्वी-राजके एक संबंधीको दे दिया, परन्तु पीछे जब उस राजाने मुसलमानोंकी अधीनता स्वीकार नहीं की, तब महम्मद गोरीके जनरल कुतुबुद्दीनने दिल्लीसे आकर अजमेरको अपने अधिकारमे कर लिया। उस समय अजमेरका राजा निराश होकर किलेम अपनी खियोके साथ अग्निमें जल गया । सन १२१० ई० में कुतुबुद्दीनके मरने पर राठौर और चौहानोने रात्रिमे किले पर चढ़ाई करके मुसलमानी सेनाको मार डाला। किलेके सेनापित सैयद हुसेनकी कवर अब तक तारागढ़ में है। जब मुग़लोने दिलीको लूटा और तुग़लक घराना नष्ट होगया, तब मेवाड़के राणा-कुम्भने अजमेरको छीन लिया, परन्तु तुरन्तही वह मारा गया । सन १४६९ में मालवाके

मुसलमान वादशाहने अजमरको लेलिया। सन १५३१ तक यह देश मालवाके असिके अधिकार में रहा, पश्चात् मारवाड़के राठौर राजा मालदेवने अजमेर पर अधिकार किया। उसने तारागढ़ किलेको दढ वनाया। सन १५५६ में अकवरने इसको जीत लिया सन १७२० में अजि- तिस्ति राठौरने मुगलोंसे अजमेरको लीन लिया। महम्मद्शाहने इसको किर लेकर अभय-सिहको दिया अभयसिहके लडके रामसिहने जयआपा सिधियाके आधीन महाराष्ट्रोंको बुलाया, परन्तु रामसिंह मारा गया। सन १७५६ में रामसिंहके भाई विजयसिंहको अजमेर दिया गया। सन १७८७ में राठौरोने अजमेरको फिर लेलिया, परन्तु पाटनमें परास्त होनेके पश्चात् इसको फिर सिधियाको दिया। सन १८१८ में दीलतराव सिधियाने अंगरेजी गवर्नमेंटको अजमेर देदिया। अजमेरके चौहान राजवंश इस भाति है।

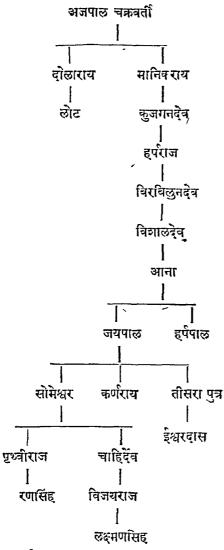

रेलवे-' वंबे वड़ोदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे 'का सदर मुकाम अजमेर है। रेलवे स्टेशनके समीप बहुत फैला हुआ रेलवेका काम है, जिसमें थोड़े यूरोपियनों के मातहत हजारहों देशी लोग काम कर रहे है। रेलवे लाइनों के दूसरे पार सिविल स्टेशन फैला है, जिसमें प्राय: सब रेलवे अफमर रहते है। अजमेरसे रेलवे लाइन ३० ओर गई है। तीसरे दर्जेका महसूल प्रित्त है।

(१) अजमेरसे चित्तीरगढ़ तक दक्षिण, उससे आगे दक्षिण-पूर्वको लाइन गई है मील-प्रसिद्ध स्टेशन १५ नसीरावाद छावनी ११६ चित्तीरगढ १५० नीमच छावनी ्१८१मंद्सोरवा मंडेशर २१२ जावरा २३३ रतलाम जंकुशन २८२ फतेहाबाद जंक्शन जिससे १४ मील पूर्वोत्तर उज्जैन है ३०७ इंदौर ३२० मऊ छावनी ३५६ मोरतका (ओंकार-्नाथके निकट) ३९३ खंडवा जंक्शन रतलाम जंक्शन से पश्चिम कुछ दक्षिण मील-प्रसिद्ध स्टेशन ७१ दोहद ११६ गोधड़ा १५०डांकोर तीर्थ १६९ आनंद जंक्शन

(२) अजमेरसे पालनपुर तक पश्चिम-दक्षिण, उससे आगे दक्षिणको लाइन गई है। मीछ-प्रसिद्ध स्टेशन ३३ वियावर ५४ हरिपुर ८७ मारवाड़ जंक्शन १९० आबू रोड '२२२ पालनपुर २४१ सिद्धपुर २६२ महसाना जंक्शन २०५ अहमदावाद जंक्शन मारवाड़ जंक्शन से उत्तर कुछ पश्चिम मील-प्रसिद्ध स्टेशन ४४ छूनी जंक्शन ६४ जोधपुर ६५ जोवपुर महल (३) अज़मेरसे फलेरा तक पूर्वोत्तर उससे आगे पूर्वको लाइन गई है मील-प्रसिद्ध स्टेशन १८ किसुनगढ़ ४९ फलेरा जंकुशन ८४ जयपुर १४० वॉदीकुई जंक्शन २०१ भरतपुर २१८अछनेरा जंक्ञन २३३ आगरा छावनी २३५ आगरा किला

#### वियावर ।

अजमेरसे ३३ मील दक्षिण-पश्चिम वियावर स्टेशन है । वियावर अजमेरके मेरवाड़ा विभागमे पत्थरकी शहरपनाहके भीतर व्यापारका कसवा और एसिस्टेट किमशनरका सदर स्थान है । कसवेमे कई मील ( कल कारखाने, ) चौड़ी सडक, पोष्ट आफिस और अस्पताल हैं -यहां लोहेके कामकी दस्तकारी और पोस्तकी सौदागरी होती है ।

इस सालकी मतुष्य-गणनाके समय इसमे २०९७८ मतुष्य थे अर्थान् १४५७२ हिंदू ३६४१ मुसलमान, २४८४ जैन, २४६ कृस्तान, २४ सिक्ख, १० पारसी, और १ अन्य ।

सन १८२५ में मेरवाडाके कमिज्नर कर्नेल डिक्सनने इसको वसाया। इसकी उन्नति -बहुत जल्दी हुई है।

## पंदरहवां अध्याय।

#### ( राजपूतानेम ) पुष्कर ।

#### युष्कर ।

अजेमर ग्रहरसे ७ मील दूर २६ अग ३० कला उत्तर अक्षांश और ७४ अग ३६ कला पूर्व देशातरमे छोटी पहाडियोके वीचमे भारतवर्षमे ब्रह्माका एक मात्र तीर्थ और सपूर्ण तीर्थोंका गुरु पुष्करराज है। अजेमरके आनासागरके पश्चिम किनारे होकर सडक गई है। सरकारने सम्वत् १९२३-२४ के अकालमे आनासागरके दक्षिणकी पहाडी होकर पुष्कर तक एकके और वेलगाडी जाने योग्य पहाडी सडक निकलवा दी। आनासागर और पुष्करके वीचमे अजेमरसे ३ मील पर नासिर गांव है।

पुष्कर करीव ४००० मनुष्योकी मुन्दर वस्ती है, जिसके सीमार्क भीतर कोई मनुष्य जीवहिसा नहीं कर सकता । इसके निकट भारतके संपूर्ण तालावों से अधिक पिवत्र व्येष्ट पुष्कर-नामक तालाव है। पुष्करके बहुतेरे पुराने मन्दिरोको औरंगजेवने विनाश करिदया । पुष्कर-तालावके किनारा पर बहुतरे उत्तम घाट, राजपूतानेके पहुत राजाओके वनवाए हुए अनेक मकान, धर्मशालाए और मन्दिर वने है। पूर्व समय में असंख्य बात्री यहां आते थे। अवतक भी कार्तिक के अतमे लगभग १००००० बात्री पुष्करमें एकत्र होते हैं । मेलेभे बहुत घोड़े, ऊट और वेल विकते हैं। और अनेक भातिकी वस्तुआंका व्यापार होता है कार्तिक शुक्त ११ से पूर्णिमा तक ५ दिन पुष्कर स्नानका वडा माहात्म्य है।

ज्येष्ठ पुष्करकी परिक्रमाके आविरिक्त पुष्कर तीर्थकी कई परिक्रमा है। पहली ३ कोस-की, दूसरी ५ कोसकी, तीसरी १२ कोसकी और चौथी २४ कोसकी, जिनमे वहतेरे देव, ऋषियोके पुराने स्थान भिलते है।

पुष्कर तालाव-पुष्कर वस्तीके निकट १ के कोसके घरेमे कमल आदि नाना जल डाङ्रिजसे पूर्ण ज्येष्ठ पुष्कर है जिससे सरस्पती नदी निकली है, जो सागरमतीमे मिलनेके पश्चात् छ्नी नदी कहलाती हे और कच्छके रनमें जाकर वाल्स्मे गुन होजाती है। पुष्करके किनार पर गौघाट, बद्दाचाट, कपालमोचनपाट, यज्ञचाट, वद्दीघाट, रामघाट और केटिती- र्थघाट पत्थरके वने है। तालावके किनारों पर और इसके आस पास वहुत पक्के मकान और देवमन्दिर बने है। वहुत काल हुए परिहार राजपूत मांदरका राजा नहरराय मृगया करता हुआ पुष्कर झीलके किनारे पहुंचा उसने पानी पीनेके लिये इसमें हाथ डाला पुष्करके जल-स्पर्शसे जब उसका चर्म रोग छूट गया, तब उसने इसका घाट बनवा दिया। यात्रीगण ज्येष्ठ पुष्करको परिक्रमा करते हैं।

ज्येष्ट पुष्करसे करीब २ मील दूर मध्यम पुष्कर और किनष्ट पुष्कर है। उसीके समीप जुद्ध वापी नामसे प्रसिद्ध गयाकुंड है और उससे ५ कोस दूर प्राची सरस्वती और नंदा दोनों निद्योका संगम है।

देवमन्दिर—पुष्करमेप मन्दिर प्रधान है ब्रह्मा, वदरीनारायण, वाराहजी आरोधर महादेव और सावीत्रीके। (१) ब्रह्माका मन्दिर—यह मन्दिर पुष्करके सब मन्दिरोमे प्रधान और सबसे वडा है। महाराज सिंधियाके दीवान गोळुळपर्कने वर्तमान मन्दिरको वनवाया। इसमें ब्रह्माकी चतुर्मुख मूर्तिके वाएं गायत्री देवी और दिहने सावित्री प्रतिष्ठित है। जगमोहनमे सनका-दिक चारों भ्राताओकी मूर्तियां और एक छोटे मन्दिरमे नारदकी मूर्ति है। एक दूसरे छोटे मन्दिरमें मार्वुछके हाधियों पर इन्द्र और कुबरे वैठे हैं (२) वदरी नारायणका मन्दिर—(३) वाराहजीका मन्दिर—पुराने मन्दिरको जहांगीरने तोड दियाथा, वर्तमान मन्दिर जोधपुरके मक्तसिंहका वनवाया हुआ है। (४) आत्मेश्वर वा कपाछेश्वर महादेवका मंदिर—इसको महाराष्ट्र सूवेदार गोमारावने वनवाया। गुकाके समान थोडे रास्ते होकर मन्दिरमे जाना होता है। इनके अतिरिक्त पुष्करके किनारे पर विशाछदेव, अमरराज, मानसिंह, अहिल्यावाई, मरतपुरके राजा जवाहरमछ और मारवाडके राजा विजयसिंहके वनवाए हुए अनेक मन्दिर और मकान है।

ज्येष्ठ पुष्करकी परिक्रमामें एक पहाडीके नीचे नागकुण्ड, चक्रकुण्ड और गंगाकुण्ड -नामक छोटे छोटे जलके कुण्ड मिलते है और एक ऊंची पहाडी पर सावित्री का मन्दिर है।

संक्षिप्त प्राचीन कथा-ज्यास स्मृति—(चीथा अध्याय) कार्तिककी पूर्णमाको ज्येष्ट पुष्करमे स्नान करनेसे वडा फल प्राप्त होता है। मनुष्य पुष्कर तीर्थ को करके सब पापोसे छट जाते है।

शंख स्मृति-(१४ वां अध्याय ) पुष्करमे पितरोके निमित्त जो कुछ दिया जाता है, उसका फल अक्षय होता है।

महाभारत- (वन पर्व-८२ वां अध्याय) तीनों छोकोमे विख्यात मृत्युछोकमे देवताओंका तीर्थ पुष्कर है, जिसमे तीनों संध्याओंके समय १० करोड तीर्थ एकत्र होते हैं। वहां स्पर्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुत, गंवर्व इत्यादि सदाहो निवास करते हैं। उस तीर्थमे सत्र छोकोके पितामह परम प्रीतिके सहित सदा वसते हैं। त्राह्मण, क्षत्री, वैक्य, रुद्र कोई हो, उस तोर्थमे स्नान करके फिर गर्भमे नहीं आता। विशेष करके जो कार्तिककी पूर्णिमासीको पुष्करमें स्नान करता है, उसको अक्षय ब्रह्मछोक प्राप्त होता है। जैसे सब देवताओमे पहळे विष्णु है, वैसेही सब तीर्थोमे आदि पुष्कर है। जो पित्रव और जित्तिद्रय होकर १२ वर्ष पुष्करमें निवास करताहै, वह सायुज्य मोक्ष पाता है। कार्तिककी पूर्णमासीमे पुष्कर स्नान करनेसे १०० वर्ष पर्यन्त अग्निहोत्र करनेके तुल्य फल प्राप्त होता है। पुष्करमें ३ शिखर और पुष्करादि ३ पर्यन्त अग्निहोत्र करनेके तुल्य फल प्राप्त होता है। पुष्करमें ३ शिखर और पुष्करादि ३

झरते सिद्ध है इत्यादि । (८९ वां अध्याय) जो मनस्वी पुरुप मनसे भी पुष्कर जानेकी इच्छा करता है, उसके सब पाप नाश हो जाते है और उसको स्वर्गका आनंद मिळता है।

(शस्य पर्व्य-३८ वां अध्याय) ब्रह्माने जव पुष्कर क्षेत्रमे महायज्ञ किया, तव उसको देख कर देवता लोग भी घवडा गए थे और आश्चर्य करते थे। उस समय जव ऋषियोने कहािक यह यज्ञ अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि सरस्वती नदी तो यहां है नहीं, तव ब्रह्माने सुप्रभा नामक सरस्वतीको बुलाया।

जगतमे ७ सरस्वती है, पुष्करमे सुत्रमा १, नैमिषारण्यमे काचनाक्षी २, गयामें विशाला २, अयोध्यामे मनोरमा ४, कुरुक्षेत्रमे ओघवती ५, गगाद्वारमे सुरेणु ६ और हिमालयमे विमलोदका ७।

शांति पर्व--२९८ वां अध्याय, ) पवित्र पुष्कर क्षेत्रमे तपस्या आदि कमोंसे शरीरको शोधन करना उचित है। (अनुशासन पर्व--१२५ वा अध्याय) कुरुक्षेत्र, गया, गगा, प्रभास और पुष्कर (पचर्ताधों) के मनहीं मन ध्यान करके जलसे स्नान करने पर पुरुष सब पापों से छूट जाता है। (१३० वा अध्याय ज्येष्ठ पुष्करमें गोदानका वडा माहात्स्य है। पुष्कर तीर्धमें वेद जानने वाले बाह्मणकों किपला गौ दान करना मनुष्यकों उचित है। जो लोग पुष्करमं किपला गौ दान करते है, उन्हें बृपमके सिहत १०० गौदान करनेका फल मिलता है और ब्रह्महत्याके समान भी पाप छूटजाता है, इसिलये वहा जाकर शुक्क पक्षमें किपला गौ अववय दान करना चाहिए।

वामनपुराण--( २२ वां अध्याय ) ब्रह्माजी की ५ वेदी है, जिनमे उन्होंने यज्ञ किया है,--म-प-वेदी प्रयाग, पूर्व-वेदी गया दक्षिण-वेदी विरुजा, पश्चिम-वेदी पुष्कर और उत्तर वेदी स्वमतपंचक ( कुरूक्षेत्र )। ( ६५ वा अध्याय ) कार्तिकी पूर्णिमा पुष्करजीमे बहुत पुण्य देनेवाही है।

त्रहावैवर्तपुराण--( प्रकृतिखड-५६ वां अध्याय ) पुष्करके समान तीर्थ नहीं है । (गणेशखंड-तीसरा अध्याय ) नीर्थोंमे पुष्कर श्रेष्ट है।

गरुडपुराण--( पूर्वार्छ ६६ वा अध्याय ) पुष्कर तीर्थ सम्पूर्ण पापोका नाग करने वाला और मुक्ति देने वाला है।

वाराहपुराण-(१५७ वा अध्याय) ज्येष्टमे पुष्करके स्नानसे वडा फल प्राप्त होता है। भिविष्यपुराण-पूर्वार्छ-१६ वा अध्याय) सपूर्ण जगत ब्रह्ममय और ब्रह्मामे स्थित है, इसिलये ब्रह्माजी सबके पूज्य है। जो ब्रह्माजीको भक्तिसे नहीं पूजता, वह राज्य, स्वर्ग और मोक्ष कभी नहीं पाता, इस कारण ब्रह्माजीकी सदा पृजा करनी चाहिए। ब्रह्माजीके दर्शनसे उनका स्पर्श करना उत्तम है।

( उत्तराई-८९ वां अध्याय ) वैशाख, कार्तिक और माघकी पूर्णिमा स्नान दानके लिये अति श्रेष्ठ हैं । वैशाखीको गगामे, कार्तिकीको पुष्करमे और माघीको काशीमे स्नान करना चाहिए ।

पद्मपुराण-( तृष्टि खंड-१५ वां अन्याय ) वृह्माजीने विचार कियाकि हम सबसे आदि देव है, इससे जहाकि हम प्रथम विष्णुकी नाभिसे उपजे हुए कमल पर उत्पन्न हुएथे, वहां अपने यज्ञ करनेके लिये एक अपूर्व तीर्थ वनावे। सो वनाना भी नहीं है, क्योंकि वह

स्थानतों हई है। इसके उपरांत ब्रह्माजी पृथ्वी पर पुष्कर तीर्थमें आए और सहस्र वर्ष पर्यंत वहां रहे। उसके पीछे ब्रह्माजीने अपने हाथका कमल वही फेंक दिया, उस पुष्पकी धमकसे सब पृथ्वी कांप उठी, समुद्रमें लहरे बड़े बेगसे उठने लगी, यहांतक कि उस शब्दसे तीनों लोकके चराचर मूक, बधिर और अंधे होकर व्याकुल होगए। देवताओने जब बहुत काल तक ब्रह्माकी आराधना की, तब ब्रह्माजीने प्रकट होकर उनसे कहांकि वज्रताम नामक असुर बालकों को मारने वाला था, वह तुम लोगोका आना सुन इन्द्रादि सब देवताओंके मारनेके लिये उठ खड़ा हुआ था, इसलिये हमने जोरसे पृथ्वी पर कमल पटक दिया, जिससे वह मर गया। हमने इस स्थान पर पुष्कर अर्थात् कमल हाथसे फेंका है, इसलिये यह स्थान पृथ्वी पर पुष्कर नामसे प्रसिद्ध होगा।

चन्द्र नद्कि उत्तर सरस्वतीके पश्चिम नन्द्रन स्थानके पूर्व और कान्य पुष्करके दक्षिण जितनी भूमि है, ब्रह्माजीने उसमे ब्रह्मी बेदी बनाई, उसमें प्रथम ज्येष्ठ—पुष्कर नामसे प्रसिद्ध तीर्थ बनाया जिसके देवता ब्रह्मा है, दूसरा नध्यम पुष्कर बनाया, जिसके देवता बिष्णु हैं और तीसरा किन्छ पुष्कर तीर्थ बनाया; जिसके देवता रह है। जो मनुष्य पुष्कर तीर्थके जलमें दूव कर प्राण छोड़ते है, उनके। अक्षय ब्रह्मलोक मिलता है।

(१६ वां अध्याय) सब ऋषियोने पुष्कर में आकर जब पुराण, वेद, स्मृति और संहिता पढ़ी, तब ब्रह्माके मुखसे बाराहजी उत्पन्न हुए वाराहजीके मुखसे प्रथम सब वेद, वेदांग उत्पन्न हुए और दांतोसे यज्ञ करनेके लिये स्तंभ प्रकट हुए। इसी प्रकार हाथ आदि अंगोंसे यज्ञकी बहुत सामगी उत्पन्न हुई। वाराहजीके दांतके अप्रभाग पर्वतके शृंगोके समान ऊंचे ये जिस पर रखकर उन्होंने ब्रह्माके हितके लिये प्रलयके जलके भीतरसे पृथ्वीको लाकर जहां पुष्कर तीर्थ बना है वहां उसको स्थापन किया और आप अन्तर्द्धान होगए।

त्रह्माके यज्ञमें देव, नाग, मनुष्य, गंधर्व आदि सब आए। यज्ञ आरंभ हुआ। अध्वर्युने प्रथिवंधन होनेके लिये सावित्रीको बुलाया, पर वह स्त्रियोंके कार्य्य करनेमें लगी थी इसलिये न आई और वोली कि हमको अभी गृहकार्य्य करना है और लक्ष्मी, गंगा, इन्द्राणी, गौरी, अरंधती आदि अवतक नहीं आई है। जब तक सब हमारी साखियां न आवेगीतव तक में अकेली न आऊंगी। ब्रह्माजीसे कहोंकि वह एक सुहूर्त बिलंब करे, हम इन सवोके साथ अकेली न आऊंगी। अध्वर्य्युओने आकर यह गुत्तांत ब्रह्मासे कहा और यहभी कहा कि काल बहुत शीघ आवेगी। अध्वर्य्युओने आकर यह गुत्तांत ब्रह्मासे कहा और यहभी कहा कि काल विता जाता है। यह सुनि ब्रह्माजी कुद्ध होकर इन्द्रसे बोले कि तुम हमारे लिये कोई दूसरी बीता जाता है। यह सुनि ब्रह्माजी कुद्ध होकर इन्द्रसे बोले कि तुम हमारे लिये कोई दूसरी की लाओ, जिससे यज्ञ हो। इन्द्र अति वेगसे जाकर पृथ्वी पर ढूढने लगे। उन्होंने लक्ष्मीके स्त्री लाक्ष्य जाति के समान देवता,नाग, समान रूपवती गोरस वचती हुई अहीरकी एक कन्याको देखा, जिसके समान देवता,नाग, गन्धवे आदि किसीकी स्त्री नही थी,। इन्द्रने ब्रह्माकी पत्नी होनेके लिये कन्यासे कहा। वह बोली कि मरे पितासे मांग कर मुझे लेखलों में ऐसे न चल्ंगी, परंतु इन्द्रने बलसे उसकी बोली कि मरे पितासे मांग कर मुझे लेखलों में ऐसे न चलंगी, परंतु इन्द्रने बलसे उसकी बोली कि मरे पितासे मांग कर मुझे लेखलों में एसे न चलंगी, परंतु इन्द्रने बलसे उसकी लाकर ब्रह्माके आगे खडी कर दिया। जब ब्रह्माजीन उसकी पातिशालामें बैठाया है। विवाहकी रीति से उसके संग विवाह कर लिया,तब ब्राह्मणोंने उसकी पातिशालामें बैठाया है।

(१७) वां अध्याय ) गायत्री आकर ब्रह्माके समीप वैठ गई। देवताओं के सहस्र वर्ष पर्य्यन्त वह यज्ञ होता रहा। एक समय महादेवजी पंच सूत्र धारण किए और एक वडी भारी मनुष्यकी खोपडी हाथमें छिए हुए भिक्षामांग्नेके छिये यज्ञ ज्ञालामें आए और करिवज आदिकों के निकट बैठ गए। ब्राह्मणोंने उन्हें बहुत दुरकारा और खदेरा पर वह वहांसे न उठे। उन्होंने कहा अन्न भोजन करलो और यहांसे चले जाओ, तन महादेनजी अच्छा कह कर मुदेंकी खोपडी आगे धर कर बैठ गए और भोजन करनेके उपरांत जूठी खोपडीको छोडकर पुष्करमें स्नान करनेके लिये चले गए। एक न्नाह्मणने जन अपिनन्न खोपडीको उठा कर सभासे बाहर फेक दिया, तन जहां वह कंपाल धरा था वहां दूसरा कपाल दिखाई दिया, इस प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा यहां तक हजारहनां तक फेका, परतु कपालोका अंत नहीं सिला कि कितने हैं। जन सब देवताओंने पुष्करमें जाकर महादेवजीकी वडी स्तुतिकी तब शकरजी संतुष्ट होकर बोले कि अब हमने अपना कपाल उठा लिया, तुम लोग यह कमें करें।

जब सावित्री सब देवताओं की खियों के सग यहमें आई, तब इन्द्र बहुत डरे और ब्रह्मा जीने नीचा मुख कर लिया। विष्णु और रुद्र बहुत लिजत हुए। सावित्री यहकों देख कोध से युक्त हो ब्रह्मासे वोली कि तुमने बड़ी लजाका काम किया कि सब लोगों के आगे हमको नीचे डाल कर दासीको चैठा लिया। इसके अनन्तर उसने ब्रह्माको ज्ञाप दिया कि ब्राह्मण समूहों में और सब तीर्थी में कोई ब्राह्मण आजसे मृत्युलेकि तुम्हारी पूजा न करेगे, केवल कार्तिककी पूर्णिमाको तुम्हारी पूजा होगी। इसके उपरात सावित्रीने इन्द्र, विष्णु, रुद्र, अप्रि और ब्राह्मणांको भी भिन्न भिन्न प्रकारके ज्ञाप दिए।

गायत्री सभासे निकल ज्येष्ट-पुष्करके वाहर राडी हुई और विष्णुसे ऐसा कह कर कि हम वहां यत करेगी, जहा तुम लोगोका शब्द नहीं सुन पड़ेगा, पर्वतके ऊपर चढ़ गई। विष्णुने वहा जाकर सावित्रीकी वडी स्तुतिकी, तब उन्होंने प्रसन्न होकर विष्णुसे कहािक तुम अब जाकर ब्रह्माका यत्न पूर्ण कराओ, हमभी तुम्हारे कहतेसे कुरुक्षेत्र, प्रयाग आदि तीर्थीमें अपने पति ब्रह्माके समीप सन्ना निवास करेगी। इसके पीछे यज्ञ होने लगा।

गायत्रीने करािक जो मनुष्य कािर्तिकको पूर्णिमाको सािवत्री और गायत्री सिहत नहााकी मूर्तिका पूजन करेगा और मूर्तियोको स्य पर चढा कर सब नगरोमे किरावेगा, नह बहालोकमे निवास करेगा इत्यादि।

(१८ वा अध्याय) ब्राह्मणोने जम सुना कि यहा पक प्राची सरस्वती तीर्थ हे, तव वहा जाकर देरतिक पुकर तीर्थ से पाच सोतासे प्राची रारस्मती वहती है, जिनके नाम सुप्रभा, कांचना, प्राची, नन्द्रा और विज्ञालिका है। वह ब्रह्माकी आज्ञासे वहा आकर वहीं थी। यह नदी पुष्करसे पूर्व ओरको बहती है, इससे ऋषियोने इसका नाम प्राची-सरस्वती रक्ता है। ब्रह्माकीने समस्वती अधिक पुष्कर तीर्थमे सरस्वती नदीका माहात्म्य कहाई। कार्तिकी पूर्णिमाको मध्यम छुंडमे रनान करके कुछभी ब्राह्मणोको देनेसे अध्यम्य ब्रह्मका फड होता है। किन्छ कुडमे रनान करके ब्राह्मणोको एक रेशमी वस्त्र देनेसे मरणातमे अग्निलोक मिलता है। पुष्कर तीर्थमे पर्वतके ३ ब्राह्मणेको एक रेशमी वस्त्र देनेसे मरणातमे अग्निलोक मिलता है। पुष्कर तीर्थमे पर्वतके ३ ब्राह्मणेक जल बहनेसे ३ कुड हुए है, जो ब्येष्ट पुष्कर, मध्यम पुष्कर और किनष्ट पुष्कर नामोसे प्रसिद्ध-है। सरस्वती पुष्करारण्यमे जाकर किर अतर्ह्यान होकर पश्चिम दिज्ञाको चली है और आग सर्ज्री वनमे जाकर नन्दा नामक सरस्वती कराई है।

(१९ वां अध्याय) पुष्करमे विष्णुकी मूर्ति आदि वाराह नामसे प्रसिद्धहै, जितने नीच-वर्ण इस तीर्थमे स्नान करते हैं, वे सब मरनेके उपरांत ब्राह्मण कुलमे जन्म पाते हैं। जैसे सब देवताओं में प्रथम ब्रह्माजी गिने जाते हैं, ऐसेही सब तीथों में पुष्कर तीर्थ आदि है। यह पर्वतके समीप अगस्त्यजीका आश्रम है । ब्रह्माजीने कहा कि जो कोई पुष्कर तीर्थकी यात्रा करके अगस्त्य कुंडमें स्नान नहीं करेंगे, उनकी यात्रा सफल नहीं होगी। जो कोई यज्ञ पर्वतपर चढ़-कर गंगाजीके निकलनेका स्थान देखेगा, जहांसे उत्तरको मुख करके वह पुष्करकी और बहती है, वह कुतार्थ हो जायगा।

(स्वर्ग संड दूसरा अध्याय) महापद्म, शंख कुलिक आदि नाग कत्रयपजीके संतान हुए जो मनुष्योको देखते ही क्षणमात्रमे भक्षण कर छेते थे। जब सब छोग व्याकुछ होकर ब्रह्माकी शरणमे गए, तब ब्रह्माने नागोको शाप दिया कि वैवस्वत मन्त्रंतरमे सोम वंशी राजा जनमेजय होगा, वह सपे यज्ञ करके प्रव्वित अग्निमे तुम छोगोंको भक्षम कर डाछगा और विनताकी आज्ञासे गरुड तुम छोगोंको भक्षण किया करेगा। इसके उपरांत जब नागोने ब्रह्माकी स्तुति की, तब वह बोछे कि जरत्कार नामक ब्रह्मण अग्निसे तुम छोगोंकी रक्षा करेगा। कुछ दिनोंके उपरांत पुष्करमे जहां ब्रह्मा यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ पर्वतकी दीवारमें नाग छोग जा बैठे। उनको थकेहुए देख जलकी वडी धारा उत्तरको निकली, उसीसे वहां नाग तीर्थ उत्पन्न हुआ, जिसको नाग कुंडभी कहते है। यह तीर्थ सपेंकि भयको नाश करता है। जो मनुष्य श्रावण शुक्ष पंचमीको नागकुंडमें स्नान करते है, उनको सपेंका भय नहीं होता। ब्रह्माने नागोंसे कहा कि, जो कोई इस तीर्थमे तुमको दुग्ध चढ़ावे, उसको तुम कभी मत काटो।

(तीसरा अध्याय) एक समय दक्षिण देशके करोडों ब्राह्मण जब स्नानके लिये पुष्करमें आए, तब पुष्कर तीर्थ स्वर्गको चला गया। सब लोगोने कहा कि दक्षिणी ब्राह्मण अपिवत्र होते है, इसीसे उनके आनेपर पुष्कर स्वर्गको चला गया है, अब कार्तिकी पूर्णिमा-सीको पुष्कर फिर अपने आप यहां आवेगा। यह तीर्थ सदा पुण्य दायक है, पर कार्तिकर्काको विशेष करके अति पुण्यदायक होता है, क्योंकि जब दक्षिणी-ब्राह्मणोंको देख यह तीर्थ आकाशको चला गया था, तो सरस्वती नदीने उद्धम्बर ब्रनसे आकर अपने जलसे पुष्करको फिर भरा है, जो दक्षिण ओर पर्वतपर अबभी शोभित होती है।

(चौथा अध्याय) पुष्करमे यज्ञ पर्वतकी मर्घ्यादाके २ पर्वत विख्यात है। दोनोंके मध्यमे च्येष्ठ मध्यम और किनष्ठ नामोंसे प्रसिद्ध ३ कुण्ड है। राम लक्ष्मण और जानकीने पुष्करमें जाकर विधिपूर्वक स्नान किया था।

अभिपुराण-(१०८ वां अध्याय) पुष्कर क्षेत्रमे दशकोटि हजार तीर्थ तीनों काल अर्थात् प्रातः, मध्याह्न और संध्यामें प्राप्त होते है। ब्रह्माके सिहत संपूर्ण देवता और ऋषिगण पुष्करमें स्नान और पितरोंका अर्चन करके सिद्धिको प्राप्त हुए है। उस तीर्थमें कार्तिक मासमें अन्नदान करनेसे मनुष्योंको ब्रह्मलोक मिलता है। पुष्कर क्षेत्रका तप, दान और ध्यान दुर्लमहै। उसमें निवास, श्राद्ध और जप करनेसे १०० पुस्तका उद्धार हो जाता है। पुष्कर क्षेत्रमें असंख्य तीर्थ और पवित्र निद्या सर्वदा निवास करती है।

कूमेपुराण-( हपारे भाग-३४ वां अध्याय ) संपूर्ण पापोंको नाश करने वाला, लोक-विख्यात ब्रह्माका पुष्कर तीर्थ है, जिस स्थानपर किसी प्रकारसे मृत्यु होनेपर ब्रह्मलोक प्राप्त होता है । सनुष्य मनमें पुष्करका स्मरण करनेसे संपूर्ण पापोंसे विमुक्त होकर अंतमें इन्द्रके साथ आनन्द करता है संपूर्ण देवता, यक्ष, सिद्ध आदि पुष्कर में आकरके ब्रह्माकी सेवा करते हैं । जो मनुष्य पुष्करमें स्नान करके ब्रह्माका पूजन करते हैं, वे संपूर्ण पापोसे विमुक्त होकर ब्रह्मलोकमें निवास करते हैं ।

# सोलहवाँ अध्याय।

(राजपूतानेमें ) नसीराबाद, चित्तीरगढ़, उदयपुर और श्रीनाथद्वारा ।

## नसीराबाद् ।

अजमेरसे १५ मील दक्षिण नसीरावादका रेलेंब स्टेशन है। नसीरावाद अजमेरके भरवाड़ा जिलेमे फीजी छावनी है, जिसको सन १८१८ ई० में सर अक्टरलोनीने नियत किया । छावनी एक मील फेली हुई है, जिसकी सीमा पर देशी कसवा है । छावनी में यूरोपियन पैदलका एक रेजीमेट, देशी पैदलका एक रेजीमेंट और देशी सवारकी सेनाका एक भाग है ।

उस सालकी जन-सल्याके समय नसीरावार और छावनीमें २१७१० मतुत्र थे, अर्थात् १५१९८ हिन्दू, ५४७२ मुसलमान, ५६४ क्रस्तान, ३६७ जैन, ६० यहूदी ३३ पारसी, और १६ सिक्स । सन १८८१ की मतुष्य-गणनाके समय २१३२० मतुष्य थे, अर्थात १८४८२ कसवेमें और २८३८ छावनीमें ।

सन १८५७ मई की तारीख २८ को नसीराबादकी सेना बागी हुई, परन्तु छोगोसे सहायता न पानेक कारण उसने दिल्लीकी यात्राकी ।

### चित्तौर।

नसीरावादसे १०१ मील (अजमेरसे ११६ मील) दक्षिण चित्तीरका स्टेशन है। चित्तीर राजपूतिनके मेवाड़ प्रदेशके उदयपुर राज्यमे पहाडी किलेके नीचे दीवारोसे विरा हुआ एक कसवा है। जब चित्तीर मेवाडकी राजधानी था, उस समय शहर किलेमे था। नीचे केवल वाहरीका वाजार था। यह २४ अग ५२ कला उत्तर अक्षाश और ७४ अग ४१ कला पूर्व देशान्तरमे स्थित है।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनाके समय चित्तीरमे १०२८६ मनुष्य थे, अर्थान् ७३३० हिन्दू १९४२ मुसलमान, ७७१ जैन २२९ एनिमिष्टिक, १३ क्रस्तान और १ पारसी ।

किला-किला देखनेके लिये उदयपुरके महाराजके कर्मचारीसे चित्तौरमे पास लेना चाहिए। रेलेब स्टेंगनसे पृत्रं चित्तौरका विख्यात किला उजाड़ हो रहा है। कहावतके अनुसार सन ७२८ ई० में वाप्पा रावलने किसीसे किलेको छीन लिया, तबसे सन १५६८ तक यह मेंबाडमी राजधानी था।

सडक गंभारी नदीके पत्थरके पुछसे होकर किलेमे गई है। पुछमे १० मेहरावी है। कहा जाता है कि राणा छदमणसिंहके पुत्र श्रीसिंहने इसको चनवाया था।

जिस पहाडी पर किला है, वह आस पासके देशसे औसत ४५० फीट ऊंची और ३ रै मील लगे है, जिसका सिर उजडे पुजडे वहुतेरे महल और मिन्ट्रोंसे भरा है। पहाड़ी के ढालुए वगले। पर सवन जगल लगे हैं। किलेके आधे दक्षिण भागमे ५ वडे तालार्व हे। अखीर दक्षिणके पास चितोरिया नामक गोलाकार लोटी पहाड़ी है। किलेके भीतर लोटे वड ३२ सरोवर है। यद्यपि दीवारोंके भीतरकी बहुत भूमि चट्टानी है, तथापि उत्तरी आधे-भागके अधिक न्यानोंसे ज्वारकी खेती होती है। चढ़ावकी सड़क किलेके सिरे तक १ मील

छंत्री है, जिस पर जगह जगह पदलपोल, भैरवपोल, हनुमानपोल, गणशपोल, जोरलापोल, लक्ष्मणपोल और रामपोल न.मक ७ फाटक है, जिनके पास चित्तौरके मृत वीरोके स्मारक— चिह्नके निमित्त छत्तिरियां वनी है। पुराने शहरके सब स्थान उजड़ रहे है। दर्शनीय चीजोमें से कीर्त्तना और जयस्तंभ नामक २ बुर्ज है। किलेका क्षेत्रफल ६९३ एकड़ है। इसकी सबसे अधिक लम्बाई (एक दीवारसे दूसरी दीवार तक) ५७३५ गज अर्थात् ३ के मील और सबसे अधिक चीड़ाई ८३६ गज है। किलेकी दीवारोंकी लंबाई १२११३ गज अर्थात् ७ मील से कुछ कम है।

पूर्व ग्रहर पनाहके समीप ७५ फीट ऊचा, जिसका व्यास नीचे ३० फीट और सिरके पास १५ फीट है, चौकोना स्तंभ है, जिसको छोग पुराना कीतेना कहते है, जो कीर्तिसंभका अपन्नेग्र है। इस टावर अर्थान् स्तंभमे नीचेसे ऊपर तक संगतराशी का काम और इसमें सैकडो मूर्तियां वनाई हुई है। कीर्तनास्तंभ ७ मंजिलका है। इसके भीतर तंग सीढियां है। सबसे ऊपरका मंजिल खुला हुआ है, जिस पर विजुलीसे नुकसानी पहुंची है और घास तथा पांचे जम गए है। छोग कहते है कि एक जैन महाजनने इसको बनवाया, दूसरोका कथन हिक खतनी रानी नामक एक खीका यह बनवाया हुआ है। यह स्तंभ १० वी सदी का बना हुआ जान पडता है। यहां वहुतेरे जैन लेख है। दक्षिण ओर आगेकी भूमि पर कीर्तनासे पीछेका बना हुआ एक मन्दिर है।

कीर्तनासे दूर दूसरे स्थानपर श्वेत पत्थरसे वना हुआ १२२ फीट ऊंचा जयस्तंभ है, इसके प्रत्येक वगलकी चींड़ाई नेवक पास ३५ फीट और गुम्बज़ नींचे १० र फीट है। चित्तरिक सुप्रसिद्ध राणा कुम्भने सन १४३९ ईसवीमें मालवाक वादगाह महमूदको जीतकर उस विजयके स्मारक चिह्नके निमित्त सन १४४२ से १४४९ ई० तक इसको वनवाया। यह ९ मंजिला है, इसके भीतरकी सीढियां कीर्तनाकी सीढियांसे अधिक चौडी है भीतर नकाशीमें हिन्दुओं के देवताओं की मूर्तियां वनी है, नींचे उनके नाम लिखे हुए है। उपरवाले २ मंजिल चारों ओरसे खुले हुए है और नींचेक मंजिलोंसे अच्छे है। जयस्तंभमे नींचेसे उपर तक संगतराजीका काम है। पहले गुम्बज़ की विजलीसे नुकसानी पहुँची थी, परन्तु महाराणा स्वरूपसिहने नया गुम्बज़ बनवा दिया। उपरके मजिलमें वड़े लेखोंकी २ तख्ती है। सड़कके पास नींचेके चब्रतरेके कोनेके समीप एक चीगोसे स्तंभपर सन १४६८ ईसबीका सती पास नींचेके चब्रतरेके कोनेके समीप एक चीगोसे स्तंभपर सन १४६८ ईसबीका सती सम्बन्धी लेख है।

सूर्य फाटकके समीप २ वंडे तालाव है, जिनके पास राणा कुम्मका महल स्थित है। आगेके आंगनके चारों ओर पहरेदारोंके लिये कीठीरयां और प्रवेश करनेके स्थान पर मेहराबदार फाटक है। रतनसिंहका महल तेरहवीं सदीका हिन्दू कारीगरीका उत्तम उदाहरण है। उसकी पत्नी रानी पिदानीका सुन्दर महल तालावकी ओर सुख करके खड़ा है। वादशाह इं। उसकी पत्नी रानी पिदानीका सुन्दर महल तालावकी ओर सुख करके खड़ा है। वादशाह अकवर इन महलोंमें से एकके फाटकोंको लेगया, जो अब आगरेके किलेमें है।

अकनर २० महराम च दाना आठकामा उन्हार हैं। जिसके निकट राणा कुम्भका वनवाया हुआ ऊंचा शिखरदार देवीका मिन्दर हैं, जिसके निकट उसकी पत्नी मीरावाईका वनवाया हुआ उसी ढांचेका रणछोरजी (कृष्ण) का मिन्दर उसकी पत्नी मीरावाईका वनवाया हुआ उसी ढांचेका रणछोरजी (कृष्ण) का मिन्दर हैं। चित्तीरमे सबसे ऊंचा एक स्थान है, जहांसे उत्तम दृश्य देख पढ़ता है। एक स्थान पर गोमुखी झरना है। दक्षिण पश्चिम राणा मुकुळजीका वनवाया हुआ पत्थरका नकाशीदार मिन्दर है।

इतिहास-सन १४४ ईस्वीमे सूर्य्यवंशी कनकसेन राजा हुआ, जिसके छुलमे चित्तीर राजवंश है। डूगरपुर वांसवाडा और प्रतापगढके राजा लोग इगकी गाखा है।

ऐसा प्रसिद्ध है कि एक समय मैवाड़के राजाकी गर्भवती पत्नी तीर्थयात्राको गई थी, पिछे किसीने राजाको छल्से मार डाला। जब लौटते समय मालिया पहाडकी गुफामे रानीके पुत्र उत्पन्न हुआ, तब वह कमलावती बाहाणीको अपना पुत्र सौंप कर सती हो गई। कमलावतीने गुफामे अर्थात् गुहामे जरपन्न होनेके कारण उस पुत्रका नाम गोह रक्खा, जिससे गोह घराना अर्थात् गिहोटवंश चला। गोह भीलोके लडकोके साथ खेलता और जिकार करता था। मीलोने शिकारके समय गोहको अपना राजा पसंद किया। एक भीलने अपनी अगुली काट उसके रिधरसे गोहयो राज तिलक कर दिया। गोहकी आठवीं पीढ़ीमे नागदत्त हुआ, जिसको भीलोने मार डाला, परन्तु कमलावतीके वशके लोगोने नागदत्तके पुत्र वाप्पा रावलको वचा लिया।

वाप्पा रावलने सन ७२८ ई० मे चित्तौरमे अपना अधिकार करके खुरासान, तुर्किस्तान आदि देशों के मुसलमानों को ता और बहुत राजकुमारियोंसे विवाह कर अपने वंशका विस्तार किया। वाप्पा रावलके पीछे गिहोट वंशी १८ राजाओं ने ४०० वर्ष तक कमसे चित्तौरके राजिसहासन पर बैठ कर राज्य किया। अठारहवें राजां २ पुत्र थे, जिनमें वडा समरसिंह और छोटा मुर्ग्यमल था।

समरसिंहने दिल्लोके राजा पृथ्वीराजकी वहन पृथा और कमें देवीसे विवाह किया । वह सन ११९३ ईस्वीमे महम्भद्र गोरीके सत्राममे दूपद्वती नदीके तीरपर अपने शाले पृथ्वीराजके साथ मारा गया । समरसिंहका वडा पुत्र कल्यान अपने पिताके साथ मरा । कुम्भकर्ण वीदर चला गया । तीसरा पुत्र कमाऊमे गया, जिसके व्यथिरोने गोरखामे जाकर नेपाल राज्यको स्थापन किया । पृथादेवी सती हो गई । कमेदेवी अपने वालक पुत्र कर्णको राजसिंहासनपर वैठाकर उसकी रक्षा करने लगी । कुछ दिनोके पीछे उसने कुतुवृद्दीनकी सेनाको परास्तकर अत्री नारीका प्रभाव दिसा दिया ।

कर्णके देहात होनेपर उसका पुत्र माहुप राजिसहासनके योग्य नहीं था, इसिलये झालों रके सरवार कर्णके जामाताने अपने पुत्रको सिहासनपर वैठानेकी इच्छाकी, परन्तु चित्तीरके सरदाराने सुर्व्यमलके पोते राहुपको राजिसहासनपर वैठा दिया । राहुपसे गिहोट वंग सिसो दिया वग कहाने लगा । सन १२०१ में राहुपने राणाकी पदवी ली तबसे इस छलके राजागण रावसे राणा कहलाने लगे । राहुपके पश्चात् कमसे ९ राजा चित्तीरके सिहासनपर वेठे । नवे राजाका पुत्र राणा लक्ष्मणसिह लक्ष्मा था, इसिलये उसका चचा भीमसिह राजकाज करने लगा । भीमसिहने सिहलके चौहान राजा हमीरशकरकी कन्या पद्मिनीसे विवाह किया ।

सन १३०३ ई० में वाद्बाह अलाउद्दीनने चित्तोरपर आक्रमण ितया। राजपूर्ताने ल्डा-ईमें परास्त होनेपर किलेका द्वार वन्द्र कर दिया। पिद्मनी आदि संपूर्ण रिनवास दूसरी १२०० स्थियोंके सिंहत चितापर जल गई। तब राजपूत लोग किवाड खोल ब्रेडओसे लडकर मोर गए। राणा लक्ष्मण सिंह और उसके पुत्र श्रीसिंहभी उसी सन्नाममें मेर। बचे हुए राजपूत अर्वली पर्वतकी ओर चले गए। अलाउदीन विजय प्राप्त कर झालौरके सरवार मालदेवकी चित्तीरका जासक नियत कर अपनी राजवानीको चला गया।

राणा लक्ष्मणसिहका पुत्र अजयसिंह उस समय दूसरे स्थानपर था अजयसिहके ज्येष्ट -भ्राता अरिसिंहका पुत्र हमीर अपने ननिहालमे रहता था, जिसने अजयसिहके शत्रु एक भील -राजाका शिर काट कर उसके निकट रख दिया। अजयासिहने प्रसन्न होकर उस मुंडिंक रक्तेंसे हमीरके छछाटमें राजातिलक दे दिया राणा हमीरने एक वडे संप्राममें मुसलमानोंको परास्त करके चित्तीर पर अधिकार कर छिया। हमीरकी मृत्युके पश्चात् उसका पुत्र क्षेत्रसिंह चित्तीरका राणा हुआ।

अजयसिंहके आजिम और सुजनसिंह दो पुत्र थे। आजिमकी अकालमृत्यु हुई। जब -हमीरको राजतिलक मिला, तब सुजनसिंह दक्षिणमे जाकर रहने लगा, जिसके वंशमें महाराष्ट्र प्रधान सुविख्यात शिवाजीका जन्म हुआ।

हमीरका पुत्र क्षेत्रसिंह शत्रुके हाथसे मारा गया, उसका पुत्र राणा छाक्ष चित्तारके सिहासनपर बैठा। छाक्षकी प्रथम पत्नीसे चन्द और रघुदेव और दूसरी पत्नीसे, जो मारवाड़के राजा रणमछकी हंसा नामक बहन थी, मुकुछजी नामक पुत्र हुए। राणा छाक्षके मरनेके उपरांत उसकी प्रतिज्ञानुसार मुकुछजीने राजसिहासन पाया। चन्द्र अपने छोटा भ्राता मुकुछजीके शुभ कामनार्थ राज काज करने छगा। राणा मुकुछजीके राज्यके समय तैमूर भारतवर्षमे प्रथम आया जिसके समय मुसछमानोसे राणाका एक संप्राम हुआ। यद्यपि मुसछमान पराजित हुए परन्तु मुकुछजी मारे गए।

राणा मुकुलके मरनेपर कुम्भ चित्तीरका राजा हुआ, जिसका राज्य सन १४६८ ईसवी तक था। उराने मालवाके राजा महमूद और गुजरातके राजा कुतुवशाहको परास्त किया और विजयके उपरांत चित्तीरमे जयस्तंभ बनवाया। उस समय मेवाड़ और मारवाड़ राज्योमें परस्पर मित्रता थी, इसलिये राणा कुम्भके राज्यके समय चित्तीरकी वड़ी उन्नति हुई। मेवाड़ राज्यमें छोटे वडे ८४ किले हैं, जिनमे कुंगमेरू प्रधान है। राणा कुंभका विवाह मारवाडके मैरताके रहने वाला राठीर सदीर जयमल की पुत्री मीरावाईसे हुआ।

मीरावाईका जन्म संवत् १४७५ ( सन १४१८ ई० ) मे हुआ था। वह वचपन्हींसे निगरिधरलाल ( कृष्ण ) की मूर्तिकी सेवा अर्चना करतीथी। मोरावाईको ऐसी अनन्य भक्ति थींकि अपने पतिके गृह जाने पर न तो वह किसीका सिखापन मानती और न कुछद्वता की पूजा करती, इससे राणाने अप्रसन्न हो मीराको भूतगृहमे पहुंचवा दिया। मीरावाईने जो कुछ धन संपत्ति अपने पिताके गृहसे लाई थी, उससे उसी भूतमहलमे एक मन्दिर बनवा कर गिरिधरलालजीको पधरवाया वह संतोंकी जमात जोड नित्य नृत्य, गीत, उत्सव, पृजन और कीर्तन कर काल विताने लगी। वह स्वयं तम्बूरा ले नवीन सरस पद रचना कर भगवान कं सन्मुख गान किया करतीथी। नित्य दूर दूरसे साधु महात्माओकी जमात आती। मीरा डनकी सेवा टहल वहे आदर भक्तिसे किया करती, परंतु मीरावाईके ऐसे चरित्रसे डसके कुटुंव वाले वहुत अप्रसन्न होतेथे। राणा कुंभने झालोरके सर्दारकी कन्या छीन कर अपना दूसरा विवाह किया और वह कुंभमेर ( कमलिमयर) किलेमें अपनी दूसरी पत्नीके साथ रहेन लगे। मीरावाई गृहसे निकल वृत्दावनके तुलसीवनमे जा वसी। कुछ दिनोंके पीछे वह गोकुल गई और कुछ कालके उपगंत साधु समाजके साथ द्वारिकामें जाकर रहेंचे लगी। कुछ समयके पश्चात् राणाने मीरावाईको लिवा लानेके लिये अपने पुरोहितको द्वारिकामे भेजा। पुरोहितने द्वारिकामे पहुंच मीरासे राणाका संदेशा कह सुनाया और कहा की जब तक तुम नहीं चलोगी, मैं अन्न जल प्रहण नहीं करूंगा। उस समय मीरावाई अति घवड़ा कर श्रीरण- छोड़जीके शरणमें पहुंच, गृहद हो, पॉवमे बुंघरु बांध, हाथोंमें करताल ले, ईश्वरभक्तिमें लवलीनहो सुन्दर पद गाती गाती ईश्वरमे लीन होगई। अब तक मेवाड प्रदेशमे रणछोडजीके सिहत मीरावाईकी पूजा होती है। मीरावाईके बनाए हुए पद पश्चिमी भारतमे प्रसिद्ध है।

राणाकुम्भके ३ पुत्रथे, — ऊटो, रायमल और सूर्य्यमल । ऊदो अपने पिता राणाकुम्भ को मार राज सिहासन पर बैठा, उसके इस दुष्कमेंसे राजपृत सर्दारोने धीरे धीरे उसका संग त्याग दिया । रायमल उसको दृड देनेके लिये उद्यत हुआ, ऊदोने शत्रु दमनके लिये राठौर राजाको अजमेर और सांभरका राज्य छोड दिया और आवृका राज्य एक सर्दारको दे विया । उसके उपरात उसने अपनी सहायताके लिये दिल्लीके बादशाहको अपनी कन्या देनेको कहा, किन्तु दिल्लीके दरवार गृहसे ज्योही वह वाहर हुआ कि विज्ञुलीके गिरनेसे मर गया। दिल्लीके बादशाहने ऊदोके पुत्र जयमल और सिहेसमलको सायले रायमलसे युद्ध किया, परन्तु वह परास्तहो अपने गृहको लौट गया।

ऊदोकी मृत्युके पश्चात् राणा कुम्भका दूसरा पुत्र रायमल राज सिंहासन पर वैठा। रायमलके ३ पुत्रथे,—संग, पृथ्वीराज और जयमल। सग और पृथ्वीराज सहोदर और जयमल वैमात्रिक श्राताथे। रायमलके जीवन कालहीमे तीनो भाइयोमे विवाद उठा। पहले संग और पृथ्वीराज लड़े। एक आंख फूट जाने पर सगने भाग कर शिवाती नगरके राजपृतोका आश्रय लिया, परंतु परास्त होकर उसको वहासे भी भागना पड़ा पृथ्वीराज सगकी खोजमे लगा। सग भिक्षुक वेपसे रहने लगा। करीमचन्द्र नामक एक सर्दारने सगमे राजलक्षण देख अपनी पुत्रीसे उसका विवाह कर दिया और उसको अपने घर रक्खा।

रायमलेन जब यह वृत्तात सुनो, तब पृथ्वीराजको अपने राज्यसे निकाल दिया। पृथ्वीराज केवल ५ सवारो सिहत गड़वारके अतर वाली नामक स्थानमे चला गया। राणा कुंमके मरने पर एक मीना सर्दार गडवार पर अपना अधिकार कर उसकी राजधानी नादोल मे रहताथा। पृथ्वीराजने वहा जाकर सम्राममे मीना सर्दारको मार गडवार पर अपना अधिकार कर लिया।

उस समय प्राचीन तक्षशिला अर्थात् तोडातक मुसलमानोके अधिकार में हुआ । तोडान्तंकके राजा राय सुरत्तनकी पुत्री तारा अपने पिताके सहित वोडे पर चह मुसलमानोके साथ लड़नेके कारण राजपूत देशमें विल्यात हो गई थी। जयमल उससे विवाह करनेके लिये उसके समीप गया। ताराने कहा कि तोडातक पर अधिकार करों, तब तुम मुझसे ज्याह कर सकते हो। जयमलने वलसे ताराकों ले जाना चाहा, परन्तु उसके पिता सुरत्तक द्वारा मारा गया।

पृथ्वीराज गड़वारका उद्घार कर फिर अपने पिताका प्रिय हुआ और जयमलके मारे जाने पर तोडातको उद्घारका संकल्प किया। तारा भी अश्वास्ट हो पृथ्वीराजके पीछे चर्छा। दोनोने मुसलमानोंको परास्त कर तोडातंकका उद्घार किया। पृथ्वीराजका विवाह तारासे हुआ। उसके पश्चात् सृथ्यमलसे पृथ्वीराजके कई युद्ध हुए, अतमे सूर्यमल परास्त हुआ और देविलयाभे जाकर उसने राज्य कायम किया। प्रतापगढके वर्तमान राजकुल उसीके वंशाधर है।

पृथ्वीराजका बहनका ज्याह सिरोहीके राजा पात्रावसे हुआ । पात्राव पृथ्वीराजकी चहनको दुख देता था, इसीलये वह अपनी सेना ले पात्रावको मारनेके लिये जा पहुंचा परन्तु पीले अपनी बहन और बहनोईके क्षमा मांगने पर पृथ्वीराज शत्रुता छोड़ कुछ दिन सिरोहीमे रह गया । पात्रावने मोजनमें विष देकर पृथ्वीराजको मार डाला, ताराबाई सती हो गई।

राणा रायमलकी मृत्यु होने पर सन १५०९ ई० मे उसका उपेष्ठ पुत्र संग संत्रामसिंहके नामसे चित्तीरके सिहासन पर बेटा । इसने दिलीके वादशाह और मालवाके राजा गया-सुद्दीनको युद्धक्षेत्रमें १८ वार परास्त किया था, परन्तु सन १५२८ ई० मे फतहपुर सीकरीके संत्राममें शिलादित्यके विश्वासवातसे सुगृल वादशाह वावरसे परास्त हुआ । उस समय संत्राम सिहने प्रतिज्ञा की जब तक सुगृलोसे बदला न लेगे, तब तक चित्तीर न जावेगे । उस कालसे वह बनहीं मे रहने लगा और कुल कालके उपरांत बुशारा नामक स्थानमे मर गया ।

राणा संप्रामसिंह अर्थान् राणा संगके मरने पर उसकी खियोंमे राजिसिहासनके छिये विवाद हुआ। अंतम संप्रामसिंहके ७ पुत्रोमेसे तीसग पुत्र रतनसिंह चितोरके सिहासन पर विठा जिसने केवल ५ वर्ष राज्य किया। उसने आम्बेरके पृथ्वीराजकी कन्यासे गुत्र विवाह किया था। वृंदी राज्यके सूर्य्यमल सिंहत उस कन्याका पुनः विवाह हुआ। राणा रतन दंड देनेके लिये अहेरके वहानेसे सूर्यमलको वनमे लेगा, वहां दोनो परस्पर लड्कर मरगए।

राणा रतनके पश्चान् उसका भाई विक्रमजीत सन १५२४ मे चित्तीरका राणा हुआ । चह वहांके सर्दारोंसे अन्याय करने छगा। यहां तक कि उसने राणा संगको आश्रय देने वाले करीमचंद्की एक दिन अपने हाथसे पीटा, उसी समय माछवाके मुसलमान राजाने अपना चन्छा छेनेके छिये चित्तीरपर आक्रमण किया। सर्दार गण विक्रमजीतको युद्धस्थलमे छोड़ कर चित्तीरकी रक्षा करने छगे। मुसलमानी सेना विक्रमको परास्त करके किलेकी ओर दौड़ी उस समय राठार राजकी कन्या चित्तीरकी जीहरवाईने मुसलमानोके दलमे प्रवेश कर शत्रुओं-को मार वीरनारीका प्रभाव दिखाया था। सूर्य्यमलके वंशधर प्रतापगढ़के राजा वाषाजी चित्तीरकी रक्षाके छिये आया था। उसने चृंद्रिके राजा सुरतनके हाथ राणा संगके शिशु पुत्र , उद्यसिहको सीप सरदारों सिहत नुसलमानोसे लड़कर अपने जीवनको विसर्जन किया। चित्तीर मालवाके राजाके हाथमे गया। उस समय उदयसिहकी माताने दिलेके वादशाह हुमायूंसे सहायताके लिये प्रार्थना की। वादशाहने मालवाके राजासे चित्तीरको छीनकर राजपृतीको छीटा दिया।

विक्रमजीत फिर सिहासन पर वेठ सरदारासे अत्याचार करने छना । उसके उपरांत सरदाराने पृथ्वीराजकी उपपत्नीके पुत्र वनवीरको चित्तारके सिहासन पर वेठाया । वनवीरने सिहासन पर वेठतेही अपने हाथसे विक्रमजीतको मार डाला। चित्तीरमें हाहांकार पड गया। उद्यक्तिहकी धाय पन्नाने उदयसिहको एक टोकरीमे रक्ख कर पत्र पह्नवसे ढांप एक नाई द्वारा पुरसे वाहर कर दिया और अपने छोटे वालकको उदयसिहके विद्योंने पर सोला रक्खा। वनवीरने उदयसिहके घर पहुंच उस वालकको उदयसिह जान कर उसकी छातीमे छूरी मारी। स्राहका रोदन करके मर गया। पन्नाने उदयसिंहकी प्राणरक्षाके छिये अपने लडकेके मरनेका ज्ञोक प्रकाश नहीं किया।

पत्रा उदयसिहको छेकर वहांसे भागी और कमलिमयरके सरदार आशाशाहके पास पहुची। आशाशाहने अपने भाईका पुत्र कहकर उदयसिंहको कमलिमयरके किलेम रक्खा। पाँछे यह वृत्तांत प्रकाश होने पर मेवाडके सरदार छोग कमलिमयरमे पहुचे। संगक्तके सरदार अखिलरावकी कन्यासे उदयसिहका न्याह हुआ। सरदारीने एकत्र होकर इनको सिहासन पर वैठानेके लिये चित्तीर पर आक्रमण किया। वनवीर दक्षिणको आग गया, उसीके वशसे नागपुरके भोसला वशकी सृष्टि हुई।

सवत्१५९७ (सन १५४१ ई०) में उदयसिंह चित्तौरके सिहासन पर चेठा। उसके पीछे बादबाह अकवरने चित्तौर पर आक्रमण किया। उस छडाई में अकवरके हाथ उदयसिंह-केंद्र हुये उदयसिंहकी उपपत्नी बीरा मेवाडके सरदारोंको धिक्तारदे बहुतेरे बबुतोंको मार उदय-सिहको छीन छाई। उदयसिंह अपने सरदारोंकी निन्दा और पत्नीकी प्रशंसा करने छो, इससे सरदारोंने छिजत हो बीराको मार डाछा।

अकबर की दूसरी चढाईके समय सन १५३८ मे उदयसिंह चित्तीरसे भाग गए, परन्तु प्रतिष्ठित राजपूत लोग चित्तीरकी रक्षाके लिये टिड्डियोंकी भांति युद्धस्थलमे आपहुचे, जिनमें विद्नीरके राजा रायसिंह, चदावत वश से उत्पन्न जयमल और कैलवारके राजा फताजी थे। जब फताजीका पिता मारा गया, तब उनकी माता कमलावतीने अपने पुत्र फताजी, फताकी स्त्री और अपनी युवती कन्याको युद्धके सामानसे सजकर उनको साथले युद्ध यात्रा की यह देख अन्य राजपूतीकी स्त्रियां भी उनके पीछे लगी। फताजीकी माता, बहन और स्त्रीने बहुतेरे शत्रुओको मारने के उपरांत जब अपनी रक्षाका दूसरा उपाय नहीं देखा, तब अपनी अपनी तलवारसे अपनेको मार युद्धभूमिम मर गई। उस समय राजपूतोकी ८००० स्त्रियां अपिने तलवारसे अपनेको मार युद्धभूमिम मर गई। उस समय राजपूतोकी ८००० स्त्रियां अपिने हाथकी गोली से जयमलको मार। चित्तीर अकबरके अधिकारमे हुआ। इसी युद्धमें मरे हुए राजपूतोका भूषण चित्तीरका रत्न एकन्न होने पर ७४॥ मन हुआ था, तभीसे सर्वे लोग उतने रत्न चोरीके तिलाकका चिह्न लिकाफे पर ७४॥ मन हुआ था, तभीसे सर्वे लोग उतने रत्न चोरीके तिलाकका चिह्न लिकाफे पर ७४॥ मन हुआ था, तभीसे सर्वे लोग उतने रत्न चोरीके तिलाकका चिह्न लिकाफे पर ७४॥ का अंक लिखते है। अकबर चित्तीरसे अनेक वस्तु और दो फाटक आगरेमे लेगया, जो किले मे अब तिक मच्छीभवनके पास है। उसने पत्थरके दो हाथियो पर जयमल और फताजीकी प्रतिमा बनवा कर आगरेके किलेमे रच्खा, जिनके अग भग हो गए है। अब वे दिल्लीके जादूधरके द्वार पर रक्खी हुईहै।

उद्यसिहने चित्तौरसे भागनेके उपरात मेवाडकी वर्तमान राजधानी उदयपुरको वसाया। उदयपुरके वर्तमान राणा उदयसिहहीके वंगधर है (आगेका इतिहास उदयपुरमे देखों)।

चित्तौरके योद्धाओं मे वाप्पारावल, समरसिंह, हसीर, चंद, राणा कुम्भ पृथ्वीराज और सग (सप्रामसिंह) बहुत प्रसिद्ध हुए। चित्तौर राजवश नीचे लिखे हुए क्रमसे है।



चित्तौरके स्टेशनसे पश्चिम घोडा दक्षिण उद्यपुरके समीप दीवारी तक ६३ मीलकी रेलवे लाइनका काम जारी है । चित्तीरसे एक पहाडी सड़क उद्यपुरको गई है। राजपुताने प्रदेशके दक्षिण हिस्सेम समुद्रके जलसे२०६४फीट अपर अर्वली पर्वतक पूर्व मेवाडके देशी राज्य- की राजधानी उदयपुर एक सुन्दर छोटा शहर है। यह २४ अश ३५ कला १९ विकला उत्तर अक्षांश और ७३ अश ४३ कला २३ विकला पूर्व देशातरमे स्थित है।

इस सालकी जन-सल्याके समय उदयपुरमे ४६६९३ मनुष्यथे, अर्थात् २४८७३ पुरुष और २१८२० स्त्रियां । जिनमे २८३१७ हिन्दू, ९४२३ मुसलमान, ६३२६ जैन, २५२७ एनिमिष्टिक, ९४ क्रस्तान और ६ पारसीथे । मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतमे ८३ वां और राजपूतानेमे ६ वा शहर है ।

शहरके चारोओर दीवार है, जिसके भीतर दक्षिण ओर कई वाटिका लगी है। शहरके पश्चिम ओर एक झील, उत्तर और पूर्व ओर खाई है (खाईमें झीलसे पानी आता है) और दक्षिणओर एकलिंगगढकी पहाडी शहरकी किलाबन्दी करती है। शहरके ४ फाटक प्रधान है,—उत्तर हाथीपोल, दक्षिण खेरवारा, पूर्व सूर्य्यपोल, (एक ओर दिल्ली फाटक)और झीलकी ओर पश्चिम ३ मेहरावीवाला त्रिपोलिया नामक पानीका फाटक है। शहरसे वाहर किलोकी जजीर है।

शहरमे कई देवमन्टिरहै, जिनमें जगदीशका मन्दिर सबसे वडा और सुन्द्र है और स्थियोका एक अस्पताल और नया विक्टोरिया हाल है, जो जुवलीके समयमे बना। इसमें ३ कमरे है, जिनमें एक मेवाडकी पैदावारका अजायवखाना, दूसरा लाइनेरी और तीसरा विद्यालय है। उद्यपुरमें थोडी तिजारत होती है।

हाथीपोलसे प्रधान वाजार होकर महलको जाना चाहिए, दिल्ले फाटक अथवा सूर्व्यपोलसे वाजारोको होते हुए गुलाव वागको जाना,चाहिए, जहां तालाव, सडक और वाग देखने लायक है। गुलाव वाग होकर दूध तालावको जाना चाहिए, जो पिछौला झीलकी एक गाखा है।

शहरके पश्चिम २ है मील लम्बी और १ ई मील चोड़ी पिछीला झील है, जिसके मध्यमे जगितवास और जगमित्दर नामक दो महल है, जिनको १० वीं सदीके मध्य भागमे राणा जगत्सिहने बनवाया। जगितवास ४ एकड़ भूमिपर मार्चुलसे बना हुआ है। जगह जगह द्विवारोपर पश्चीकारीके काम बनेहें और फूलवाग, हम्माम, झरने, नारगीकी छुजे इत्यादि है। शाहजहाने अपने पिता जहांगीरसे वागी होकर छुछ दिन जगमित्दरमे निवास किया था। वहां पत्थरका एक स्थान शाहजहांके यादगारके लिये है। झीलमे महाराणाकी कई नौका रहती है।

शीलके किनारेपर शाही नहल है। शीलके पासका हिस्सा नया है। यह महल जमीनसे १०० फीट ऊंचा चौकोने शकलका प्रेनाइट पत्थर और मार्बुलसे बना है। इसके वगलोपर अठपहले गुम्बलदार टावरहे। पृवजार संपूर्ण लम्बाईमे महलके अगवासकी प्रधान अटारी है, जिसके नीचे मेहरावोंकी ३ पंक्तियां है। महरावों दीवारकी ऊचा १ ५० फीटहे। गणश द्वारसे महलमें प्रवेश करना होताह। भीतर बाडीमहल, शीशमहल, (जिसमें शिशके कार्य-हें) और श्मितवास है, झीलसे ३ मील पूर्व महासती स्थानमे मृत महाराणा जलाए जाते हे यहां ऊंची दीवारके घरेमे उन लोगोका छनारियां वनाहें, उत्तम बृक्ष लगे है और उन लोगोक साथ जलीहुई सितयोंकी मूर्तिया है। इनमे दूसरे सप्रामासिंहकी छतरी वडी और ख़बसूरत है। उदयसिंहके पोते अमरसिहकी भी छत्री अच्छी है।

खदयपुर-राज्य-यह मेवाइ एजेसीके पोलिटिकल सुपरिन्टेडेटके आधीन राजपूतानेमें एक प्रसिद्ध देशी राज्य है। इसके उत्तर अजमेर और मेरवाडाका अंगरेजी देश, पूर्व वृंदी, कोटा, सिंधिया राज्यके नीमच जिले, टोक राज्यका निंवहेरा जिला और प्रतापगढ़ राज्य, दक्षिण वांसवाडा, इंगरपुर और प्रतापगढ राज्य दक्षिण-पश्चिम गुजरात प्रदेशमे महिकंठा राज्य और पश्चिम अरवली पहाड़िया है, जो मारवाड़ और सिरोही राज्योसे इसकी अलग करती है। राज्यकी सबसे अधिक लम्बाई उत्तरसे दक्षिणतक १४८ मील और सबसे अधिक चौड़ाई पूर्वसे पश्चिमतक १६३ मील और इसका क्षेत्रफल १२६७० वर्गमील है। राज्यसे लगभग ३८ लाख रुपये मालगुजारी आती है।

राज्यके उत्तरी और पूर्वी भागमे खुळाहुआ नीचा ऊंचा देश है। दक्षिण और पश्चिमका देश चट्टानी पहाड़ियों और घने जंगळोसे छिपा हुआ है। राज्यके पूर्वी भागमे छोहांकी छोटी खान है। उदयपुर शहरसे २४ मीळ दक्षिण जावरमे टीन और जस्ते पहिले निकाले जाते थे, परन्तु अब खानोमे काम नहीं होता है, तांवे और सीसे भी कई जगहोमें मिलते है। भिलवाड़ा देशमें बहुमूल्य पत्थरोंमेसे रक्तमणि निकलती है। राज्यकी प्रधान नदी बनारस है। राजधानी के दक्षिण और पश्चिममें अनेक घारा निकलती है, जिनमें बहुतेरी महिकतां होकर दक्षिण जानेके उपरांत सावरमती नदीमें गिरती है।

राज्यमे बहुतेरी झील और बहुतेरे सरोत्रर है। इनमें कई एक झील बहुत बड़ी है जिनमें सबसे उत्तम देवर झील है, जिसको जयसमुद्र भी कहते है। उसके पश्चात् राजनगर, जिसको राजसमुद्र भी कहते है, और उदयसागर है। देवर झील उदयपुर शहरसे लगभग २० मील दक्षिण—पूर्व है। यह कदाचित् पृथ्वीमे बनवाई जितनी झील है, उन सबसे बड़ीहै। झील लगभग ९ मील लम्बी, ५ मील चौड़ी और २१ वर्गमीलके बीचमे फेली हुई है। इसका पक्का बांव १००० फीट लम्बा और ९५ फीट ऊंचा है, जिसकी चौड़ाई नेवपर ५० फीट और सिरे पर १५ फीट है। दूसरी राजसमुद्र झील ३ मील लम्बी और १ वे मील चौड़ी राजधानीसे २५ मील उत्तर कांकरीलिके पास है, जिसके बनतेमे ७ वर्ष लगे थे और कहा जाता है कि इसके बनवानेमें ९६००००० रुपये खरच पड़े। इसके पानीके रोकावके लिये २ मील लम्बा पक्का बांध बना है, जो बहुतेरे स्थानोमे ४० फीट ऊचा है। झीलके दक्षिण किनारे पर द्वारि-काधीशका मन्दिर है। कांकरीलीमे श्रीनाथद्वाराके गोस्वामीका मक्का है। तीसरी उदय-सागर झील राजधानीसे ५ मील पुर्व २ मील लम्बी और १ वे मील चौड़ी है।

इस वर्षकी मनुष्य-गणनांक समय उदयपुर राज्यमें १८३२४२० मनुष्य थे।सन १८८१ में ७ कसवे और ५०१५ गांवोंमे १४९४२२० मनुष्य थे, अर्थात् १३२१५२१ हिन्दू,७८१७१ जैन, ५१०७६ भील ४३३२२ मुसलमान् और १३० क्रस्तान । हिन्दू और जैनोमे १२००८६ राजपृत, ११४०७३ ब्राह्मण, १०४८७७ महाजन, ७०६१० जाट थे। राजपृतोमे ५८७५१ सीसोदिये राजपृत्ये । आदि निवासी पहााउँयो पर है, अर्थात् पश्चिमोत्तर मेयर, दक्षिण भील और प्वेंत्तर मीना जाति ।

उद्यपुर राज्यमें भिलवाडा (जन-संख्या सन १८९१ में १०३४३,) चित्तौडगढ (जन-संख्या सन १८९१ में १०२८६), नाथद्वारा और कांकरीली प्रसिद्ध वस्ती हैं। मैदानमे वर्सातमे कपास, तेलके वीज, ज्वार, वाजरा और मकई, जाडेकी ऋतुमे गेहूं, ऊख, पोस्त और तंबाकू वोएजाते हैं।

एक सडक नसीरावादसे उदयपुर राज्य होकर नीमच छावनीको गई है। एक पक्की सडक राजधानीसे निवहेरामे जाकर नसीरावाद वाछी सडकमे मिछी है। एक सडक राजधानीसे दूसरी घाटीतक वनाई गई है, जो राजनगर होकर ४० मीछ और अरवछी रंज होकर ७५ मीछ है। इस रास्तेके वननेसे पहिछे अरवछी पहाडिया गाडियोंके छिये अगमधी। एक पक्की सडक उदयपुरसे मेवाड भीछ सेनाके सदर स्थान खरवारा छावनीको गई है। रेछवे शाखा राज्यके पश्चिमी भाग होकर जाती है।

राज्यका फीजी वल ६२४० सवार, १५१०० पैदल, किले की सब पुरानी तोपाके साथ ४६४ तोपे और १३३८ गोलंदाज है।

जद्यपुर राजधानींसे ८० मील पूर्व कनेरा गांव है, जहा कदराके नीचे शुकदेवजीका मिन्द्र है, जिसके निकटके एक छोटे कुण्डसे कुछ गरम पानी पतली धारसे वहता है। यह देव वर्षमे एक मेला होताहै।

उदयपुर राज्यकी पश्चिमी सीमाके निकट सद्री घाटी मे रामपुरा एक वस्ती है, जिसमें जैन तीर्थकर पारसनाथके पत्थरके २ सुन्दर मन्दिर वने है, जिनको लोग कहते है कि राणा कुम्भके राज्यके समय सन १४४० ई०मे धर्मसेठने ७५ लाख रुपयेके खर्चसे बनवाया।

छोटा मिन्द्र लम्बा चीकोना है, जिसमे एक फाटक है, वह मिन्द्रिक वाहरका घरा २६० फीट लम्बा और २४४ फीट चौड़ा है। चारो वगलोमे ४६ कोठिरियां है। प्रत्येक कोठ-रीमे पारसनाथकी प्रतिमा है। घेरेका द्रवाजा पश्चिम वगलमे है, जिसके भीतर तीन मंजिला गुम्बज है। आंगनके मध्यमे लगभग ४२० स्तंम लगा हुआ मडप है, जिसके हर कोनेके स्थानमे पारसनाथकी प्रतिमा है। मंडपके मध्यमे सुन्द्र नकाशी किया हुआ प्रधान मिन्द्र है, इसमे ४ द्रवाजे हे, प्रत्येक द्रवाजेके सामने मनुष्यके समान वडी ज्वेत मार्बुलकी पारसनाथकी एक मूर्ति है। चैत्र और आधिन मासमें यहा मेला होता है और १० हजारसे अधिक यात्री लाते है।

एकछिंगजीका मिन्द्र-उद्यपुर राजधानीसे १२ मीछ उत्तर एक घाटीमे द्वेत मार्चुछका वना हुआ एकछिंगजीका विभाछ मिन्दर हैं। शिवछिंगके चारोओर एक एक मुख है। मिन्दरके पश्चिम प्रधान दरवाजेके निकट वेछके समान वड़ा एक पीतछका नन्दी और चादी जड़ा हुआ दूसरा एक नन्दी है। आस पास कई दूसरी देवमूर्तियां है। मिन्द्रिके आगे सुन्दर आंगन है। एकछिंगजी मेवाडके राणाओंके इप्टेंब है। इनके शृगारके सामान और भूपण कई छाख रुपयेके खर्चसे वने है। राणाओंकी दी हुई भूमिके अतिरिक्त राज्यसे २४ गांव एकछिंग-जीको अपण किए गए है। एकछिंग शिवकी पृजाका अधिकार राणाओंको और रावछजीं (पुजारी) को है। मिन्दरके पास वस्ती है।

लोग कहते है कि एकलिंगजीके मिन्द्रिकी स्थापना मेवाड राज्यके आदिपुरुष वाष्पा रावलके समयसे है । पहली मूर्ति लिंगकार थी, जो डूगरपुर राज्यकी ओरसे इन्द्रसागरमें पधरा दी गई और वर्तमान चतुर्मुखी मूर्ति स्थापित हुई। १५ वी सदीमे चिचौरके महाराणा कुम्भने एकलिंगजीके मिन्द्रका जीणोंद्धार करवाया। पहाड़ियों के मध्यमें एकलिंगजीके मन्दिरसे तीन चार सौ गज दूर और १०० फीटकी ऊंचाईपर एक सुन्दर झील है, जिसके पास बहुतेरे मन्दिर बने है।

इतिहास-उदयपुरके राणा सूर्य्यवंशी सिसोदिया राजपृत है और भारतवर्षमें सबसे वड़े दर्जेके राजपृत कहे जाते है। उदयपुरके राणाओंके समान भारतवर्षके किसी राजाने मुसल-मानोंके आक्रमणकी रुकावट दिलेरीसे या बहुत दिनों तक नहीं की।

सन १५६८ ई॰ में जब अकबरने चित्तौरको लेलिया, तब उदयसिंहने चित्तौरसे भाग कर उससे ६० मील पश्चिम-दक्षिण पहाडियोंके बीच उदयपुरको बसाया, जहां उन्होंने पहलेही से एक झील बना रक्खीथी, जो उदयसागर करके प्रसिद्ध है।

सन १५७२ ई॰ मे राणा उदयासिंहके मरने पर उनके सुप्रसिद्ध पुत्र राणा प्रतापसिंह उत्तराधिकारी हुए, जो वार वार परास्त होने परभी शत्रुऔंकी आधीनताका अनादर करते रहे । सन १५७७ मे बादगाह अकवरके सेनापित महत्वतालांने उदयपुर पर अधिकार कर लिया, राणा प्रतापसिंह उजाड देशमे भाग गए, उसके पश्चात राणा प्रतापसिंहने कुछ रूपया जमा करनेके उपरांत इधर उधर फिरते हुए अपने पक्षपातियोंको इकट्ठा किया और सन १५८६ में अचानक आकर राजकीय सेनाओ को काट डाला। उन्होंने थोडे परिश्रममे शिव्र हीं संपूर्ण मेवाडको लेलिया और अपनी मृत्युके समय तक निर्वित्र अपने आधीन रक्खा। सन १५९७ मे प्रतापसिहके देहांत होने पर उनके प्रतापशाली पुत्र राणा अमरसिह उत्तराधि-कारी हुए, जिन्होंने जहांगीरकी सेनाको दो बार परास्त किया, परंतु सन १६१३ मे वह परास्त होकर जहांगीरके आधीन हुए। राणा अमरसिहका अहकारी आत्मा पराधीनताको नहीं सह सका। राणा सन १६१६ में अपने पुत्र कर्णको राज्यभार सौप कर एकांत वास करने लगे और सन १६२१ में मृत्युको प्राप्त हुए। राणा-कर्णसिहने ७ वर्ष राज्य किया उनकी मृत्यु होनेपर उनके पुत्र राणा जगतसिह राजसिहासन पर वैठे, इन्हीके राज्यके समय पिछौछा तालाब में जगयन्दिर और जगनिवासके महल बने। राणा जगतसिहके देहांत होने पर सन १६५४ मे उनके पुत्र सुप्रसिद्ध वीर राणा राजसिंह उत्तराधिकारी हुए, जिन्होने सन १६६१ के अकालमें कांकरीलीके तालावका काम आरंभ किया, जो उनके नामसे राजसमुद्र नामसे प्रसिद्ध है। सन १६८१ मे राजसिंहकी मृत्यु होने पर उनके पुत्र राणा जयसिंहको राजितिलक भिला, जिन्होंने २० वर्ष पर्यंत निर्विघ्न राज्य किया और मगरेमे जयसमुद्र नामक बहुत वड़ा तालाव बनवाया । सन १७०० ई० मे जयसिंहकी मृत्यु होनेपर उनके पुत्र दूसरे अमरसिंह उत्तराधिकारी हुए। सन १७१६ मे राणा अमरसिंहके देहांत होने पर राणा संप्रामसिंह उत्तरा-धिकारी हुए, जिनके समयमे मुगल वादशाहका वल जल्दीसे घटा और महाराष्ट्री ने मध्य भारत में ॡट पाट आरंभ किया। संप्रामासिंहके उत्तराधिकारी राणा जगतसिंह हुए। सन १७३६ मे वाजीराव पेशवाने राणाके साथ संधि की, जिसके अनुसार राणा १६००० रुपया चौथ देने के लिये छाचार हुए। सन १७५२ में राणा जगतसिंहके मरने पर उनके पुत्र प्रतापिसह **राज्याधिकारी हुए, जिनके ३ वर्षकी हुकृमतमे महाराष्ट्रोने मेवाड को छ्टा । प्रतापसिह के** पुत्र राणा राजसिंहने ७ वर्ष हुकूमत किया । उनकी मृत्यु होने पर उनके चचा राणा उरसीसिंह सन १७६२ में उत्तराधिकारी हुए। उरसीसिहके मारे जाने पर उनके पुत्र राणा हमीर गद्दी पर बैठे । सन १७७८ में राणा हमीरकी मृत्यु होने पर उनके भाई राणा भीमसिहको राज्य

मिला । उनके राज्यके समय सन १८१७ तक सिंधिया, होलकर और पिंडारिये समय समयपर मेवाडमे ल्ट्पाट करते रहे । सन १८१७ में अंगरेजी गवर्नमेटके साथ उद्य-पुरकी संधि हुई ।

सन १८२८ में महाराणा भीमसिंहके देहांन होनेपर उनके एकलोते पुत्र महाराणा युवनासिंहको राजितलक मिला। जब युवनसिंह सन १८३८ में नि पुत्र मर गए, तब उस कुलके समीपी वारिस वगोरके प्रधान सरदार सिंह उदयपुरके सिंहासन पर बैठे। सन१८४२ में उनकी मृत्यु होने पर उनके छोटे भाई महाराणा स्वरूपसिंह राज्याविकारी हुए, जिनकी मृत्युके पश्चात् सन १८६१ में उनके भतीजे और गोंव लिए हुए पुत्र श्रभुसिंह उत्तराधिकारी हुए। महाराणा अंभुसिंहके मरने पर सन १८७४ भे उनके चचेरे भाई महाराणा सज्जनसिंह जी० सी०एस० आई उदयपुरके सिंहासन पर बैठे जिन्होंने दो तीन वागोको मिलाकर, सज्जन विलास, वागवनवाया। महाराणा सज्जनसिंह सन १८८४ मृ२४वर्षकी अवस्थामे मृत्युको प्राप्त हुए, जिनके उत्तराधिकारी उदयपुरके वर्तमान नरेश महाराणा समर फतहसिंह बहादुर जी० सी० एस० आई॰ ४२ वर्षकी अवस्थाके है उदयपुरके महाराणाओको अगरेजी गर्वनमेंटकी ओरमे २१ तोपोकी सलामी मिलती है।

### श्रीनाथद्वारा ।

उद्यपुर शहरसे २२ मील उत्तर कुछ पूर्व नई रेलवे सड़कसे पश्चिम वनास नदीके दृहिने किनारे पर श्रीनाथद्वारा एक कसवा और वहम—सप्रदा्यके वैष्णवोका प्रधान तीर्थस्थान है। पूर्व दिञामे पहाडियोकी पीठसे जहा चौपाए चरते है, पश्चिम वनासके तीर तक पवित्र स्थान है, इसमें कोई मनुष्य जीवहिंसा नहीं कर सकता।

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय श्रीनाथद्वारा कसवे मे ८४५८ मनुष्य थे, अर्थात् ७९०६ हिन्दू और ५५२ मुसलमान ।

यहा श्रीनाथजीका उत्तम मन्दिर वना हुआ है। और नित्य राग भोगकी वडी तय्यारी रहती है। मन्दिर वहभसप्रदायके गोस्वामियोके अधिकारमे है, जिनके शिष्य धनी महाजन छोग अधिक होते है, जो अपने व्यापारमे कुछ अश निकाल कर भारतवर्षके प्रत्येक विभागोंसे यहां वहुत रुपये भेजते है। श्रीनायद्वारेमे वहुतेरे यात्री आते है। कार्तिक शुक्क १ को यहांके अन्नकृटकी तथ्यारी देखने यांग्य होती है। यहांके वर्तमान गोस्वामी श्रीवालकृष्णलालजी है।

मद्रास हाते—तैलंग देशके कांकरवल्ली गावमे भारद्वाज गोत्र तैलंग त्राह्मण लक्ष्मण भट्टजी रहते थे। उन्होंने एक समय काशी—यात्राकी। विहार प्रदेशके चम्पारण्य (चम्पारन) में चीरा गावके निकट उनकी पत्नी इल्लमगारू के गर्भसे सम्वत १५३५ (सन १४७८ ई०) वैशाख वदी ११ को श्रीवल्लभाचार्य्यजीका जन्म हुआ। इनके वह भाईका नाम रामकृष्ण मट्ट और छोटेका रामचन्द्र मट्ट था। वल्लभाचार्यजीने काशीके पिडत माधवानद तीर्थ, त्रिदंडीसे विद्याध्ययन किया। आचार्यजी सम्वत १५४८ में दिग्विजयको चले और पंडरपुर, ज्यन्वक, उज्जैन होते हुए व्रजमे आये इसके पश्चात् वह कई महीने तक त्रजमे रह कर सोरो अयोध्या और नीमिपारण्य होकर काशीजी पहुंचे और वहासे गया और जगन्नाथजी होते हुए फिर दक्षिण चले गए। इसप्रकारसे सवत १५५४ (सन १४९७ई०) में उन्होंने अपना पहला दिग्विजय समाप्त

किया और दूसरे दिनिवजयमे त्रजके गोबद्धेन पर्वत पर श्रीनाथजीका स्वरूप प्रगट करके उनको स्थापित किया । श्रीविल्लभाचार्व्यजीने ३ वार पर्व्यटन करके सारे भारतवर्षमें विष्णव सत फेला कर संवत १५८७ (सन १५३० ई०) के अपाड सुदी २ को काशीजी में अपने शरीरका विस्तिन किया। इनके वड़े पुत्र श्रीगोपीनायजी और छोटे पुत्र श्रीविद्ठलनायजी थे। गोपी नाथजीके पुत्र पुरुपोत्तमजीसे आगे वंश नहीं वडा, परन्तु विद्ठलजीके ७ पुत्र थे, जिनमेसे बडे गिरधरजी और छोटे यदुनाथजीका वंश अब तक वर्तमान है।

शीनाधजीकी मूर्ति पहले, त्रजके गोक्किम थी। लगभग सन १६७१ ई० मे जब औरं-गजेबने श्रीनाधजीके मन्दिरको तोडनेकी इच्छाकी, तब उदयपुरके महाराणा राजसिहने श्रीनाथ-जीकी मूर्तिको अपने राज्यमे लाकर इस स्थान पर स्थापित किया और यहां कसवा बस गया।

# सत्रहवां अध्याय।

(राजपृतानेमें) कोटा, बूंदी, (सध्य भारतमें) नीमच छावनी (राजपृतानेमें) झालरापाटन. प्रतापगढ़. वांसवाडी डूंगरपुर. (मध्यभारत—मालवामें) जावरा और रतलाम ।

## कोटा।

चित्तारके रेलवे स्टेशनसे लगभग ७० मील पूर्व नसीरावाद्से सागर जानेवाली सड़कके निकट चयल नदीके याएं किनारेपर राजपूतानेमें देशी राज्यकी राजधानी कोटा एक कसवा है, जो २५ अंश १० वला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश ५२ कला पूर्व देशांतरमें स्थित है।

सन १८९१ की जन-मंद्याके समय कोटामे ३८६२४ मनुष्यथे; अर्थान् २०००५ पुरुष और १८६१९ स्त्रियां। जिनमे २८१२३ हिन्दू, ९८०६ मुसलमान ४६४ जैन, १७८ सिक्ख और ५३ कृस्तानथे। कृसवेमे कई एक मसजिद, १ अस्पताल, १ जेल, १ स्कूल और कसवेके पूर्व किञोरसागर नामक बनाई हुई एक झील है जिससे सिचावका काम होता है। कोटा कृसवेमे संकड़ो देवमिन्दर है, जिनमे मधुरियाजीके कई एक मन्दिर प्रधान है। इनके खर्चके लिये कोटाके महारावकी ओरसे बड़ी जागीर लगो है। मन्दिरामे भगवानके भोगरागकी भारी तयारी रहती है।

कोटा राज्य—यह राज्य राजपृतानेमें कोटा एजेसीके पोलिटिकल सुपरिटेडेटके आधीन है। इसके उत्तर और पश्चिमोत्तर चंचल नदी, जो बूंदी राज्यसे इसको अलग करती है, पूर्व ग्वालियर राज्य, टोकका छपरा जिला और झालावार राज्यका हिस्सा; दक्षिण मकंदरा पहा- दियां और झालावार राज्य और पश्चिम उदयपुर राज्य है। राज्यका क्षेत्रफल ३७९७ वर्गमी- ल है। इसकी मालगुजारी सन १८८१—८२ ई० मे २९४१९७० रुपयायी।

कोटाकी दक्षिण सीमा पर पहाड़ियोकी पंक्ति है, जो झालावार राज्यसे इसको अलग करती है। कोटाका राज्य वृंदी राज्यकी शाखा है। दोनों राज्य मिलकर हाड़ावती कहलाता है, क्योंकि दोनोके राजा हाड़ा राजपृत है। सन १८९१ की जन-संख्याके समय कोटा राज्यमे ५२६२६० मनुष्य और सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ५१७२७५ मनुष्यथे, अर्थात् ४७९६३४ हिन्दू, ३२८६६ मुसलमान, ४७५० जैन, और २५ कृस्तान । हिन्दू और जैनोमे ४८८८२ चमार, ४६९२५ मीना, ४३४६९ घाकर, ४३४५८ ब्राह्मण, ३३४८८ गूजर, २०७१७ वनिया, १६७७३ वलाई, १५२५५ राजपूत, ८८०१ भीलथे ।

कोटाके महारावको १५००० पर्यंत सेना रखनेका अधिकार है। इनके २ मैदानकी और ९० दूसरी तोपे ह।

इतिहास-सन १६२५ के लगभग वृंदीके राव रतनके दूसरे पुत्र माधवसिंहको कोटा राज्य देदिया गया । माधवरावने राजाकी पदवी छेकर कई वर्षी तक राज्य किया । उनके सबसे बड़े पुत्र मकुन्दिसह उत्तराधिकारी हुए, जो अपने ४ माइयोके साथ शाहजादे आलम-गीरसे उज्जैनमे छड़े। उनके छोटे भाई किगोरसिहके अतिरिक्त सबके सब मारे गए। मुकुन्द-सिहके पुत्र राजा जगतिसह राजा हुए । १८ वीं सदीके आरंभमे जब घराऊ झगड़ेसि राज्य कमजोर हो चुका था, जयपुरके राजा और महाराष्ट्रोंने इसपर आक्रमण किया और कोटाके राजासे खिराज देनेको कबूल फरवाया । १९ व शतकके प्रारममे केवल दोवान जालिमसिंह की चतुरतासे कोटा तवाहोसे वच गया, जिसके हायमे महाराव उमेदसिहने राज्य भार देदिया था । जालिमसिंहने ४५ वर्षमे कोटाको राजपूतानेमे सबसे अधिक उन्नति वाले और वली राज्योमेसे एकके मरतवेको वना दिया। उसने अंगरेजी सरकारसे मिलकर पिड़ारियोको दवाया। सन १८१७ मे अँगरेजी गवर्नमेटके साथ जालिमसिह्से सिंध हुई । जालिमसिह्की मृत्युके पश्चात् उसका पुत्र राज्य करनेके योग्य नहा था, इसिछिये सन १८३८ मे कोटाके प्रधान अर्थात् महारावकी अनुमतिसे जालिमसिंहके सतानोके लिये झालावार राज्य अलग कर दिया गया। सन १८५७ के वलवेमे झालावार और कोटाकी फौज वागी हुई जिन्होंने, पोलिटिकल एजेट ·और उसके २ लडकोको मार दिया । महारावने उनके वचानेमे सहायता नहीं की इसालिये उनकी सलामी १७ तोपोसे १३ तोपोकी करदी गई। सन १८६६ में महाराव दूसरे छत्रज्ञाल-सिह अपने पिताके रथान पर कोटाके राजसिहासन पर वैठे, जिन्होने अपनी १७ तोपोकी र सलामी फिर पाई। इनकी मृत्यु होनेके पश्चात् कोटाके वर्तमान नरेश महाराव उमेदासिह वहादुर जिनकी अवस्था १८ वर्षकी है, कोटाकी गही पर बैठे। राजकुल हाड़ाचीहान राजपृत है।

कोटाके नरेश इस क्रमसे है—राव माधविसह सन १५८९ ई०, राव मकुन्दिसह सन १६३० ई०, राव जगतिसिंह सन १६५७ ई०, राव केशविसह सन १६७९ ई०, राव रामिसिह सन १६८५ ई०, राव भीमिसिह सन १७०७ ई०, महाराव अर्जुनिसिह सन १७१९ ई०, महाराव दुर्जनगाल, महाराव अजितिसिह ( विष्णुसिहके पोते), महाराव क्षत्रसाल, महाराव ग्रामानिसह सन १७६५ ई० ने अपने भाई छत्रसालकी गद्दीपर वैठे, महाराव उमेदिसह सन १७७० और महाराव किशोरिसिह सन १८१९ ई०। (इनके पश्चात् दूसरे)।

# वूंदी।

कोटास २० मील पश्चिमोत्तर पहाड़ियोंके तग स्थानमें राजपूतानेमे देशी राज्यकी राज-थानी चूंदी एक सुन्दर् कसवा है। सन १८९१ की जन-संख्याके समय बूंदीमें २२५४४ मनुष्य थे, अर्थात् १७८०९ हिन्दू ४५७५ मुसलमान, ९५७ जैन और ३ पारसी थे।

पहाडीके खड़े वगलपर राजमहल बना हुआ है। नीची ऊंची भूमिपर सड़क और मकान बने है। महलके नीचे अस्तबलके आंगन और दूसरे आफिसोकी बड़ी पंक्ति है, जिससे ऊपर राजसम्बन्धी मकान है। इनसे ऊपर कचहरीकी खानगी कोटारेयां है, जिससे ऊपर पहाडीपर किला है।

कसवा शहरपनाहसे घेरा हुआ है, जिसमे ४ फाटक है। पश्चिममे महल फाटक, दक्षिणमें चौगानफाटक, पूर्वेमे मीनाफाटक और पूर्वोत्तर जाटसागर फाटक। लगभग ५० फीट चौड़ी सडक कसवेकी कुल लम्बाई होकर महलसे मीनाफाटक, तक गई है दूसरी सड़कें तंग और नादुक्स है।

किलेकी पहाड़ीपर एक वड़ा मन्दिर, दक्षिणकी शहरतलीम एक दूसरा मन्दिर, कसवेमें १२ जैनमन्दिर और लगभग ४१५ छोटे मन्दिर है। किलेकी पहाड़ीके एक शिखरपर एक छत्तरी है, जिसके उत्तर फूलवाग, इससे दक्षिण कसवेसे लगभग २ मील दूर नया वाग है। जाटसागरके उत्तर किनारेपर कई एक सुन्दर वाग है बूँदीमे एक खैराती अस्पताल, एक अंग-रेजी स्कूल, एक पोष्टआफिस और एक टकशाल है, जहां सोना, चांदी और तांवेके सिके ढाले जाते है।

त्रंदी राज्य-यह राज्य राजपृतानेम हाड़ावती और टोंक एजंसीके पोलिटिकल सुपरिटे-ढेंटके अधीन है। इसके उत्तर जयपुर और टोंक राज्य, पूर्व और दक्षिण कोटा राज्य और पश्चिम उद्यपुर राज्य है। राज्यका क्षेत्रफल २३०० वर्गमील है। इसकी लम्बाई लगभग ७० मील और चौडाई ४३ मील है। संपूर्ण लम्बाईमें पहाडियोंके दो कत्तार है। राज्यमे विशेष-करके शालयुक्षका यहा जंगल है। प्रधान सडक देवली लावनीसे इस राज्यमे होकर कोटा और झालावारकी ओर गई है। एक सड़क राज्यके उत्तर-पूर्व कोनेसे होकर टोंकसे देवली तक गई है। राज्यकी अंदाजन मालगुजारी १०००००० रुपया है।

सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय राज्यमे २९५६२५ मनुष्य और सन१८८१ की जन-संख्याके समय राज्यके ८४२ गांवमें २५४७०१ मनुष्य अर्थान् २४२१०७ हिन्दू,९४७७ मुसलमान, ३१०१ जैन, ९ सिक्ख और ७ क्रस्तान थे। हिन्दू और जैनोमे ५५९८२ मीना, ३०३७७ गूजर, २३०२५ ब्राह्मण, १९२७८ चमार,१५४०६ बनिया,९२०४ राजपूत,७३०१ धाकर, ६५५४ भील थे।

राज्यके सोनिक बल ५९० सवार, २२८२पैदल, १८ मैदानकी ओर ७० दूसरी तोपें है। इतिहास-वृंदी राजवंश चोहान राजपूतोकी हाड़ा जाती है जिन्होंने वहुत सिद्यों तक इस देशपर अधिकार रक्खा, इससे यह देश हाड़ावती कहलाता है। वृंदीके नेरशोको महाराव राजाकी पदवी है।

वंगदेवके पुत्र राव देवसिंहने वृंदीमें अपना राज्य स्थापन किया और अपने पुत्र हर-राजसिंह (सन १२४१ ई०) को वृंदीका राज्य देकर वह चले गए। हरराजसिंहने कुछ दिनोंतक राज्य किया। उनके भाई समरसिंहने भीलोको जीताथा। समरसिंहके पश्चात् क्रमसे ये राजा हुए-राव रनपालसिंह (सन १२७५ई०), राव हमीर (सन १२८६ई०), राव वीरसिंह ( सन १३३६ ई० ), राव वैरीसाल वा बीरूजी ( सन १३९३ ई० ), राव सुभांडदेव ( १४४० ई० )। सुभांडदेवके भाई समरकंदी और अमरकंदीने उनको राजगद्दीसे उतार कर १२ वर्ष राज्य किया। उसके पश्चात् राव नारायणदासने अपने पिताका राज्य अपने चचाओसे छीन लिया। राव राजा सुरतनजी ( सन १५३१ ई० ) पागल थे, इसलिये सरदारोने उनको राज्यसे अलग करके नारायणदासके पुत्र अर्जुनरावको राजा वनवाया । यह थोडेही दिन राज्य करनेके पश्चान् चित्तीरके सप्राममे मारे गए। राव राजा सुरजन ( सन १५५४ ई० )-- उन्होने चादशोह अकवरसे चुनार और काशी पाया । राव राजा भोज ( सन १५८५ ई० )-राव रतनजी (सन १६०७ ई०)-इनके पुत्र कुंवर माधवसिंहने वादशाई जहांगीरसे कोटा पाया और कुंबर गोपीनाथ युवराज हुए। कुंबर गोपीनाथ ( सन १६१४ ई० ) का देहात हो गया इसिलिये उनके पुत्र रावराजा शतुशाल राव रतनजीके गोद वैठे (सन १६३१ ई० ) और माधवसिंह कोटाके राजा हुए। रावराजा शत्रुशाल उन्नैनकी लड़ाईमे मारे गए। राव राजा भावसिह ( सन १६५८ ई० )-उन्होंने औरगाजेवसे औरगाबादकी सूबेदारी पायी । राव राजा अनरुद्धसिंह ( सन १६८१ ई० )-यह भावसिंहके छोटे भाईके पौत्रथे । रावराजा वुधिसह (सन १६९५ ई०)-इन्होंने वहादुरशाहकी सहायता की, परन्तु जयपुरवालोंने इनको राजगद्दीसे उतार दिया । महाराव राजा उमेदसिंह ( सन १७४८ ई० )-उन्होंने हुलकरकी सहायतासे वृंदीको लेलिया और फिर विरक्त होकर राज्य छोड दिया । महाराव राजा अजित-र्सिह ( सन १७७० ई० ) । महारावराजा विष्णुसिह ( सन १७७३ ई० ) –उन्होने सन १८१७ ई० मे अंगरेजी सरकारसे अहदनामा किया । उनके ४ पुत्र थे । ३ पुत्रोकी मृत्यु हो जानेपर सबसे छोटे पुत्र १० वर्षकी अवस्थावाले महाराव राजा रामासिह सन १८२१ ई० में वृद्गिके राजसिंहासन पर बैठे, जिनको सन १८८७ के दिल्ली द्रवारमे जी० सी० एस० आई० की और २ वर्ष पश्चात् सी० आई० ई० की पदवी मिली थी। महाराव राजा राम-सिंहके देहांत होनेपर, जिनका जन्म सन १८०९ ई० मे हुआ था, सन १८८९ ई० मे उनके पुत्र वर्तमान वूदीनरेश महाराव राजा रघुवीरसिंहजीको राज्यसिंहासन मिला, जिनकी अवस्था २२ वर्षकी है, इनके अनुज महाराज रंगराजसिंह और महाराज रघुराजसिंह है । यहाँके नरेशोको अगरेजी गवर्नमेटकी ओरसे १७ तोपोकी सलामी मिलती है।

#### नीमच छावनी।

चित्तीरसे ३४ मील दक्षिण (अजमेरसे १५० मील) नीमचका रेलवे स्टेशन है। राजपूताने और मध्य भारतकी सीमाके निकट मालवाकी पश्चिमोत्तर सीमा पर मध्य भारत ग्वालियरके राज्यमे नीमच एक कसवा और अंगरेजी फीजी छावनी है, यहाका छोटा किला इस समय शस्त्रागरके काममे आता है। यहांकी आव हवा रमणीय है।

नीमच कसवा ग्वालियर राज्यके एक जिलेका एक सदर स्थान है। कसवेकी दीवारोके निकट तक छावनीकी सीमा है।

सन १८९१ की मनुष्य-गणनांक समय कसवे और छावनींम २१६०० मनुष्य थे, अर्थात् १४१६० हिन्दू, ५४३२ मुसलमान, ७३४ जैन, ५८७ एनिमिष्टिक, ५४३ छस्तान, ११९ पारसी, १६ यहूदी और २ सिक्स। सन १८८१ की जन-सख्याके समय कसवेमें ५१६१ और छावनींमें १३०६९ मनुष्य थे।

सन १८९७ के वलवेमे देशी वंगाल सेनाका एक भाग नीमचसे दिल्लीको चला । अग-रजी अफसर किलेमें थे। मंदसोरकी सेनाने वागी होकर किलेको घरा दिया। किलेबाले अपना वचाव कर रहेथे, उसी समय उनकी रक्षाके लिये अंगरेजी सेना आ पहुंची।

#### झालरापाटन ।

नीमचके रेखेंव स्टेशनसे ८० मील पूर्व और कोटा राजधानीसे ५२ मील दक्षिण कुछ पूर्व राजपूतानेमें (२४ अंश ३२ कला उत्तर अक्षांश और ७६ अंश १२ कला पूर्व देशांतरमे ) झालावार राजधानी राजधानी झालरापाटन है, जिसको पाटन भी कहते है। वहां अभी रेल नहीं गई है। नीमचसे पाटन तक अच्छी सडक गई है। सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पाटनमे १०७८३ मनुष्य थे, अर्थात् ७८२० हिन्दू, २१८५ मुसलमान,७७७जैन और एक सिक्ख। एक झीलके बगलमे झालरापाटन कसवा है। झीलकी ओर छोड करके कसवे के ३ ओर दीवार और खाई है। शहरकी दीवार और पहाडियोके मध्यमे कई एक उद्यान लगे है। कसवेमें बहुतेरे कोठीवाल लोग रहते है और एक टक्याल एक सराय और ब्रारिकानाथका मुन्दर मन्दिर है। कसवेसे चार पांच सौ गज दक्षिण चन्द्रभा नदी बहतीहै, जो पश्चिमसे आकर पूर्वीत्तरको दीडती हुई कालीसिंध नदीमें जामिली है। कसवेसे १५० फीट ऊपर एक पहाडी पर छोटा किला है।

झालरापाटनसे ४ मील उत्तर छावनी तक पक्षी सडक वनी है, जहां महाराज का महल है।

सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय छावनीमे २३३८१ मनुष्य थे अर्थात्१५४५९ हिन्दू, ७३७५ मुसलमान, ४१२ जैन, ११७ सिक्ख और १८ कृस्तान।

महाराज राणाके महलके चारोओर प्रत्येक वगलमे ७३५ फीट लंबी दीवारहै,जिसके पूर्व वगलके मध्यमं प्रवान दरवाजा और चारों कोनोपर ४ वुर्ज है। झालरापाटन, राज्यके परगनाका सदर स्थान और छावनी झालावार कोर्टका सदर है। यहां एक सराय, महाराजकी कचहिरयां और दूसरे अनेक आफिस है। महलसे १ मील दक्षिण-पश्चिम एक जलाशयके निकट कई एक ज्वान लगेहै।

झालारापाटनसे ८० मील पूर्व कुछ उत्तर 'गूना, और ५२ मील उत्तर कुछ पूर्व'वारा' है।

हालावार-राज्य- मध्य भारत राजपूताना, हाडावती और टोक एजेसीके पोलिटिकल सुपिरटेडेटके आधीन राजपूतानेमें एक देशी राज्य झालावार है। यह राज्य अलग अलग ३ स्थानोमें है। सबसे वडे टुकडेके (जिसमें झालरापाटन राजधानी है) उत्तर कोटा राज्य, पूर्व ग्वालियर राज्य; दक्षिण राजगढका छोटा राज्य, सिंधिया और हुलकरके वाहरीके राज्यों के हिस्से, देवास राज्यका एक जिला और जावरा राज्य और पश्चिम सिंधिया और हुलकरके अलगके राज्यके जिले है। राज्यका क्षेत्रफल २६९४ वर्गमील है। सन १८८२-८३ ई० अलगके राज्यके जिले है। राज्यका क्षेत्रफल २६९४ वर्गमील है। सन १८८२-८३ ई० में राज्यके शिले स्ट्री, जो कपडा रंगनेके काममें आती है, पाई जाती है। राज्यका अधिक लाल और पीली मट्टी, जो कपडा रंगनेके काममें आती है, पाई जाती है। राज्यका अधिक भाग पहाडी और शेप भाग उपजाऊ है। लगभग उत्तर खेतीके योग्य है। दक्षिण भाग पहाडी और शेप भाग उपजाऊ है। लगभग उत्तर खेतीके योग्य है। दक्षिण भागमें पोस्ता अधिक होता है। कूएसे वहुत खेत पटाए जाते है।

सन १८९१ की जन-संख्याके समय झालावार राज्यमे ३४३३१० मनुष्य और सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ३४०४८८ मनुष्य थे, अर्थात् ३१९६१२ हिन्दू, २०८५३ सुसलमान और १३ क्रस्तान । हिन्दुओमे २७३१३ चमार, १८५९१ गूजर, १८४९८ ब्राह्मण, १७७८७ वलाई, १६४५९ भील, १६०८४ मीना, १३४७० विनया, ११२६३ धाकर, १००७७ काछी, ९४९१ राजपृत (जिसमे झाला और राठौर अधिक है) थे।

राज्यका सैनिक चल ४२५ सवार, ३२६६ पैदल, २० मैदानकी ओर ७५ दूसरी तोप और २४७ गोलदाज है।

इतिहास-झालावारका राजवंश झाला राजपृत है । महाराजके पुरुषे काठियावाडके झालावार जिलेमे हलावाडके छोटे प्रधान थे। लगभग सन १७०९ ई० में भावसिहका पुत्र माधोसिह कोटामें आया। कोटाके प्रधानने माधोसिहकी बहिनसे अपने पुत्रका विवाह कर दिया और उसको नंदाकी मिलाकियत और फौजदारका काम दे दिया। माधोसिहके पीछे उसका पुत्र मदनसिंह, मदनसिंहके पीछे हिम्मतसिंह हिम्मतसिंहके पीछे उसका भतीजा जालिमसिह, जो उस समय केवल १८ वर्षका था, फौजदार हुआ। जालिमसिहने ३ वर्ष पीछे जयपुरकी फौजको कोटाको जीतकर वचाया। उसके उपरांत कुछ दिनोके वाद जब कोटाके राजाने जालिमसिहको निकाल दिया, तव वह उदयपुर चला गया,परन्तु कोटाके राजाने अपने मरनेके समय जालिमसिहको बुलाकर अपने पुत्र उमदिसह और अपने देशको उसको सौप दिया। उस समयसे जालिमसिह कोटाके असली हुकूमत करने वाला हुआ। सन १७९६ ई० में जालिमसिहने झालरापाटनके वर्तमान कसबेको वसाया और उससे ४ मील उत्तर छावनी वनाई।

जालिमसिहकी मृत्यु होने पर सन १८३८ ई० में कोटाके महारावकी अनुमितसे जालि-मिसहकी सतानोंके लिये कोटा राज्यसे झालावार राज्य अलग कर दिया गया। मदनसिहने महाराज राणाकी पदनी प्राप्तकी। उनके उत्तराधिकारी महाराज राणा पृथ्वीसिह हुए पृथ्वीसिह की मृत्यु होने पर सन १८७६ में उनके गोद लिए हुए पुत्र वस्ततिसह, जो ११ वर्षकेथे उत्तरा विकारी हुए। सन १८८४ में वस्ततिसहको राज्यका अधिकार मिला और उनका नाममहाराज राणा जालिमसिह पडा। यहाके महाराज राणाओंको अगरेजी सरकारकी ओरसे १५ तोपोकी सलामी मिलती है।

#### प्रतापगढ़।

नीमचके रेलवे स्टेशनसे ३१ मील दक्षिण,मडेसरका रेलवे स्टेशन है, जिसकी मदसोर भी कहते हैं। मडेसर मन्य भारतके ग्वालियर राज्यमे चवलनदीकी एक शाखापर सुन्दर कसवा है, जिसमे सन १९८९१ की जन-संख्याके समय २५७८५ मनुष्य थे।

मडेसरसे १९ मील पश्चिम (२४ अग २२ कला ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७४ अग ५२ कला १५ विकला पूर्व देशातरमे ) राजपूतानेके एक देशी राज्यकी राजधानी प्रतापगढ़ है, वहा अभी रेल नहीं गई है।

सन १८९१ वर्षकी जन-सङ्याके समय प्रतापगढ़मे १४८१९ मनुष्य थे, अर्थात् ८४२८-हिन्दू, ३५९४ जन २६२६ मुसलमान, १६७ एनिमिष्टिक और ४ पारसी । प्रतापगढ कसंबेको महारावल प्रतापसिंहने १८ वें शतकके आरंभमे नियत किया। जाल-मसिंहने सन १७५८ में राजसिंहासन पर बैठनेके पश्चात जहरपनाह बनाया, जिसमें ८ फाटक बने हुए हैं। दक्षिण-पश्चिमके छोटे किलेमे महारावलके परिवारके लोग रहते हैं, कसवेके मध्यमे महल है। वर्तमान महारावलने कसवेसे लगभग १ मील पृव नया महल बनवाया है। प्रतापगढ़में ३ बैप्णवमन्दिर और ४ जैनमन्दिर है। प्रतापगढ़ मीनाकारीके कामके लिये प्रसिद्ध है।

राज्यकी पुरानी राजधानी देविलिया अब प्रायः छोड़ दी गई है, जो प्रतापगढ़से ७ ने मील पश्चिम है।

प्रतापगढ़ राज्य—मेवाड़ एजेसीके पोलिटिकल सुपरिटेडेसके आधीन राजपृतानेम यह एक देशी राज्य है इसके पश्चिमोत्तर और उत्तर मेवाड़ राज्य, पूर्वीत्तर और पूर्व नीमच और मन्द्रसोर सिंधियाके जिले और जावरा, पिपलोद और रतलामके देशी राज्य और दक्षिण-पश्चिम बांसवाड़ा राज्य है। राज्यका क्षेत्रफल १४६० वर्गमील है। इससे लगभग ६ लाख रुपया मालगुजारी आती है।

राज्यके पश्चिमोत्तर भागमे पहाड़ियाँ है, जिन पर प्रायः सब भील बसते है। वनाई हुई सड़क राज्यमे नहीं है, परन्तु दिहाती सड़क ३२ मील उत्तर नीमच तक, १९ मील पूर्व मेंडेसर तक और ३५ मील दक्षिण पर्व जावरा तक हैं। गाड़ीकी सड़क कानगढ़ यह होकर जांसवारा तक है।

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इस राज्यमें ७९५६८ मनुष्य थे, अर्थान्७५०५० हिंदू, ४२४३ मुसङमान, २७० भील, और ५ दूसरे । राज्यका सैनिक वल २७५ सवार, ९५० पेदल, १२ तोप और ४० गोलंदाज है।

इतिहास—सुप्रसिद्ध राणा कुंभने सन १४१८ ई० से १४६८ तक चित्तौरगढ़का राज्य किया। उनके उदी, रायमळ और सुर्यमळ ३ पुत्र थे। सूर्यमळने रायमळके पुत्र पृथ्वीराजसे परास्त होनेके उपरांत चित्तीरगढ़से भागकर द्विळ्यामे जाकर वहां राज्य नियत किया, जिनेके वंशधर प्रतापगढ़के महारावळ है। अठारहवी सदीके आरंभमे द्विळ्याके महारावळ प्रतापसिहने प्रतापगढ़के वसाया साळवामें महाराष्ट्रोके वळ वढ़नेके समयसे प्रतापगढ़के प्रधान हुळकरको कर देते थे। सन १८१८ मे प्रतापगढ अंगरेजी गर्वनंभेटकी रक्षामे हुआ। महारावळ दळपितिसिह, जो सन १८१४ ई० मे प्रतापगढके सिंहासन पर वैठे, प्रतापगढके महारावळके पोते थे, जिनको प्रथम इँगरगढके यश्वंतिसिंहने गोद लियाथा और यश्वंतिसिंहके गढ़ीसे उतार दिये जानेपर वह इंगरगढ राज्यके उत्तरिक्तिरी हुए थे। पीछे दळपतिसिंहने प्रतापगढके राजसिंहासन मिळने पर इंगरगढको छोड दिया। उनकी मृत्यु होनेके पञ्चात् सन१८६४मे उनके पुत्र उत्तरिधकारी हुए प्रतापगढके पञ्चात् सन१८६४मे उनके पुत्र उत्तरिधकारी हुए प्रतापगढके पञ्चात् सन१८६४मे उनके पुत्र उत्तरिधकारी हुए प्रतापगढके महारावळांको अंगरेजी गर्वनमेंटकी ओर से १५ तोपोकी सीसोदिया राजपृत है। प्रतापगढके महारावळांको अंगरेजी गर्वनमेंटकी ओर से १५ तोपोकी सलामी मिळती है।

बांसवाड़ा।

प्रतापगढसे चालीस पचास मील दक्षिण-पश्चिम और रतलामके स्टेशनसे लगभग ५० मील पश्चिम राजपृतानेमे देशी राज्यकी राजधानी वांसवाड़ा है। वह २३ अंश ३० कला उत्तर अक्षाश और ७४ अंग २४ कला पूर्व देशातरमे स्थित है। वहां रेल अभी नहीं गई है। राजधानीके चाराओर दीवार है, जिसमें सन १८८१ की जन-संख्याके समय ७९०८ मनुष्य थे। महारावलका महल शहरके दक्षिण ऊंची भूमिपर दीवारके भीतर, जिसमें ३ फाटक है, खड़ा है। राजधानीके दक्षिण नीची पहाड़ी पर वर्तमान महारावलका वनवाया हुआ शाहीविलास नामक दो मंजिला भवन स्थित है। पूर्व ओर वाई ताल है। लगभग के मील दूर एक उद्यानमें वांसवाडाके प्रधानोंकी छत्तरियां है। राजधानीमें कार्तिक महीनेमें एक मेला होता है, जो दो सप्ताह तक रहता है।

वॉसवाडा राज्य-मेवाड पोलिटिकल एजेसीके आधीन राजपूतानेमे वांसवाड़ा एक देशी राज्य है। इसके उत्तर और पश्चिमोत्तर ड्रारपुर और मेवाड़ राज्य, पूर्वोत्तर और पूर्व प्रतापगढ़ राज्य दक्षिण मध्यभारत एजेसीके छोटे राज्य और पश्चिम वंवई हातेके रेवाकंटा राज्य है राज्यकी लंबाई उत्तरसे दक्षिण तक ४५ मील और चौडाई पूर्वसे पश्चिम तक ३३ मील और इसका क्षेत्रफल लगभग १३०० वर्गमील है। राज्यसे लगभग २८००००६पया मालगुजारी आती है। उत्तर और पूर्वकी सीमा पर माही नदी वहती है, जिसके दोनो किनारे चालिस पचास फीट ऊचे है। वर्पाकालके अतिरिक्त इसको सर्वदा आदमी हेल जाते है। वनाई हुई कोई सड़क इस राज्यमे नहीं है। राज्यका पश्चिमी भाग खेतीके योग्य मेदान हे। गेप भाग मे पहाड़ियाँ और जगल हैं, जिनमे भील लोग रहते है। सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इस राज्यसे १७५११४५ मनुष्य थे।

राज्यका सैनिक बल ६० सवार, ५०० पैदल,३ तोप और २० गोलंदाज है।

इतिहास—बॉसवाड़ाके महारावल ड्रारपुरकी शाखा सीसोदिया राजपूत है। १६ वी सदीमें ड्रारपुर और वांसवाड़ा दोनो राज्योकी भूमि एक सीसोदिया प्रधानके आधीन थी। प्रधान उदयसिहके मरनेपर सन १५२८ ई० में २ लडकोमें राज्य वट गया, एक ड्रांगरपुरका और द्सरा वांसवाड़ाका प्रधान हुआ। दोनो राज्योकी सीमा माही नदी है। १८ वीं सदी के आरममे वांसवाड़ा राज्य थोडा बहुत महाराष्ट्रोके आधीन हुआ सन १८१८ में अंगरेजी गवर्नमेटके साथ बांसवाड़ासे सांधि हुई। यहांके महारावलोको १५ तोपोंकी सलामी मिलती है बाँसवाड़ाके वर्तमान नरेज महारावल श्रीलक्ष्मणसिंह वहादुर ५७ वर्षकी अवस्थाके है।

# डूंगरपुर ।

बॉसवाडासे लगभग ४५ मील पश्चिमोत्तर नीमचसं डीसांतक जो सड़क गई है, उसके पास नीमचसे १३९ मील दक्षिण पश्चिम राजपूतानेमें देशी राज्यकी राजधानी ढूंगरपुर है, जहां रेल नहीं गई है। यह २३ ंश ५२ कला उत्तर अक्षांश और ७३ अश ४९ कला पूर्व देशांतर में स्थित है।

पहाड़ीके वगलपर महारावलका सहल और पादमूलके पास एक झील है । राजधानीमें एक जेल है और प्रतिवर्ष एक मेला होताहै जो १५ दिन तक रहता है।

इंगरपुर राज्य-राजपूतानेके पोलिटिकल सुपरिटेडेंटके आधीन राजपूतानेमे यह देशी राज्य है, जिसकी लम्बाई पूर्वसे पश्चिम तक ४० मील और चौड़ाई उत्तरसे दक्षिण तक ३५

सील है। राज्यके उत्तर उदयपुर राज्य; पूर्व उदयपुर राज्य और माही नदी, जो बांसवाड़ाके राज्यसे इसको अलग करती है और दक्षिण और पश्चिम गुजरातमे रेवाकंठा और माहीकंटा एजेसियां है। राज्यका क्षेत्रफल १००० वर्गमील है। सत १८८२—८३ ई० मे राज्यसे २०९३१० रुपया मालगुजारी आईथी। राज्यमे पत्थरीली पहाड़ियां वहुत है, जिनपर छोटे बुक्षोंके जंगल है। राजधानीसे लगभग ६ मील दक्षिण मकान बनाने योग्य पत्थर निकलता है और ६ मील पूर्व कुछ सब्ज भूरे रंगका पत्थर होता है, जिससे देव मूर्तियां, मनुष्य और जानवरोकी प्रतिमा और प्याले हूंगरपुर और दूसरे स्थानोमे बनाए जाते है। राज्यमे माही और सोम नदी बहती है, जो वाणेश्वरके मन्दिरके निकट मिल गई है। वहां प्रतिवर्ष एक बड़ा मेला होता है, जो १५ दिन रहता है। माहींका विस्तर तीन चारसी फीट चौड़ा पत्थरीला है। सोम नदीका जल जगह जगह प्रथ्वीमें अद्दर्यहो कर फिर आगे जाकर निकल जाता है।

सन १८८१ ई० की मनुष्य-गणनाके समय इस राज्यमें १५३३८१ मनुष्यथे, अर्थात् ७५२६० हिन्दू, ६६९५२ भील, ७५६० जैन और ३६०९ मुसलमान ।

राज्यका सेनिक वल ४०० सवार, १००० पैदल, और ४ तोप हे।

इतिहास-इंगरपुर राजवंश सीसोदिया राजपूत है। चित्तीरके सुप्रसिद्ध समरसिह सन ११९३ ई० में दिल्लीके पृथ्वीराजके साथ महम्मदगोरीके संप्राममे मारे गए। उनका वचा पुत्र कर्ण चित्तीरके सिहासन पर वैठा। कर्णके देहांत होनेपर समरसिहके भाई सूर्यमलका पोता राहुप चित्तीरकी गदीपर वैठा और कर्णका पुत्र माहुप मगरेकी ओर चला गया और इंगरपुर से राज्य करने लगा। सन १५२८ ई० में इंगरपुरके उद्यसिहके देहांत होनेपर राज्य वट गया। उनका एक पुत्र इंगरपुरका और दूसरा वांसवाड़ाका प्रधान हुआ। मुगल राज्यकी चटतीके सनय इंगरपुर महाराष्ट्रोके आधीन हुआ था। सन १८१८ ई० में अंगरेजी गवर्नमेटके साथ इंगरपुरसे संधि हुई। सन १८२५ में अंगरेजी गवर्नमेटने महारावल यशवंतसिहको राज्यके अयोग्य समझ गदीसे उतार दिया। उनका गोद लिया हुआ पुत्र प्रतापगढ़ राजवंशका दलपत सिह राज्याधिकारी बनाया गया, परंतु सन१८४४ में, जब दलपतिसिहको प्रतापगढ़का राज्यसिहासन मिल गया, तब उसने इंगरपुरके महारावल उदयसिह बहादुरको, जो नावालिगये, गोद लिया। वह इंगरपुरके राज्यसिहासन पर वैठाए गए। यहांके महारावलोको अंगरेजी गवर्नमेटकी ओरसे १५ तोपेंकी सलामी मिलती है।

जावरा।

मंडेसरसे २१ मील दाक्षण (अजमेरसे २१२ मील) जावराका रेलवे स्टेशन है, जिसके पास पिरिया नामक एक छोटी नदीके निकट मध्यभारतके पश्चिमी मालवामें मुसलमानी देशी राज्यकी राजधानी जावरा एक कसवा है। यह २३ अंश २७ कला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश ८ कला पूर्व देशांतरमें स्थितहैं।

सन १८९१ की जन-संख्याके समय जावरामें २१८४४ मनुष्य थे, अर्थात् ९८९६ मुसल-

सान, ९३५० हिन्दू, १४०५ जैन, ११६७ एनिमिष्टिक, १९ पारसी और ७ क़स्तान।

जावरामें पहले एक ठाकुर रहताथा, जिसके परिवारके लोग पेशन पात एहु अवतक यहां रहते हैं। कसवा पत्थरकी दीवारसे घेरा हुआ है जो अवतक पूरी नहीं हुई है। कर्नल वूर्थवी- कते यहांकी सडकोको संवारा और एक पत्थरका सुन्दर पुल वनवाया। यहां सौदागरी अच्छी होती है और अफीम तौलनेकी कोठी, पोष्टभाफिस, स्कूल और अस्पताल है। यहांसे ३२ मील इत्तर प्रतापगढ़को एक सड़क गई है।

जावरा राज्य-मध्य भारत-पश्चिमी माळवा एजेसीके आधीन यह एक देशी राज्य है। इसका क्षेत्रफळ ८७२ वर्गमील है। इस राज्यसे सन १८८१मे ७९९३०० रुपया मालगुजारी आई थी। सन१८८१ की मनुष्य-गणनाके समय राज्यमें१०८४३४मनुष्य थे, अर्थात्८७८३३ हिन्दू, १३३१८ मुसलमान, ५२५८ आदि नित्रासी, २०-१० जैन, १२ पारसी,और ३ कुस्तान।

राज्यका सैनिक वल १२१ सवार, २०० नियमसील पैदल और २०० अनियमिक, १५ तोप, ६९ गोलंदाज और ४९७ पुलिस है।

इतिहास-हुलकरने इसको अपनी मदद देनेवाली सेनाओकी परवरिशके लिये अमीरखां पठानको दिया। सन १८१८ ई० की मदीदपुरकी लडाईमें अमीरखांका रिस्तामंद गफ़्रखां था। अगरेजी गवर्नमेण्टने उसको जावरा राज्यपर अधिकार दे दिया। वलवेकी खैरख्वाहीके वदलेमें अगरेजी गवर्नमेटने जावराके नवावकी सलामी वडाकर १३ तोपोकी कर दी। यहांके वर्तमान नव्याव महम्मद इस्माइलखा वहादुर फिरोजजग ३५ वर्षकी अवस्थांके हैं।

#### रतलाम।

जावरासे २१ मील (अजमेरसे २३३ मील दक्षिण कुछ पश्चिम) रतलामका स्टेशन है। मन्य भारतके पश्चिमी मालवामे एक देशी राज्यकी राजधानी रतलाम कसवा २३ अश २१ कला उत्तर अक्षाश और ७५ अंग ७ कला पूर्व देशान्तरमे स्थित है।

रतलामसे रेलवेकी नई लाईन पश्चिम कुछ दक्षिण आनन्द जकशनको गई है। रतलामसे ७१मील दोहद, ११६ मील गोधडा, १५० मील डांकडर और१६९ मील आनन्द जक्शन है।

सन १८९१ की जन-सख्याके समय रतलाममे २९८२२ मनुष्य थे अर्थात् १५३२२ पुरुष और १४५०० स्त्रियां, जिनमे १६७७५ हिन्दू, ७४०५ मुसलमान, ४३४१ जैन, १२२७ एनिमिप्टिक, ६१ क्रस्तान, ९ पारसी और ४ सिक्ख थे।

दीवारोके भीतर उत्तम राजमहल घनाहै। मुन्शी शहमतअलीका वनवाया हुआ एक चौक है, जिसके वाद चांदनी चौकमे सराफ लोग रहते है। त्रिपोलिया फाटकके वाहर अमृतसागर तालाव है, जो वर्षाकालमे फेल जाता है। शहरमे एक कालेज है, जिसमे करीव ५०० विद्यार्थी पढते है। शहरके वाहर राजाका विला ( मुफसिलकी कोठी ) और वाग है। रतलाम अफीम और गहके क्योपारका वडा केन्द्र है। मालवेके अफीमकी तिजारतके प्रसिद्ध स्थानोमेसे यह एक है।

रतलाम राज्य—यह मध्य भारतके पश्चिमी मालवा एजेसीके आधीन एक देशी राज्य है राज्यका क्षेत्रफल ७२९ वर्गमील है। इससे लगभग १३ लाख रुपया मालगुजारी आती है। सन १८८१ ई० मे राज्यमे ८७३१४ मनुष्य थे (४५७७९ पुरुष और ४१५३५ स्त्रियां)। इनमे ५४०३४ हिन्दू, ९९१३ मुसलमान, ६०३८ जैन, १९ क्रस्तान, १३ पारसी और१७२९७ आदि निवासी थे। आदि निवासीमे १६८१० भील, ४१७ मुगिया, ४८ म्हेयर और २२ मीना थे। राज्यका फौजी वल सन १८८२ मे १३६ सवार, १९८ पैदल, ५ मैदानकी तोंगें १२ गोलंदाज और ४६१ पुलिसवाले थे।

इतिहास-मारवाड़के राठौर राजा माळुदेवके पुत्र उदयसिंहके ७ पुत्र थे। सातवे पुत्र दळपतिसिंहका महेशदास नामक पुत्र था, जिसका पुत्र रतनसिंह हुआ, जिसको सन ईसवीकी सत्रहवी सदीमें दिखीके वादशाह शाहजहांने माळवामें राज्य दिया।

रतनसिंहने इस कसवेको कायम किया, इससे इसका नाम रतलाम हुआ। फतेहावादके संशाममे रतनिसह था जब शाहजहांके चारों पुत्रोंमें झगड़ा हुआ, तब जोधपुरके यशवतिसह राठौर २०००० राजपूतोंके साथ औरंगजेव और मुरादसे लड़ा जिनके साथ संपूर्ण मुगल फौज थी वर्तमान रतलामनरेश है, सर रणजीतासिंह के० सी० एस० आई रतनिसहकी बारहवीं पुस्तमें जिनकी अवस्था इस समय २० वर्षकी है।

# अठारहवाँ अध्याय।

## (मध्यभारतके मालवामें ) उज्जैन । **उज्जैन** ।

रतलामसे ४९ मील (अजमेरसे २८२ मील दक्षिण कुछ पूर्व ) फतेहावाद जंक्शन है, जिससे १४ मील पूर्वोत्तर उज्जैनका रेलवे शाखा गई है। उज्जैनसे पूर्व भोपाल तक रेलवे वनरहीं है, जिस पर उज्जैनसे ९० मील सिहोर छाबनी और ११४ मील भोपाल है।

मध्यभारतके मालवा प्रदेशके सिधिया राज्यमें शिष्ठा नदीके दिहने किनारे पर (२३ अंश ११ कला १० विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश ५१ कला ४५ विकला पूर्व देशांतर मे ) उजीन एक छोटा शहर है, जिसको अवंतिकापुरी भी कहते है, जो पवित्र सप्त पुरियोमेसे एक है।

सन १८९१ की मनुष्य-गणनांक समय उज्जैनमे ३४६९१ मृनुष्य थे, अर्थात् १८२९२ पुरुप और १६३९९ स्त्रियां, जिनमे २३३२९ हिन्दू, ९४७६ मुसलमान, ९२४ जैन, ९१८ एनिर्मिष्टिक, ३२ कृस्तान, ७ पारसी और ५ सिक्स थे।

रेखवे स्टेंगनसे १ मील दूर ६ मीलके घरेमें नया शहर है । पुरासा उज्जैनकी तवाहियां शहरसे करीव १ मील उत्तर है। शहरकी सड़कों बगलों पर दो मंजिले मकान बने हैं। सड़के पत्थरके बड़े बड़े ढोकोंसे पाटी हुई है, जिनपर गाड़ियोंके पिहये ठोकर खाते हैं। सड़कोंके बीचमें मोरी है। प्रधान सडकके ढोंके निकाल कर अब कंकड बिछाया गया है। सवारीक लिये बैलगाड़ी और तांगा मिलते हैं। सन १८८० ई० में, जब मैं पहली बार उज्जैन गया था, तब किसी जगह कंकडकी सड़क न थी।

उज्जैनमे महाराज सिधियाकी इंसाफकी कचहरी दो मंजिला बनी है और वहुतेरे देव-मन्दिर और कई एक अप्रसिद्ध मसजिद है। शहरकी दक्षिण सीमाके पास जयपुरके राजा जय-सिहकी बनवाईहुई अवजर बेटरी अर्थात् महादि दर्शन स्थान है, जिंसके यंत्र नाकाम पड़े है।

चजीनमें ७ सागर (सात तालाब) प्रसिद्ध है १ विष्णुसागर, २ स्द्रसागर, ३ गोवर्द्धन सागर ४ पुरुषोत्तम सागर ५ क्षीर सागर, ६ पुष्करसागर और ७ वां रतनागर सागर इनमें कई वे मरम्मत है।

जैसे इंदौर बढ़ता जाता है वैसे उज्जैन शहरकी घटती होती जानी है। यद्यपि शहर बहुत घट गया है। तो भी इसमें बड़ी तिजारत होती है। यहांसे बहुत अफीम दूसरे देशोमें येजी जाती है। यहांके हिन्दू, मुसलमान छोटे वहे सब पगडी पहनते हैं। मुसलमानोमे छोटे विरेके जामा पहनतेकी चाल है। स्त्रियोमे घाघडी पहनतेकी अधिक रीति हैं। वे पर्देमे नहीं रहती है। बाह्यण कियाबान होते हैं। वे प्राय सबलोग पाक वनानेके समय वा मोजनके समय रेशमी वा ऊनी वस्त्र पहनते हैं। निमत्रणके समय स्त्री और पुरुष दोनो एकही साथ पंक्तीमे वैठकर भोजन करते हैं। धीमड आदि कई नीच जातियोके अतिरिक्त हिन्दू मात्र मद्य मास नहीं खाते।

कार्तिककी पूर्णिमाको उज्जैनका मेछा होता है। १२ वर्षपर जव वृक्षिक राशिके वृहस्पित होते है तब उज्जैनमें कुम्भ योगका बड़ा मेछा होता है, जो सबत् १९४४ में हुआ था। उस समय भारतवर्षके सम्पूर्ण प्रदेशोंस सब सप्रदायबाठे कई छाख साधु और गृहस्थ शिप्रामें स्नान करनेके छिये वहा एकत्र होते है, जिनमें कितने नागा सन्यासी, जो नगे रहते हैं देखनेमें आते है। (कुम्भयोगका वृत्तांत पांचवे अध्यायमें देखा)

शिप्रा नदी—उज्जैनके समीप शिप्रा नदोंके कई बाट पत्थरसे वने है। यात्रीगण रामघाट पर स्नान और तीथ भेट करते हैं। घाटके पास कई देवमन्दिर है। शिप्रा नदी १२० मील बुहनेके उपरात चवल नदीमें गिरती है।

हरसिटोदेवी-घाटसे थोडीही दूरपर एक मन्दिरमे लिगाकार अगस्त्यमुनि है, जिनके पास विक्रमादित्यकी कुलदेवी हरसिद्धी देवीका शिखरदार विकाल मन्दिर है। मन्दिरके आगे एक दीपशिखर (दीप रखनेका वुर्ज ) वना है, जिसमे चारोओर नीचेसे ऊपरतक दीप रखनेको हजारो स्थान वेने हैं, जिनपर उत्सवोंके समय दीप जलाए जाते है।

नवदुर्गाओं में से एकका नाम हरीसद्धी है भिवष्यपुराण उत्तराई-५४ वे अध्यायमें नवदुर्गाओं के नाम ये है-महालक्ष्मी, नन्दा, क्षेमकरी, जिवदृती, महारुण्डा, आमरी, चन्द्र-मंगला, रेवती और हरिसद्धी।

महाकालेश्वर शिव—सुप्रसिद्ध १२ ज्योतिर्लिङ्गोमेसे एक ओर स्क्रीनेक प्रधान देवता महा-कालेश्वर शिव है। एक पके सरीवरके वगलपर महाकालेश्वरका शिखरदार विशाल मन्दिर है। तालावके वगलोमे पत्थरकी सीढियां, तीन वगलोपर पके सकान और एक ओर मन्दिरका दालान और दूसरे कई मन्दिर है।

महाकालेश्वरका मिन्द्र पच मिजला है, नीचेके मिजलमें जो सूमिके सतहसे नोचे हैं वहें आकारका महाकालेश्वर शिवलिंग हैं । मिन्द्रका जगमोहन अर्थात् वडा दालान सरोवर के वगलमें हैं । मिन्द्र दालानके पींछे हैं परन्तु उसका दरवाजा दालानमें नहीं हैं । दालानके एक वगलसे गुफाके समान अधेरे रास्तेमें मिन्द्रमें जाना होता है । मिन्द्र और रास्तेमें दिन रात दीप जलते हैं । महाकालेश्वरके समीप पार्वतींजी और गणेशजींकी मूर्तिया है । महाकालेश्वरके समीप पार्वतींजी और गणेशजींकी मूर्तिया है । महाकालेश्वरका मांति मांतिका शृङ्गार दिन रातमें अनेक बार होता है और बहुत प्रकारकी सामग्री समय समय पर भोग लगाई जाती है । कहते हैं कि भोग रातके लिये प्रति दिन ग्वालियरके महाराज ११ रुपये, इदीरके महाराज ५ रुपये और दूसरे अनेक बनी लोगभी कुछ कुछ देते हैं ।

यात्री छोग मेवा, मिठाई, वेछपत्र आदि शिवपर चढाते है और शिवका प्रसाद खाते है तथा उसको अपने गृह छेजाते है। पहछेका चढा हुआ विल्वपत्र भी योकर पुन चढाने की यहां रीति है। बहुतेरे छोग अर्थे और शिविछिगको द्वा दवा कर सेवा करतेहै। ( शिवपुराण १० व खंडके ५ व अध्यायमे है कि प्रसादके अतिरिक्त शिवका नैवेद्य खानेसे दुःख होता है और पादापुराणपाताळखड-उत्तरार्छके ११ व अध्यायमे लिखा:है कि वाणकुण्डसे उत्पन्न, अपने आप उत्पन्न, चन्द्रकांत मणि की मूर्ति, मन मे स्थित मूर्ति, इन शिवमूर्तियोका नैवेद्य चान्द्रायणव्रतके समान होता है। लिगपुराणके ९२ वे अध्यायमे है कि विस्वपत्रको, त्याग कभी न करे अर्थात् नया विस्वपत्र न मिले तो पूर्व दिनका चढ़ा हुआ विस्वपत्र जलसे धोकर लिंगपर चढावे)

मन्दिरके ऊपर दूसरे मंजिलमे, जिसका तल सरोवरके ऊपरके फर्शपर है, ओंकारेश्वर नामक जिवलिंग है। महाकालेश्वरके मन्दिरके पीछे इस मन्दिरका द्वार है। फर्शकी एक मंबा-रीसे नीचेका तह, जहां महाकालेश्वर है, देख पड़ता है।

शहरके अन्य देवता-(१) एक मिन्द्रमें नागचन्द्रेश्वर ह। (२) श्लीरसागर ताला-वके किनारे एक मिन्द्रमें त्रह्मा और लक्ष्मीके साथ श्लीरशायी भगवान्की मार्चुलकी चतुर्भुज मनोहर मूर्ति है। (३) एक मिन्द्रमें राम, लक्ष्मण, जानकी और हनुमानकी मूर्तियां है। लोग कहते है कि यह मूर्तियां विष्णुसागरमें मिली थीं। (४) सराफा महल्लेमें ग्वालियरकी महारानी वैजावाईका वनवाया हुआ गोपालमिन्द्र है, जिसके नीचेका भाग नीले मार्चुलका और शिखर श्रेत मार्चुलका है। इसके किंवाड़ और सिहासनपर चांदीका पत्र जड़ा है। मिन्द्रमें सदावर्त जारी है। (५) क्षिपा नद्में प्रयाग घाटके पास एक मिन्द्रमें रण-मुक्तेश्वर महादेव है।

चौर्वास खम्भोका द्वीजा-ग्रहरके भीतर एक वंहुंत पुराना काटक है, जिसको छोग विक्रमादित्य किलेका हिस्सा कहते हैं। काटकके भीतर दोनो वगलोपर २४ खम्भे छो। हुए है और वाहर दोनो वाजुओपर देवीकी घिसी हुई २ पुरानी मूर्तिया है, जिनको छोग पुजते है। नवरात्रके कमय ग्वालियरके महाराजकी ओरसे यहां देवीकी पुजा और विलदान होते है।

सिद्धवट-शहरसे 3 मील दूर क्षिप्रा नदीके किनारेपर एक छोटा पुराना वटवृक्ष है। कार्तिक सुदी १४ को यहां मेला होता है। यात्रीगण क्षिप्रामे स्नान करके सिद्धवटकी पृजा करते है। इसके समीप एक वडी धर्मशाला है।

सिद्धवटसे छोटनेपर थोडे आगे कालभैरवका मन्दिर मिलता है।

सांदीपिन मुनिका स्थान-शहरसे २ मील दूर गोमती-गगा नामक पक्षे तालावके समीप सांदीपिन मुनिका स्थान है। यहां छोटे छोटे मिन्दिरोमे सांदीपिन मुनि और कृष्ण, बल्हेब, सुदामा आदि विद्यार्थिगोंकी मूर्तियां है। श्रीकृष्ण और बल्रामने मथुरासे आकर इसी स्थानपर सांदीपिन मुनिसे विद्या पढ़ीथी। इस स्थानसे कुल दूरपर विष्णुसागर तालावके समीप एक मिन्दिरमे जनार्दन भगवान और दूसरेमे राम, लक्ष्मण और जानकीजीकी मूर्तियां है।

राजा भरतरीकी गुफा-गहरसे १ - मील उत्तर एक भुवेवरा है, जिसको लोग भरतरी (भर्तृहरि) की गुफा कहते हैं । भुवेवरेमे कई कोठरियां है । पुजारी दीपके प्रकाशसे भुवेवर में दर्शन कराता है । प्रथमकी कोठरीमे राजा विक्रमादित्यके अनुज भरतरीका योगासन (गही) और उससे भीतरकी कोठरीमे भरतरी और गुरु गोरखनाथकी छोटी छोटी मूर्तियां है ।

सवाई जयसिहकी आज्ञानुसार सूरतिनामक कवीश्वरने वैतालपच्चिसिको संस्कृतसे ब्रजभाषामे अनुवाद किया, जो अब खड़ी बोलीमे छपी है। उसमे लिखा है कि धारानगर (धार)
के राजा गध्वसेनकी ४ रानियांथी। उनके ६ पुत्र हुए । राजाके मरनेपर उसका बड़ा पुत्र
शंख राजा हुआ। कितने दिनोंके पश्चात् शखंक छोटे भाई विक्रम शख़को मार कर आप
राजा हुए, जिन्होंने अचल राज्य करके संवत् बांधा। कितने दिनोंके पीछे राजा।विक्रम अपने
छोटे भाई भर्गृहरिको राज्य सौंप योगी वन देश देश और वन वनमे भ्रमण करने लगे। एक
ब्राह्मण उस नगरमें तपस्या करता था। एक दिन देवताने प्रसन्नहो, उसे अमृतफल दिया।
ब्राह्मणने उस फलको राजा मर्गृहरिको देकर उसके बदलेमे इन्य मांगा। राजाने ब्राह्मणको
लाख रुपयेदे महलमे आकर अपनी प्रिय रानीको वह फल दे दिया और कहा कि, तुम इसे खालो, जिससे अमर होगी। रानीने उस फलको अपने मित्र कोदबालको, कोतबालने अपनी
प्यारी एक विश्याको, और विश्याने उस फलको राजाको दिया। राजा फलको देख संसारसे
उदासहो कहने लगा कि, तपस्या करना उत्तम काम है। उसने फलको लजाकर रानीको दिखाया। रानी देखतेही मौचकसी रह गई। राजाने वाहर आ उस फलको धुल्याकर खाया और
राजपाट छोड योगीवन विन कहे सुने अकेले बनको सिधारा। राजा मर्गृहरिके जानेके समाचार सुनतेही राजा विक्रम अपनी राजधानीमे आए।

भरतरीचरित्र पद्य भाषाकी एक छोटी पुस्तक है, उसमे छिखा है कि राजा इंद्रका पौत्र, गवर्वसेनका पुत्र और विकमादित्यका भ्राता राजा भरतरीया। जब वह ४ वर्षका था, तब उसकी माता मरगई। भरतरीने ९ वर्षकी अवस्थामे अनूपदेशकी स्त्रीसे, १० वर्षकी अवस्था में चपा देशी स्त्रीसे, ११ वर्षकी अवस्थामें पिगल देशी स्त्रीसे और १२ वर्षकी अवस्थामे दया-म देशी खीसे विवाह किया । १३ वर्षके होनेपर वह तीर कमान वाधने छगा । एक दिन राजा भरतरी शिकारको गया। वहा वह एक मृगको मार अपने गृहको छे चला। जंगलके वीच एक सिद्ध गोरखनाथजी उसको मिले। राजा उस बांगीको देख उसके चरण छनेको चला। गोरखनाथजी वोले कि तुमको दोप लगा है, तुम हमारा चरण मत लूओ, क्योंकि उजाडका तापस जो यह नृग है, उसको विना अपराध तुमने मारा है। राजाने योगीसे कहा कि हे वावा, जो तम सिद्ध योगीहो, तो मृगको जिला क्या नहीं देते । यह सुन सिद्ध गोरखनाथने भगवा-नका ध्यान करके चुटकीकी विभातिसे मृगको मारा, जिससे वह उठ कर खड़ा हो गया और नाचता हुआ अपनी मृगीके पास चला गया । यह देख राजाको ज्ञान हुआ, वह गोरखनायसे वोला कि आप मुझको अपना चेला वनाइए । प्रथमतो गोरखनाथने राजाको योगी होनेसे मना किया, परतु जब उसने हठ किया, तब बोले कि, जो तुम्हारी योगकी इच्छा हे तो पहले अपने महलसे भिक्षा मांग लाओं और अपनी स्त्रीको माता कह आओ।वह तुमको पुत्र कहकर भिक्षादे। राजाने अपने अंगका जामा फाड कर गलेकी गुद्दुी बनाई और सिरका चौरा फाड़ कर सिरकी सेठी वनाई। वह हाथमे खप्पर, कांधेपर कांवर और मुखपर भस्म छगाकर योगीहो वनको चछा और वनसे अपनी नगरीमें आकर खिडकीकी राहसे वोला, कि है माता भिक्षा लाओ। रानी ज्यामदेने योगीका जन्द सुन रत्नआदि पदाथोसे भराहुआ थाल चपा नामक वांदीसे योगीके पास भेजा । बांदी रत्नोको अपने गृह रख चनेसे थाल भर योगीको देने गई। योगी वोला कि चादीके हाथकी भिक्षा में नहीं हेता तम भोही माताको भेज दो, उससे में भिक्षा हंगा । 'त्य

वांदी क्रोधकर लाठील योगीको सारनेको दौड़ी। योगी बोला कि एक दिन वह था कि जब मेने तुझको मोल खरीदा, अब योगी होनेपर मुझको सारने दौडतीहै। यह सुन बांदी राजाको पहचान पछाड खाकर निरपड़ी और रोती पोटती रानीके पास आकर बोही कि बोगीवेपसे राजा द्वारपर खड़े है। रानी शृङ्गार करके धारमें मोती, हीरा, टाल आदि रत्न लेकर द्वारपर आई और वोटी कि हे योगी भिक्षा है जाओ । योगीने कहा कि मोती मुंगा मैं क्या कहना हे माता! भिक्षा ले आओ और मुझको पुत्र कहके भिक्षा दे दो, जिससे मेरा योग अमर हो जाय । इतना सन रानीने पर्दा जठाकर देखा 'कि राजा योगीनेपसे खडे हैं । यह देख वह पछाड खाकर गिर पडी । इसके उपरांत रानीने पदका पकड कर राजाको वहत समझाया: पर राजाने कुछ न सना । उसने कहा कि हमने गोरखके वचनसे राज्य, नगर और १६०० रानियोंको त्याग दिया । तब रानी बोली कि मुझको भी अपने साथ ले चिलए । जब राजाने इस वातको स्वीकार नहीं किया, तब रानीने कहा कि मेरे साथ चौसर खेलिए, मैं हासंगी तो तुम्होर संग चलूंगी और जीत्ंगी तब तुमको जाने न दूंगी। राजा बोले ऐसा नहीं, जो तुम वाजी जीतोगी तो १० दिन हम यहां रहेगे और जो हम जीतेगे, तो तुमको साथ न हे जायेगे इसी वातपर चौसर होने छगी । १६ और ७ दांव नियत हुए । रानीके पासा फेकनेपर काने तीन पड़ गए। पीछे जब राजाने पासा फेका, तब १६ और ७ पड़े। राजा जब वाजी जीत उठ चले, तब रानी बोला कि हे कंत ! भोजन तच्चार है खालो । राजाने छोटा खप्पर निकाल कर कहा कि हे माता ! इसमे लावा । रानी बोली कि, हे महाराज ! तुम छोटे गुरुके वालक हो, इससे छोटा वर्तन लाए हो । ऐसा कह उसने १६०० थार मोजनकी सामग्री उस खपरमे परोसी, पॅरन्तु वह भरा नहीं । तब रानीने हार मानकर राजाको असीस दी और बोली कि हे पुत्र ! तुम पूरे गुरूके वालक हो, यह भिक्षा लो । राजा भरतरी भिक्षा ल वहांसे चलदिए ।

सिंहासनवत्तीसी गद्य भाषाकी पुस्तक है, जिसकी पहली कहानीमें लिखा है कि ज्ञाम स्वयंवर नामक ब्राह्मण अम्बावती नगरीका राजा था, जो वडा प्रतापी होनेपर गंधवंसेन नामसे विख्यात हुआ। राजाको चार रानी चार वर्णकी पुत्री थीं। ब्राह्मणों खोसे? पुत्र,क्षत्राणीसे शंख विक्रम और भरतरी नामक ३ पुत्र, वैज्ञ्यानीसे चन्द्रनामक एक पुत्र और ज्ञूद्राणीसे धन्वतीर नामक पुत्र हुए। ब्राह्मणोंका पुत्र राजाका दीवान वना, पर जब उससे कुछ तकसीर हुई, तब राजाने उसको कामसे खारिज कर दिया। वह अम्बावतीसे धारापुरमें (जिसको अब धार कहते हैं) आया कितने दिनोंके पश्चान् उसने धारापुरके राजाको, जो भोजके पुरुषे थे, मार उसका राज्य ले उज्जैनको अपनी राजधानी वनाई। थोड़े दिनोंके पीछे अपने भाई ब्राह्मणीके पुत्रकी मृत्यु होनेपर शंख आकर उज्जैनका राज्य करने लगा। उसके पीछे विक्रम शंखको मार कर उज्जैनके राजिसहासन पर वैठा और न्यायसे राज्य करने लगा! सिहासनवत्तीसीके अतमें लिखा है कि विक्रमादित्यके देहांत होने पर उसके पुत्र जैतपालको राजितलक हुआ। वह अपने पिताकी आज्ञानुसार उज्जैन और धारा नगरीको छोड अम्बावतीमे जाकर राज्य करने लगा, उज्जैन और धारा नगरी उजड कर अम्बावती नगरी, वसने लगी।

सिहासनवत्तिसिके आरंभमे राजा भोजके उज्जैनमे राज्य करनेकी और उसको वहां विक्रमादित्यके सिहासन पानेको कथा है। इतिहास-उड्जेन एक समय मालवाकी राजधानी था! कहा जाता है कि, जब राजा अगोकका पिता पाटलीपुत्र (पटना ) में राज्य करता था, उस समय ईमासे करीब २६३ वर्ष पहले अगोक उज्जेनका सुबेदार था।

उड़जैन सुप्रसिद्ध विक्रमादित्यकीं राजधानी था, जिसके नामका सवत, जो उत्तरी भारतमं प्रचित है, इशास ५७ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। विक्रमादित्यने सिदियन लोगोको भगाकर संपूर्ण उत्तरी भारतमे राज्य किया। किव कालिदासने अपनी ज्योति-विदासरण पुस्तकके २२ वे अध्यायमे, जिसको उसने गत कलियुग सवत् ३०६८ तथा विक्रम संवत् २४ मे बना हुआ लिस्सा है, कहा है कि विक्रमादित्यकी सभामे शक्क, वरक्षि, मणि, अशुद्त्त, जिण्णु, त्रिलोचन, हरि, घटखपर, और अमरसिह आदि कवि, सत्य, वराहिमिहिर, श्रुतसेन, वाद्रायण, मणित्य, और कुमारसिंह आदि ज्योतिणी और वन्नन्तरी,क्षपणक,अमर-सिह, शक्क, वतालभट्ट, घटखपर, कालिदास, वराहिमिहिर और वरक्षि वे ९ नवरत्न गिने जाते थे। विक्रमादित्यने ९५ शक्क राजाओको मार अपना शक्त, अर्थान् सवत् चलाया।

लगभग ७०० ई० मे राजा भोज उज्जैनमे राज्य करता था।

अलाउद्दीत खिलजोने, जिसने सन १२९५ से १३१७ ई० तक दिल्लीमें राज्य कियाधा, एकंने और समस्त मालवा देशको जीता। अफगान दिलावर खा गोरी, जो स्वेदार था, सन १३८७ ई० में वहाका स्वाबीन राजा हुआ। उसने मांड्को राजधानी वनाया और सन १४०५ ई० तक राज्य किया। गुजरातके गंजा वहादुरशाहने सन १५३१ में और बादशाह अकवर न सन १५७१ ई० में मालवाको जीता। औरगजेव और मुराद ओर उनके भाई दाराके साथ सन १६५८ ई० में उज्जैनके पास लडाई हुई। यशवंतराव हुलकरने सन १७९२ में उज्जैनको लेलिया और उसके हिस्मेको जलाया, तब यह सिंधियाके हाथमें आकर उसकी राजधानी हुआ। पिछे सन १८१० ई०में दौलतराव सिंधियाने उज्जैनको छोड कर ग्वालियरको अपनी राजधानी वनाया।

सक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभारत-( वनपव, ८२ वा अध्याय ) एक महाकाल तीर्ध है । वहा कोटितीर्थीका स्पर्ध होनेसे अक्षेमधका फल मिलता है ।

( उद्योगपर्व, १९ वा अन्याय ) अवंतीके राजा विन्द् और अनुविन्द २ अक्षीहिणी सेना और अनेक दक्षिणी राजाओंके सिहत कुरुक्षेत्रके सप्राममे राजा दुर्यीधनकी ओर आए। ( द्रोणपर्व ९७ वा अध्याय ) अर्जुनने अवतीराजा विन्द् और अनुविन्द्को मार डाला।

ं आदित्रहापुराण—(४२ वा अव्याय ) पृथ्वीकी सब नगरियोमे उत्तम अवती नामक नगरी है, जिसमे महाकाल नामसे विल्यात सदागिव स्थित है। वहां क्षित्रा नामक नदी वहती है और विष्णु कई एक रूपसे स्थित है जिनके दर्शनसे पूर्वोदित फल प्राप्त होता है। इन्द्रादि देवता और मातृगण भी वहां स्थित है। उसी नगरीमे इन्द्रवुम्न नामक राजा हुआ।

अग्निपुराण-(१०८ वा अध्याय) अवती पुरी पापका नाश करने वाली और भुक्ति भुक्ति देनेवाली है।

गरुडपुराण—( पृत्रीर्छ, ६६ वां अध्याय ) महाकाल तीर्थ संपूर्ण पापोका नागक और मुक्ति मुक्ति देनेवाला है। (प्रतकल, २७ वां अध्याय ) अयोध्या, मथुरा,माया,काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका ये सातो पुरियां मोक्ष देनेवाली है। शिवपुराण-( ज्ञानसंहिता, ३८ वां अध्याय) शिवके १२ ज्योतिर्लिंग है-(१) सौराष्ट्र देशमें सोमनाथ, (२) श्रीहाल पर मिलकार्जुन, (२) ज्ञीनमें महाकाल, (४) ओकारमें अमरेश्वर, (५) हिमालयमें केदार, (६) डांकिनीमें भीमशंकर, (७) वाराण-सोमें विश्वेश्वर, (८) गोदावरीके तटमें ज्यंवक, (९) चितामूमिमें वैद्यनाथ, (१०) दारुकवनमें नागेश, (११) सेतुवंघमें रामेश्वर और (१२) शिवालयमें घुज्रमेश्वर स्थित है। इन लिंगोंके दर्शन करनेसे शिवलोक प्राप्त होता है। इनकी पूजा करनेका अधिकार चारों वर्णोंको है। इनके नैवेद्य भोजन करनेसे संपूर्ण पाप विनाज होता है। इनका नैवेद्य अवस्य खाना चाहिए। नीच जातिमें उत्पन्न मनुष्यभी ज्योतिर्लिंग दर्शन करनेसे दूसरे जन्ममें शास्त्रझ बाह्मण होता है और उस जन्मके पश्चात् मुक्ति लाभ.करता है।

(४६ वां अध्याय ) पापके नाशनेवाली और मुक्तिको देनेवाली अवंतीनामक नगरी है, जहां पिवेत्र क्षिप्रा नदी वहती है। उसमे वेदपारग एक जिव-भक्त त्राह्मण वसता था। उसके ४ पुत्र भी वड़े शिवभक्त थे। उसी समय रत्नमाल गिरिपर ट्रपणनामक असुर हुआ। वह त्रह्माके वरदानसे वलवान होकर सबको दुःख देने लगा। उसके भयसे संपूर्ण तीर्थ, वन और पर्वतोंके मुनिगण भाग गए। ट्रपण शिवभक्तोंका विनाश करनेके निमित्त अपनी सेना सिहत उज्जैनमें गया आर चारोओरसे नगरीको घेरकर शिवभक्तोंके निकट पहुँचा, परन्तु जिवभक्त त्राह्मण ऐसे शिवकी पूजामे लवलीन थे कि उसके ललकारनेपर इन्न भी ध्यान नहीं देते थे। उस समय शिवकी छुपासे उस स्थानपर गर्च (गइ्डा) हो गया और उससे जिवजीन प्रकट होकर दैत्योंका विनाश किया। शिवभक्तोंने जिवजींसे विनय किया कि आप यहां स्थित होंवें और आपने जगत्के कालकृष ट्रपण दैत्यको मारा इसल्ये आपका नाम महाकालेश्वर होंवे। शिवजी उसी गर्त्तमे ज्योतिर्लग होकर स्थित हुए। महाकालेश्वरकी पृजा करनेसे स्वप्रमें भी दुःख नहीं रहता और मनोवांन्छिन फल मिलता है।

वामनपुराण-(८३ वां अध्याय ) प्रहादने अवती नगरीम शिप्रा नदीके जलमे स्नान करके विष्णु और महाकाल शिवका दर्शन किया।

स्कन्दपुराण-( ब्रह्मोत्तर खण्ड, ५ वां अध्याय ) उज्जैन नगरीमे चन्द्रसेननामक राजा था वह सदा उस नगरीमें ज्योतिर्हिंग महाकाल जिवकी पृजा परमभक्तिसे किया करता । इत्यादि ।

(काशीखण्ड-७ वां अध्याय ) ज्ञिवजर्मा त्राह्मण महाकालपुरीसे पहुंचा जहां किल-कालकी महिमा नहीं ज्यापी थीं ।

मत्स्यपुराण-(१७८ वां अध्याय) शिव और अंधकका युद्ध अवंती नगरीके समीप महाकाल वनमें हुआ था।

विष्णुपुराण-(५ वां अंद्रा, २१ वां अध्याय) कृष्ण और वलदेव दोनों भाई अवंतिका-पुरीके वासी सांदीपननामक गुरुसे विद्या पढने गए। ६५ वे दिन सब विद्या पढ, जब वे गृहको चलने लगे, तब मुनिसे बोले कि, हमसे गुरुद्क्षिणा मांगो। मुनिने कहा कि प्रभासक्षेत्रमें समुद्रकी लहरोसे इवकर मरेहुए मेरे पुत्रको गुरुद्क्षिणामे दो। दोनो भ्राताओने यमलोकसे गुरुपुत्रको लकर मुनिको दे दिया।

(श्रीमद्भागवत द्रशमस्कंय-४५ व अध्यायमे भी यह कथा है। आदि ब्रह्मपुराण ८६ व अध्याय और ब्रह्मवैवर्त्तपुराण कृष्णजन्मखण्ड ५४ व अध्यायमें भी लिखा है कि कृष्ण और बलदेवजीने अवंतिका नगरींमे जाकर सांदीपन मुनिसे विद्या ब्रह्ण की )।

भविष्यपुराण-( १४१ वां अध्याय) उज्जैनमे विक्रमादित्य नामक राजा होगा, जो कराडो म्लेच्छोको मार धर्म स्थापन कर १३५ वर्ष राज्य करेगा। इसके अनतर वडा प्रतापी शालिवाहन राजा १०० वर्ष पर्य्यन्त राज्य करेगा।

सौरपुराण-(६७ वा अध्याय) जो मतुष्य उद्धेन तीर्थमे महाकालेश्वर टिविटिंगका दर्शन करते है। वे सव पापेसे विमुक्त होकर परमधाममे जाते है। महाकालेश्वर टिव्य लिंग है। उनके स्पर्श करनेसे मनुष्य शिवलोकमे गमन करता है। वहा शक्तिभेदनामक एक तीर्थ है, जिसमे लान करके मद्रवटके दर्शन करनेसे मनुष्य सपूर्ण पापोसे विमुक्त होकर स्कद्लोकमे जाता है। उद्धेनमे चारोओर सहस्रों तीर्थ विद्यमान हैं, जिनका सपूर्ण माहात्म्य स्कंदजीन स्कद्पुराणमे कहा है।

# उन्नीसवाँ अध्याय।

----∞a<<u>></u>>----

(मध्य भारतके मालवामे ) इंदोर, देवास, मङ्ग्छावनी. मांडू और धार । इंदोर ।

फतेहाबाद जक्शनसे २५ मील दक्षिण-पूर्व और उज्जैनसे (रेंलवे द्वारा) ३९ मील दक्षिण इन्दोरका स्टेशन है। इन्द्रीर मध्यभारतके मालवा प्रदेशमे कटकी नदीके वाय किनारेपर समुद्रके जलसे १७८६ फीट ऊपर एक 'देशी राज्यकी राजधानी छोटा शहर है, जो २२ अश ४२ कला उत्तर अक्षाश और ७५ अश ५४ कला पूर्व देशातरमें स्थित है।

सन १८९१ की जन-सत्याके समय इन्डोरमे ९२३२९ मनुष्य थे, अर्थात् ५२४२७ पुरुप और ३९९०२ क्विया। इनमे ६७०३३ हिन्दू, १९९८१ मुसल्यान, २६७६ जैन, १८१३ एनिमिष्टिक, ४१५ क्रस्तान, २५६ सिक्स, १५४ पारसी, और १ ज् थे। मनुष्य-सल्याके अनुसार यह भारतमे २९ वा और मन्यभारतमे दूसरा शहर है।

इदौर गहरको मल्हाररावके मरनेके पीछे अहिल्यावाईने सन १७७० मे वसाया । पहली राजधानी १८ मील दक्षिण-पूर्व थी, जो अब एक गाव वन गई है। सन १८१८ मे हुल्करकी कचहरी बहासे इदौरमें आई।

इदीर ऊचे और स्वास्थ्यकर स्थान पर है। प्रधान सहकोपर रोशनी होती है। गहरमें पानीका नल, खेराती अस्पताल और कोडोरााना है। इदौरमें राजमहल गोपालमन्दिर, टक गालघर, वहा स्कूल, वाजार, अस्पताल, रूईकी मिल और लालघाग देखने योग्य है। महाराज कालिजमें दक्षिणी ब्राह्मण पढते है। गहरके पास रेलवेके दूसरे वगलमें अगरेजी रेजीडेसी है, जिसमें मन्यभारतके लिये गवर्नर जनरलके एजेंट रहते है। गवर्नर जनरलकी देशी फीजकी वारक और राजकुमार-कालिज रेजीडेसीकी सीमाक भीतर है। एतवारी सडकपर एतवारके दिन वाजार लगता, है, इसके अंतमें पुराना जेल हैं। शहरके वीच एक छोटी नदी है। रेलवे स्टेशन और शहरके वीचमें सडकके वगलपर छोटा मुसाफिरखाना है, जिसमें मैं टिका था। इन्दौरसे ४ मीलपर गुलाववागमें महाराजकी बहुत सुन्दर नई कोठी है।

राजमहल–रेलवे स्टेशनसे १मील महाराज हुलकरके उत्तम महल है। आसमानी रगसे रगा-हुआ दो मजिलेसे ची मजलेतक मोतीभवन है,जिसके फाटककी७ मजली इमारत शहरके प्रत्येक ्रभागसे देख पडती है इसके समीप गुलाबी रॅगसे रंगोहुआ इन्द्रभवन नामक नया महल हैं, जो मोतीभवनसे अधिक सुन्दर और विस्तारमें उससे वड़ा है।

राजमहलसे दक्षिण महाराजकी माता कृष्णाबाईका वनवाया हुआ बहुत सुन्दर गोपाल-मन्दिर, पश्चिम सराफेकी सड़क और पासही हल्दी वाजार है।

ठालबाग-शहरसे २ मील दूर भारतवर्षके वहे वागोमेसे एक ठालवाग है, जिसमे एक जगह फूल पौधों के हजारो गमले सजे हुए है और वहुतेरे लटकाए हुए है तथा पत्थरकी अनेक पुतिलियों के शरीरसे दमकलेका पानी झरता है, वागमे सुन्दर रीतिसे सडके वनी है, वृक्ष लगे है और एक नालके किनारे पर महाराजको बड़ी कोठी है, जिसमें कभी कभी महाराजके मेहमान टिकते है।

बागके पास छोटी पशुशाला है, जिसमे कई एक बाव देख पड़े।

इन्दौरराज्य—यह मध्यभारतके मालवामें मध्यभारतके लिये गवर्नर जनरलके एजेंटके अधीन एक वड़ा देशी राज्य है। इन्दौरके राज्यका क्षेत्रफल ८४०० वर्गमील है। सन १८८१ ८२ में इसकी मालगुजारी ७०७४ ४०० रूपये थी।

यह राज्य अलग अलग कई हुकडोमे विभक्त है। जिस देशमे मऊ लावनी है, उसके उत्तर ग्वालियर राज्यका हिस्सा, पूर्व देवास और धार राज्य और निमार अंगरेजी जिला, दक्षिण वम्बई हातेमे खानदेश जिला और पश्चिम वडवनी और धार राज्य है। इस भागकी लम्बाई उत्तरसे दक्षिण तक १२० मील और चौडाई ८२ मील है। इसके बीच होकर नर्मदा नदी वहती है। दूसरे बडे हिस्सेमें, जो इन्दौरके उत्तर है, रामपुरा, भानपुरा और चन्दवाड़ा कसवे है, तीसरे हिस्सेमें महीदपुर कसवा है।

राज्यके उत्तरी भागमें चन्वल नदी और उसकी सहायक नदियां और दक्षिण भागमे नर्मदा नदी वहती हैं। इन्दौर राज्यकी भूमि उपजाऊ है। काली मट्टीमें कपास बहुत उत्पन्न होती है। गहा पोस्ता, कपास, तेलहन, ऊख और तम्बाकू राज्यकी प्रधान फिसल है।

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इन्दौर राज्यके ३७३४ कृसवे और गांवोमे १०५४२३७ मनुष्यथे, अर्थात् ५५९६१६ पुरुष और ४९४६२१ स्त्रियां। जिनमे ८९२६७५ हिन्दू, ८६३९० आदि निवासी, ७२७४७ मुसलमान १६४५ जैन, ६०१ सिक्ख, १२७ पारसी और ५२ क्रस्तान थे। हिन्दू जैन और सिक्ख मतपर चलनेवालोमे ९३७६० राजपूत ७८७५० ब्राह्मण,४५९४० बनिया, ४३७९५ चमार, ३६०५३ गूजर. २५४५१ कुनवी थे। आदि निवासियोमें ५५५८२ भील, ७३१२ गोड थे।

राज्यका सैनिक वल २१०० नियमशील और १२०० अनियमित सवार, ३१०० नियमशील और २१५० अनियमित पैदल, २४ तोपें और ३४० गोलंदाज है। नियमशील फौज पश्चिमोत्तर और अवधके अंगरेजी देशोंसे भरती की जाती है। पंजाबके सिक्खोंकी कम्पनीभी रहती है।

सन १८८१-८२ में राज्यके १०७ स्कूलोमें ४९४२ विद्यार्थी पढतेथे । लड़िकयोंके पढ़ने के लिये २ स्कूलथे, जिनमेंसे २ राजधानीमें थे । इन्दौर, मांडेसर और रामपुरामे जिलेकी कच-हरियां और जेलखाने है । संन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय इन्दौर राज्यके इन्दौर ज्ञहरमं ९२३२९, मङमें ३१७७३ और रामपुरामे ११९३५ मनुष्यथे । इस राज्यमे मांह् और मण्डलेश्वरमी प्रसिद्ध वस्ती है।

इतिहास-हुलकर वश महाराष्ट्र है। पृनासे २० कास दक्षिण नीरा नदीके तीर पर होल नामक गांवमे कुंदजी नामक मेडिहरथे। महाराष्ट्र भाषामें 'कर' शब्दका अर्थ 'अधिवासी' अर्थात रहने वाला है। कुंदजीके पूर्वज होल नामक गांवमे रहतेथे इसलिये वे हुलकर कहलाए।

सन १६९३ इस्त्रीमे झुद्जीके पुत्र मस्हाररावका जन्म हुआ। वह जब चारही पाच वर्ष के थे, तब झुद्दजीका देहांत हो गया। उनके मरतेही उनकी खी अपने पुत्रको छेकर खानदेशके टालादा गांवमे अपने माई नारायणजीके गृह चली गई। नारायणजी किसी महाराष्ट्र सर्दारके घर झुछ सवारों के नायक थे। झुछ दिनोंके उपरांत नारायणजीने मस्हाररावको होनहार देख पशु चरानेके कामसे निवृत्त कर अपने साथ सवारोंमे भरती कर लिया और पश्चात् मस्हाररावसे अपनी कन्याका विवाह करके अपने धन सपत्तिका स्वामी भी उन्हें बना दिया।

सन १७२४ ई० मे मस्हारराव वाजीराव पेशवाकी भेना मे ५०० घोड सवारोके अफसर हुए। पेशवाने सन १७२८ ई० मे नम्मेदाके उत्तर तटके १२ गाव मस्हाररावको दे दिए और फिर सन १७६१ ई० में और ७० गांव दिए। उस समय मालवामे महाराष्ट्रो और मुसलमानोमे लडाई चलती थी। उस युद्धमे मस्हाररावने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पेशवाने उनको मालवा देशका पूर्ण अधिकार देदिया और मुसलमानो पर विजय पानेके उपरात इन्दौरका राज्य उनको जागीरमे प्रदान किया। सन १७३५ मे मस्हारराव नर्भदाके उत्तर महाराष्ट्र फीजोके कमांडर नियत हुए।

मल्हाररावके एकमात्र पुत्र खंडरावथे, जिनका विवाह सिधिया वैशेम जन्मी हुई अहि-ल्यावाईसे हुआ, जिसके गर्भसे माछाराव पुत्र और मच्छा वाई कन्या उत्पन्न हुई। खंडराव सन १७५४ ई० मे भरतपुर और दीगके वीच कुभेरीदुर्गमे जाटोके हाथसे मारे गए, उस समय अहिल्यावाईकी अवस्था १८ वर्षकी थी। सन १७६५ में मल्हाररावका देहात हो गया। वह-मरते समय ७५ लाख रुपए मालगुजारीका राज्य और १५ किरोड रुपए नकुट छोड गए।

मल्हाररात्रके मरने पर उनके पोते मालीराव राजा हुए, परतु ९ महीनेके पश्चात् उन्मा-द रोगसे वे मर गए, उसके पीछे उनकी माता भारत-प्रख्यात अहिल्यावाईने सपूर्ण राज्यका भार अपने शिर लिया और तुकोजी रावको अपना सेनापति वनाया।

हुलकर वंशकी पुरानी राजधानी नर्माटाके किनारे निमारके अतर्गत महेश्वरमे थी, जहाँ अहिल्यावाईकी छत्तरी है। अहिल्यावाईने १७७० में इन्दौर वसाया, पर सन १८१८ तक प्रधान कचहरी महेश्वरमे थी।

अहिल्यावाई खुळी कचहरीमे वडी चातुरीसे न्यायका काम करती थी। जो समय वंचता उसको वह पूजा, धर्म और दानमे विताती थी। वह जैसीही शात और द्याशीला थी, वैसीही राजनीतिमे छुशल थी। अहिल्यावाई स्वय तीथोंमे जाकर द्र्शन पूजन और दान किया करतीथी। उसके वनाण्हुए देवमन्दिर वर्मशाला आदि पारमार्थिक काम वद्रीनाधसे कन्याकुमारीतक और सोमनाथसे जगन्नाधजीतक भारतमें छितराए हुए है। अहिल्यावाई २० वर्ष राज्य करनेके उपरात सन १७९५ ई० मे परमधामको गई।

अहिल्यावाई की मृत्युके पश्चात् तुकोजी सेनापतिके पुत्र यशवन्तराव इन्दौरके राजासिन् हासन पर बैठे, जिन्होने अंगरेजी अफसर ठाईलेकसे परास्त होनेके उपरांत बुन्देलखंड अंगरेजो को छोड दिया।

यशवन्तरावके मरनेपर सन १८११ ईस्बीमे उनकी माता तुळसीवाईने मल्हारराव नामक ळडकेको गोद ळेकर राजिसहासन पर वैठाया । मल्हारराव सन १८१८ मे हमीदपुरके संघाममे अंगरेजोसे परास्त हुए । उन्होंने अंगरेजी गवर्नमेटसे संघि करके राजपृतानेकी संपूर्ण दावो ओर बहुतेरे राज्य छोड दिए ।

मत्हारराव जव विनापुत्रके मर गए, तव उनकी माताने मार्तडराव छडकेको गोद छिया उस समय मल्हाररावके चचेरे आता हरिराव अंगरेजोकी सहायतासे मार्तडरावको निकालकर इन्दौरके राजा हुए।

हरिराव सन १८४३ में जब मरगए, तब उनके पालकपुत्र खंडेराव हुलकर राज्यके सिंहासनपर बैठे। खंडेरावका देहांत सन १८४४ में होगया, उसके पश्चात् उनके पालकपुत्र तुकोजीराव राजा हुए, जो सन १८५२ में बालिंग हुए और १७ जून सन १८८६ में म्वर्गको गए।

सन १८८६ की १२ जुलाईको इन्दौरके वर्तमान नरेश महाराज सर शिवाजी राव हुलकर वहादुर जी० सी० एस० आईको राजसिंहासन मिला, जिनकी अवस्था इस समय ३१ वर्षकी हैं।

इन्दौरके राजाओको अंगरेजी सर्कार की ओरसे सन्मानके छिये २१ तोपोकी संखामी मिलती है।

## देवास।

इन्दौर शहरसे छगभग२० मील पूर्वोत्तर मध्यभारतके मालवामें देशी राज्यकी राजधानी दवास एक कुसवा है।

सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय इसमें १५०६८ मनुष्य थे, अर्थात् १०२९४ हिन्दू, ३६८५ मुसलमान, ७८६ एनिमिष्टिक, २९९ जैन और ४ सिक्ख।

दिवास राज्यके दोनो राजा कसवेके भिन्न भिन्न महहोमे रहते है। कसवेमे एक अस्पताल एक वगला और एक पोष्टआफिस है।

कसवेके पश्चिमोत्तर ३०० फीट ऊंची एक छोटी गावहुमी पहाडी पर चामुण्डा देवीका मन्दिर है। खड़ी पहाडीके वगलमे काटकर गुफा-मन्दिर बना है, जिसमे देवी की वड़ी प्रतिमा है। उससे नीचे पहाड़ीके किनारे पर एक चौकोना तालाव और महादेवका छोटा मन्दिर है। बहुत लोग देवीके दर्शनके लिये पहाड़ी पर जाते है।

देवास राज्य-यह मध्यभारतके मैनपुर एजेंसीके आधीन एक छोटा देशी राज्य है। राज्यकी प्रधान पैदावार गृष्ठा, अफीम, ऊख और कपास है। इस राज्यमे अलग अलग दो राजा है, वड़े राजा किशनजी राव, जिनको वावा साहेव कहतेहैं; और छोटे राजा नारायणराव है, जिनको दादा साहेव कहते है। दोनो राजा पवार राजपृत एकही छुलके है। दोनो राजाओंके राज्य (अर्थान् देवाम राज्य) का क्षेत्रफल २८९ वर्गमील है। मतुष्य-संख्या सन १८८९ मे १४२१६२ थी, अर्थान् ७५६४७ पुरुष और ६६५१५ स्त्रियां। जिनमे १२३३८७

हिन्दू, १३९•४ मुसलमान, ४७०९ आदि निवासी, १५८ जैन ओर ४ पारसीये । हिन्दू और जैनो मे १३५०० राजपूत, ५४९५ ब्राह्मण थे ।

बढ़ेराजा का सैनिक वर्ल ८७ सवार, लगभग ५०० पैदल और पुलिस और १० तोप छोटे राजाका १२३ सवार और लगभग ५०० पैदल और पुलिस है।

इतिहास—्वाजीराव पेशवाने काल्जीके पूर्व पुरुषेको यह राज्य देदिया था। काल्जीके दो लडके तुकोजी और जीवाजीने झगड़ा करके राज्यको बांट लिया। सन १८१८ मे अभेजी गवर्नमेटने दोनो राज्योको संधिद्वारा अपनी रक्षामे लेलिया। दोनो राजाओको १५ तोपोकी सलामी मिलती है।

## मऊ छावनी।

इन्द्रीरसे १३ मील दक्षिण (अजमेरसे ३२० मील) मऊका स्टेशन है। मऊ इन्द्रीरके राज्यमे औवल दर्जेके जिलेका सदर स्थान समुद्रके जलसे १९१९ फीट ऊपर एक कसवा है, जिससे १ मील-पूर्व वर्यई-फीजके एक डिवीजनका सदर स्थान मऊकी अगरेजी छावनी है।

सन १८९१ की मनुष्य-गणनांके समय मऊ और छावनोंमे ३१७७३ मनुष्य थे, अर्थात् १८३०० पुरुप और १३४७३ स्त्रिया । जिनमे १९९१० हिन्दू, ८२३३ मुसलमान, २९१५ ऋस्तान ४१९ पारसी, १९२ जैन, ५३ यहूदी और ५१ सिक्ख थे।

मऊ मे अगरेजी और देशी फौजोके लिये प्रसिद्ध छावनी है। सन १८१८ ई० के मंद्--सारके सुलहनामेके मुताविक यहा सेना रहती है।

## मांडू।

मऊ छावनीके स्टेशनसे ३० मील दक्षिण-पश्चिम मालवाकी पुरानी राजधानी माहू ८ वर्गमील भूमि पर उजडां हुआ पडा है, जो सन ३१३ ईस्वीमे कायम हुआ था। वहा रेलकी सड़क नहीं गई है। जगली देश देखनेमे अच्छा है।

मांडूकी वस्तुओं ने जामामसजिद प्रधान है, जिसको वहाकी दूसरी इमारतोसे कम नुकसानी पहुची है, । किला, पानीमहल, मालवाके राजा हुशगगोरीका वड़ा मकवरा, जो मार्बुलका है और मालवाके राजा वाजवहादुरका महल, जो एक समय उत्तम इमारत था, यह सब अव भी हीन दशामे वर्तमान है । किलेवदियोको हुशगगोरीने वनवाया, जिसने पंद्रहवी सदीके आरभेम राज्य किया था ।

सन १५२६ ई० मे गुजरातके वहादुरशाहने मांडूगढ़को लेकर अपने राज्यमे मिला लिया सन १५७० मे वादशाह अकवरने उसको जीता।

#### धाड ।

मऊसे वढोदा जाने वाली सड़क पर मऊसे ३३ मील पश्चिम और माइसे १० मील उत्तर मन्य-भारतके मालवा प्रदेशमे देशी राज्यकी राजधानी घाड है, जिसकी पूर्व समयमे वारापुर और धारानगर लोग कहते थे। मांडूसे धाड़तक पक्की सड़क है।

सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय घाडमे १८४३० मनुष्य थे, अर्थात् १३९४८ हिन्दू, ३३९३ मुसलमान, ६१५ जैन, ४६० एनिमिप्टिक, ९ पारसी, ४ सिक्ख और१क्रस्तान ।

धाडका वर्तमान कसवा मट्टीकी दीवारसे घेरा हुआ १ है मील लम्बा और है मील चौड़ा है, जिसमें बहुत सुन्दर मकान वने हैं। धाड़में २ छोटे और ८ वड़े तालाव, लाल पत्थरकी ज्यनी हुई २ वडी पुरानी मसजिद और कसबेसे बाहर मैदानसे ४० फीट ऊपर लाल पत्थरसे बना हुआ क़िला है, जिसकी दीवार २४ गोलाकार और २ चौकोने टाबरोके साथ ३० फीटसे ३५ फीट तक ऊंची है । किलेका फाटक पश्चिम बगल पर है । धाड़-नरेशका महल किलेमे है।

थाड राज्य-सध्यभारतमे भोपावर एजेसीके अधीन यह देशी राज्य है । इसके उत्तर -रतलाम राज्य, पूर्व वाङ्नगर और सिधियाके राज्यमे उज्जैन और दिकथन और इन्दोर राज्य, दक्षिण नर्मदा नदी और पश्चिम झबुआका राज्य और सिधिया राज्यका जिला है । राज्यके दक्षिणी भागके आर पार विध्य पर्वत गया है, जिसकी उंचाई नर्मदा घाटीसे १६०० से १७०० फीट तक है।

वाड़ राज्यका क्षेत्रफल सन१८८१ई०मे१७४०वर्गमील और मनुष्य संख्या१४९२४४ थी, जिनमे ११५०५१ हिन्दू, १८७९८ आदि निवासी१२२६९ मुसलमान,३०८७ जैन,२७ क्रस्तान और १२ पारसी थे। प्रधान जाति राजपूत, कुनवी, महाराष्ट्र, भील और भिलाला है। राज्यसे लगभग ७३५००० रुपये मालगुजारी आती है।

सैनिक वल २७५ सवार, लगभग ८०० पैदल और पुलिस, २ तोपे और २१ गोलन्दाज है। यहांके राजाओको १५ तोपोकी सलामी मिलती है।

इतिहास-धाडके वर्तमान नरेश प्रमार (पंवार) राजपृत है, जो अपनेको सुप्रसिद्ध उज्जैनके विक्रमादित्यके वंशधर कहते है। प्रमारोंमें विक्रमादित्य और राजा भोजका नाम वहुत प्रसिद्ध है। धाड़ अर्थात् धारानगरी विक्रमादित्यके राज्यमें एक प्रसिद्ध नगरी थी। (उज्जैनके वृत्तांतमे देखों) ऐसा कहा जाता है कि राजा भोजने अपनी राजधानी उज्जैनसे धाड़में कायमकी थी। लगभग सन ५०० ई० में प्रमारोका वल घट गया। दूसरे राजपृत वरानेकी उठती होनेपर वहुतेरे पंवार पृतामें चले गए।

सन १३९८ मे दिल्लीका गर्नार दिलावरखां आया, जिसने धाड़के वडे वडे दिन्दृ— मिन्द्रोकी सामग्रीसे मसजिदे बनवाई । उसका पुत्र अपने वापकी जगह राजप्रतिनिधि होने पर अपनी राजधानीको धाड़से मांड्रमे ले गया । सन १५६७ से महाराष्ट्रोके रोव दाव होनेके समयतक धाड मुगल वाद्शाहतके अधीन था।

पंवार राजपृत जो दक्षिणमें जाकर बसे थे, उन्होंने महाराष्ट्र-प्रधान शिवाजी और उनके उत्तराधिकारियोंकी सहायता की। सन १७४९ ई० में वाजीराव पंजवाने आनन्दराव पंवारको धाड़ दे दिया। वर्तमान धाड़नरेश उन्होंके वंशघर है। मालवामें अंगरेजी विजयके पहिले २० वर्षके द्रियान धाड़ राज्यमें सिंधिया और हुलकर खूटपाट करते रहे। दूसरे आनंदरावकी विधवा सीनावाईके साहससे राज्य वरवादीसे बचाया गया। सन १८१९ ई० में यह राज्य अंगरेजी रक्षामें आया। मीनावाईने रामचन्द्र पंवारको गोदिलया था। रामचन्द्रके मरनेके उपरांत उनके गोद लिएहुये पुत्र यशवंत राव उत्तराधिकारी हुए। सन १८५७ में यशवंत-रावकी मृत्यु होनेपर उनके वैमात्रिक भ्राता वर्तमान धाड़नरेश महाराज सर आनन्दराव पंवार के० सी० एस० आई०, जिनकी अवस्था लगभग ४७ वर्षकी है, उत्तराधिकारी हुए। सन १८५७ के वगावतके कारण अंगरेजी गवर्नमेटने राज्यको छीन लिया था, परन्तु पीछे वर्तमान महाराजको वरिसया जिलेक अतिरिक्त संपूर्ण राज्य लौटा दिया।

' गोपीचन्द भरतरी ' नामक पद्यमे भापाकी छोटी पुस्तक है, उसमे लिखा है कि गोपी-चन्द्र नामक राजा धारानगरमे धर्मसे राज्य करता था, जिसकी १६०० स्त्रियां थीं। एक समय गोपीचन्द्की माता मैनावतीने कहा कि हे पुत्र । काल सबको मार डालता है, वह तेरे शिरपर गॉज रहा है, तू शीघ वैराग ले । राजाने मातासे पूछा कि मे कैसे योगी वन और किसको गुरू वानऊं । मैनावतीने कहा कि हे पुत्र । तेरे मामा (भरतरी ) के गुरू (गोरखनाथ) गुफामे रहते है, उनकी सेवा करनेसे तू अमर हो जायगा। राजा गोपीचन्द अगमे विभूति लगांकर राज्यको छोड वनमे चला गया । रिनवासमे रोदन पड़ गया । सरदार सब रोने लगे । गोपीचन्दकी राजा भरतरीसे भेट हुई। भरतरी गोपीचन्दको गोरखनाथके पास गुकामे छ गए। गोरखनाथने वरदान दिया कि गोपीचन्द्र तू अमर हो जायगा। उसके उपरात गोपी--चन्दने गुरू गोरखनाथसे कहा कि आपकी आज्ञा हो तो अलख जगाकर अपने महलसे भिक्षा मांग लाऊ। अव मै अपनी १६०० स्त्रियोको माताके समान जानता हु। गोंपीचन्द्ने गुरूकी आज्ञा पाकर अगमे विभूति लगा कांधेपर झोली रख, धारा नगरकी देवढीपर पहुंचकर अलख जगाया वांदी भिक्षा लेकर आई। योगी वोला कि महलमें १६०० रानी मेरी माता है उनसे तू भिक्षा-भेज लौडोंने जाकर रानीसे कहा कि राजकुमार ख्योढोपर खडे भिक्षा मांगते है। रानी रतन-कुंबारे योगांके पास गई। योगी कानोमें मुद्रा, गलेमे शेली, अगमे विभूति लगाए था। वह वोला कि मैने माताका वचन मान सबका मोह त्याग दिया, अब मै तुम्हारा पुत्रह, तुम मरी माता हो । रानीने राजा गोपीचन्दको कई प्रकारसे समझाया, परन्तु उसने कुछ नहीं माना । गोपीचन्दने रानीसे कहा कि राज्यके समय तुम मेरी पत्नीथी और अब योगके समय तम मेरी माताहो, तम मुझको पत्र कहकर सम्बोधन करो, तब मेरा योग सफल होगा । इसके-अनन्तर गोपीचन्द वहासे चलकर माता मैनावर्ताके समीप गया और उनकी आशीश ले विद्रा हुआ, इत्यादि ।

वीसवां अध्याय ।

# ्राप्यदेशम् ) आकारनाथ ।

## ओंकारनाथ।

मऊ छावनीसे ३६ मील दक्षिण, थोडा पश्चिम (अजमेरसे ३५६ मील) नर्म्मदाके किनारे पर मोरतका नामक रेलका स्टेशन है। मऊसे ३ मील आगे पातालपानीका स्टेशन मिलता है। वहा दहिनी ओर वडा झरना देख पडता है और वहासे पहाडकी चढाई उतराई आरंभ होती है, जो १२ मील आगे चोरला स्टेशन तक रहती है। पातालपानीसे कलाक द स्टेशन तक ६ मीलके भीतर गाडी जानेके लिये पहाड फोड़ कर ३ जगह सुरंगी रास्ता वना है। कलाकदसे गाडीके आगे पीछे २ पिजन जोड़े जाते है। नर्म्मदाके पुलको लांघ कर गाडी मोरतका स्टेशन पर पहुचती है। पुलके ऊपर रेलकी लाईन है, जिसके नीचे गाड़ीकी सडक है।

मोरतकासे ७ मील मन्येदेशके निमार जिलेम नम्मदाके किनारे पर मान्धाता नामक टापूमे ओकारनाथ शिवका मन्टिर है। मोरतकासे टापू तक वैलगाडीकी सुन्दर सडक है। मार्गमे दो जगह पक्षी वावली मिलती है। अमरेश्वरके पास नाव पर चढ नम्भेदा नदी पार -होकर टापूमें जाना होता है नर्म्मदामें नावकाभी रास्ता है, परंतु स्टेशनसे नाव द्वारा ऑकार-नाथके पास जानेमें पानीका चढ़ाव मिलता है।

टापूके पास नर्मादा नदी गंभीर भावसे पश्चिमको वहती है। खड़ी पहाडियोके वीच नदी वहुत गहरी है, जिसमें मछिछयां और घड़ियाछ वहुत रहते है।

नम्भीदाके दिने अर्थात् उत्तर किनारे पर मान्धाता टापृ है। स्कंद्पुराणके नम्भीदाखंडमें िलखा है कि सूर्यवंशी राजा मान्धाताने वहां शिवका पूजन कियाथा, इसिल्ये उसका नाम मान्धाता टापू पड़ा। टापूका क्षेत्रफल १ वर्गमीलसे कुछ कम है। नम्भीदाकी उत्तर शाखा कावे-री नदी कहलाती है, जिसके होनेसे यह टापू बना है। यह शाखा ओकारपुरीसे एक मील पूर्व नम्भीदासे निकलकर टापूकी उत्तरी सीमाको बनाती हुई ओकारजीसे १ - मील पश्चिम जाकर फिर नम्भीदामें मिलगई है।

टापृके उत्तरकी भूमि कम कमसे ढलुआं है, परंतु दक्षिण और पूर्वकी भूमि चार पांच सौ फीट ऊंची जीर खड़ी है। टापृके सामने नर्म्मदाके दक्षिण किनारेकी भूमिभी खड़ी है, पर बहुत ऊची नहीं है।

टापूके सिर पर ओकारपुरीके राजाका मकान है, राजा भिळाळा जातिके है। भरतिसह चौहानने सन ११६५ ईस्वीमे नाथूभीळसे मान्धाता टापूको छीन ळिया। मृत राजा उस भर-तिसहकी २८ वीं पीढीमे थे। नम्मीदाके दोनो किनारोके मन्दिरोका प्रवन्ध पुस्तहा पुस्तसे इसी खांदानके हाथमे है। ओकारजीका सव खर्च यही चळाते हे, और जो पूजा चढ़ती है उसको यही छेते है। नाथूके वंशधर अवतक टापूके उत्तर वगळ और इसके सिरपरके पुराने मन्दिरों-के पुरुत्तेनी रक्षक है।

नर्मादाके किनारेसे ऊपर राजाके मकानतक पहाडीके ढालुएं वगलपर ओकारपुरीका मनोहर दृश्य दृष्टिगोचर होना है, उसको शिवपुरीभी कहते है। उसमे छोटा वाजार है, यात्री मोदियोंके मकानमे टिकते है। सन १८८१ की मनुष्य—संख्याके समय मान्याता टापृमें ९३२ मनुष्य थे। पुरीसे पश्चिम नर्म्मदाके तटपर राजाकी छत्तरी है। कार्त्तिककी पूर्णिमासीको ओंकार पुरीमे स्तान दृशनका मेला होता है, उस समय लगभग १५००० यात्री जाते है।

ओंकारनाथका मन्दिर टापूके दक्षिण वगलपर नर्म्मदाके दिहने ओकारपुरीमे है। ओंकारनाथके वर्त्तमान मन्दिरको और उसके पाशके कई छोटे मन्दिरोको पेशवाने वनवाया था। ओंकारनाथके निज मन्दिरका द्वार उत्तर ओर दो मुहे मन्दिरमे है, जिसका द्वार पश्चिम ओर जगमोहनमे है। ओकारेश्वर शिविला अनगढ है, पासमे पावितीजीकी मूर्ति है। मन्दिरमे दिन रात दीप जलता है। दो मुहेमन्दिरमे रात्रिके समय ओकारजीका पलंग विद्याया जाता है, इसके वगलकी कोठरीमें शुकदेवजीकी मूर्ति और लिंगस्वरूप राजा मान्धाता हैं। जगमोहन के आगे एक वहुत पुराना और दूसरा मुन्दर मार्बुलका नया नन्दी है। ओकारजीके मन्दिरसे ऊपर इससे लगाहुआ ईशान कोणपर महाकालेश्वरनामक शिवका शिखरदार वड़ा मन्दिर है, जपर इससे लगाहुआ ईशान कोणपर महाकालेश्वरनामक शिवका शिखरदार वड़ा मन्दिर है, जिसके आगेका जगमोहन ओकारजीके आगेक दो मुहमन्दिरके ठीक ऊपर है। महाकालेश्वरके मन्दिरके अपरके तहमे भी एक शिवलिंग है।

नारपुरम अवस्य वहन मा का स्वार्थ है । ओकारजीके मन्दिरके समीप अविमुक्तिश्वर, ज्वालेश्वर, केदारेश्वर,गणपित, कालिकाआदि देवताओके मंदिर है और मन्दिरसे नीचे नम्मदाका कोटितीर्थ नामक पक्का घाट है, जहाँ स्नान और तीर्थ मेट होती है।

टापुके भीतरही ओकारपुरीकी छोटी और वडी दो परिक्रमा है, जो ओकारनाथके मन्दिरसे आरम्भ होकर वहांही समाप्त होती है। परिक्रमा करते समय इस क्रमसे प्रसिद्ध मन्दिर मिलते है-(१) तिलभांडेश्वर शिवका मन्दिर, (२) ऋणमुक्तेश्वरके पुराने ढवका वडा मन्दिर, (३) गोरी-सोम-नाथके पुराने ढवका मन्दिर है. जिसके आगे अगभग किया हुआ बहुत, बड़ा १ नन्दी है। सोमनाथ बहुत बड़ा छिड़ा है। एक सो गज दूर २० फीट ऊचा एक स्तम्भ है। छोटी परिक्रमा करनेवाले यात्री वहासे ओकारपुरीको चले आने हैं, (४) टापूके पूर्व किनारेके पास वहांके सब मन्दिरोसे बडा और पुराना सिद्धेश्वर महोदेवका मन्दिर है । मन्दिरके पासके आंगनके वगलोपर मोटे खम्भे लगेहुए दालान है । खम्भोमे देवताओकी तस्त्रीर खुदी हुई है। १० फीट ऊंचे चवृतरेपर मन्दिर खड़ा है चवृतरेपर चारों ओर ५ फीट ऊंचे वहुतेरे हाथी परस्पर छडते हुए पत्थरके वने है। दो हाथियोके अतिरिक्त सव हाथियों के अंग भैग हुए है। आगेके फाटकपर अर्जुन और भीमकी ६। ६ हाथकी विशाल मूर्तियां हैं। इससे आगे जानेपर नर्मदाके तीर खड़ी पहाड़ी मिलती है, जिससे कूट्कर पूर्व समयमे अनेक मनुष्य अपनी मुक्तिके लिये आत्महत्या करते थे। इस रीतिको अगरेजी सर्कारने सन १८२४ ईस्वीमे वन्द कर दिया पूर्वकालमे मुसलमानीने परिकमाके पासके प्राय. सम्पूर्ण पुराने मन्दिरोके हिस्से तोड दिए थे और बहुत देवमूर्तियोके अग भग कर दिएथे। परिक्रमा करते समय छोटे पुराने किलेकी टूटी फूटी दीवार देख पडती है।

जिस जगह नर्म्मदासे कावेरी निकली है, वहां कई तवाह फाटक और एक वही इसारत है, जिसपर पत्थरमे विष्णुके २४ अवतारोंकी मूर्तिया वनी है। इसारतमे जिवकी मूर्तिहै, जिसके पासका जिललेख सन १३४६ ई० के मुताबिक होता है। वहांसे कुछ दूर किनारेके नीचे रावण नालेमे १८ के फीट लक्ष्वी पड़ी हुई एक मूर्ति है, जिसके १० हाथोमे सोटे और खोपडियां इत्यादि, छातीपर एक विच्छू और दिहने वगलेमे एक मूसा है।

ओकारपरीके सम्मुख नर्मदाके वाए अर्थात् दक्षिण किनारे एक टीले पर ब्रह्मपुरा और उससे पश्चिम दूसरे टीले पर विष्णुपुरी तीर्थ है। दोनोके मध्यमे कपिलधारा नामक छोटी धारा भूमिकी नालासे आकर गोमुखी द्वारा नर्मदामे गिरती है, उस स्थानका नाम कपिला-सगम है। वर्तमान सदीमे नर्म्मदाके दक्षिण किनारे पर बहुत मन्दिर वने हैं।

त्रह्मपुरीमें अमरेश्वर शिवका विशाल मन्दिर है, जिसके सामने पत्थरके खम्मे लगा हुआ मंडप वना है। दूसरे मन्दिरमे त्रह्मेश्वर शिवलिंग और त्रह्माकी मूर्ति है। विष्णुपुरीके विष्णु भगवानके मन्दिरमें विष्णु, लक्ष्मी और पार्षदोकी मूर्तिया है। एक छोटे मन्दिरमें किपल सुनिका चरण-चिह्न और एक स्थानमें कापेलेश्वर महादेव है। त्रह्मपुरी और विष्णुपुरीके मध्यमें काशी विश्वनाथका नया मन्दिर है जिसको ओंकारपुरीके मृत राजाने वनवाया।

विष्णुपुरीसे थोडा पश्चिम नर्मादाके किनारे जलके भीतर मार्कण्डेय शिला नामक चट्टान है जिसपर यमयातनासे छुटकारा पानेके लिये यात्री लोग लोटते हैं। उसके समीप पहाड़ीके चगलपर मार्कडेय ऋषिका छोटा मन्दिर है।

में मोरतका स्टेशनसे आंकारपुरी बैलगाडीपर गया और आंकारपुरीमें २॥ ) रूपयेके किराएकी नावपर सवार हो मोरतका पहुंचा । नर्मदाकी धारा तेज है, स्थानपर पानीकी धारा पत्थरोंके ढोकोपर टक्कर खाती है और जगह जगह बेगसे ऊंचेसे नीचे गिरती है। नदीका जल निर्मल है, हश्य सुन्दर है।

संक्षिप्त प्राचीन कथा—मत्स्यपुराण—(१८५ वां अध्याय) नर्मदाके तटपर ओकार,कृषिला संगम और अमरेश महादेव पापोंके नाश करनेवाले है (१८८ वां अध्याय) जहां कावेरी और नर्मदाका संगम है क़ुवेरने वहां दिन्य १०० वर्ष तप किया और शिवसे वर पाकर वह यक्षोका राजा हुआ। जो पुरुप वहां स्नान करके शिवजीकी पृजा करता है उसको अध्यमेघ यज्ञका फल प्राप्त होता है और रहलोक भिलता है। जो मनुष्य वहां अग्निमे भस्म होता है अथञ्जा अनशन व्रत धारण करता है उसको सर्वत्र जानेकी गति हो जाती है।

अग्निपुराण-( ११४ वां अध्याय ) नर्मदा और कावेरीका सगम पवित्र स्थान है।

कूर्नपुराण-( त्राह्यो सहिता-उत्तरार्द्धे ३८ वां अध्याय) कावेरी और नम्मेदाके संगमभं स्नान करनेसे रुद्रछोकमे निवास होता है। वहां त्रह्यनिर्मित त्रह्येश्वर शिवालग है। उस तीर्थमें स्नान करनेसे त्रह्यछोक प्राप्त होता है।

देवीभागवत-( ७ वां स्कंध-३८ वां अध्याय ) अमरेशमे चडीका रथान है।

पद्मपुराण-(भूमिखण्ड-२२ वां अध्याय) जहां सिद्धेश्वर, अमरेश्वर और ऑकारेश्वर शिविलग है, वहां नम्भेदाके दक्षिण तीरपर ब्रह्माको जानो। (२३ वां अध्याय) सिद्धेश्वरके निकट वैद्र्य्य नामक पर्वत है। (८७ वां अध्याय) च्यवन ऋषि पर्य्यटन करते हुए अमरकं-टक स्थानमे नम्भेदा नदिके दक्षिण तटपर पहुंचे, जहां ओकारेश्वर नामक महालिग है। ऋपी-श्वरने सिद्धनाथ महादेवका पूजन और ज्वालेश्वरका दर्शन करके अमरेश्वरका दर्शन किया। फिर वह ब्रह्मेश्वर, कांपेलेश्वर और मार्कडेयेश्वरका दर्शन करके ओकारनाथके मुख्य स्थानपर आए।

ह्मिवपुराण-( ज्ञानसंहिता-३८ वा अध्याय ) शिवके १२ ज्योतिछिंग है, जिनमेसे एक अमरेश्वरमे ओकारांछिंग है ।

( ४६ वां अध्याय ) एक समय विध्यपर्वत ओकार चक्रमे पार्थिव बनाकर पूजन करने लगा। कुछ समयके पश्चात् महेश्वरने प्रकट होकर विध्यकी इच्छानुसार वरदान दिया। इसके अनंतर जब विध्य और देवताओने शिवजीसे प्रार्थनाकी कि हे महाराज आप इसी स्थान पर स्थित होयं, तब वहां दो लिंग उत्पन्न हुए, एक ओंकार यंत्रसे ओंकारेश्वर और दूसरा पार्थिवसे अमरेश्वर। संपूर्ण देवगण लिगका पूजन और स्तुति करके निज निज स्थानको चले गए। जो मनुष्य इन लिगोकी पूजा करता है, उसका पुनः गर्भवास नहीं होता।

सौरपुराण-(६९ वां अध्याय ) रेवा नदीके तीरमे ज्वालेश्वर शित्रलिगके निकट करोडो तीर्थ विद्यमान है। वहां नदीमे स्नान करके ज्वालेश्वरके दर्शन करनेसे २१ कुलका उद्घारहो जाता है और शिवलोक मिलता है।

# इक्कीसवां अध्याय।

( मध्यदेशमें ) खंडवा जंक्शन, बुरहानपुर, हरदा, सिउनी, नरसिंहपुर, जवलपुर, मंडला और अमरकंटक।

#### खंडवा।

मोरतका स्टेशनसे ३७ मील दक्षिण, थोडा पूर्व (अजमेरसे ३९३ मील) मन्यप्रदेश निम्मेदा विभागके निमार जिलेका प्रधान स्थान (२१ अंश ५० कला उत्तर अक्षांश और ७६ अंश २३ कला पूर्व देशांतरमे ) खंडवा एक कसवा है। यहां 'वंवे वरोदा सेंट्रल इंडियनके'

'राजपूताना मालवा' वेच और ' घेट इंडियन पेनिनसुला रेखवे ' का जक्शन है और फौजोके ठहरनेके लिये छावनी बनाई गई है ।

सन१८९१ की मनुष्य-गणनाके समय खडवामे१५५८९ मनुष्य थे अर्थात् ९९७३ हिन्दू, ४४९० मुसलमान, ४६८ कृस्तान, २४६ जैन, ८१ पारसी, २७ यहूदी और ४ एनिमिप्टिक । संडवा कृसवा बहुत पुराना है । कृसवेसे २ मील पूर्व सिविल स्टेशनमें कचहरीकी कोठी, एक गोल मकान और एक गिर्जा है।

निमार जिला-यह मध्यदेशका पश्चिमी जिला है। इसके उत्तर और पश्चिम धार राज्य और हुलकरका देश, दक्षिण खानदेश जिला और पश्चिम वरार और पूर्व हुशंगावाद जिला है। जिलेका क्षेत्रफल ३३४० वर्गमील है।

जिलेका सदर मुकाम खडवामे है। जिलेमे २ कसवे है। बुरहानपुर और खडवा। सत १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बुरहानपुरमे जो तापती नदीकी घाटीमे है ३२२५२ और खंडवामे जो नर्म्मदाकी घाटीमे हे १५५८९ मनुष्य थे।

इस जिलेमे असीरगढ़का किला और मान्धाता टापू, जिसमे ओकारजीका मन्दिर है, दिलचरपीकी प्रधान वस्तु है। जिलेके सिंगाजीमे आश्विन महीनेमे मान्धाता टापूमे कार्तिककी पूर्णिमाको मेला होता है। निमार जिलेके जगलोमे वाघ, भाद्य, सूकर, इत्यादि वनजंतु रहते है।

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय निमार जिलेके २ कसवे और ६२५ गांवोमें २३११३४१ मनुष्य थे, अर्थात् १२१००८ पुरुप और ११०३३३ स्त्रिया । इनमे १९९२९० हिन्दू, २४४२६ मुसलमान, ५२८२ आदि निवासी, १२४७ जैन, ०८९ क्रस्तान, १०१ कवीर पंथी, ९७ पारसी, ५४ सतनामी, ४६ यहूदी और ९ सिक्ख थे । हिन्दुओमें २१०३६ क्रुमी, १९३२० वलाई, १९२९५ राजपृत, ११८९८ बाल्य थे । अनार्य और हिन्दूमतपर चलने वाले कुछ आदि निवासी ३९०४१ थे, अर्थात् १६९३५ मील, ९५४१ कुर्कु,८६४८ मिलाला, ३०३६ नहाल, ७६१ गोंड, ९९ कोल, और २१ दूसरे।

रेलवे-खडवासे रेलवे-लाइन ३ ओरसे गई है,-

(१) खडवासे पूर्वोत्तर जवलपुर तक
'ग्रेट इंडियन पेनिनसूला रेलवे'
उससे आगे 'इष्टइंडियन रेलवे'—
मील-प्रसिद्ध स्टेशन—
६३ हरदा।
८९ सिडनी।
११० इटारसी शक्शन।
१८३ गाडरवाड़ा जंक्शन।
२११ नर्रासहपुर।
२६३ जवलपुर।
३२० कटनी जंक्शन।
३५९ साइहर।
३८१ सतना।

80

४२९ मानिकपुर जंक्शन ।
४८० नेनी जक्शन ।
४९१ इलाहावाद ।
इटारसी जक्शनसे
उत्तर, कुछ पूर्व 'इंडियन
मिडलेंड रेलवे',—
मील-प्रसिद्ध स्टेशन—
११ हुशंगावाद ।
५७ मोपाल ।
८५ सांची ।
९७ मिलसा ।
१४३ जीना जक्शन ।
१८२ ललितपुर ।

२३८ झांसी जंक्शन। ३४७ दाद्र। ३७५ कानपुर जंक्शन। कटनी जंक्शनसे पूर्व दक्षिण 'बंगाल नागपुर रेलवे' मील-प्रसिद्ध स्टेशन-१३५ पेंड्रारोड । १९८ विलासपुर । मानिकपुर जंक्शनसे पश्चिम, कुछ उत्तर 'इंडियन मिडलेंड रेलवे,'-मील-प्रसिद्ध स्टेशन-१९ करवी। ६२ बांदा। १८१ झांसी जंक्शन। (२) खंडवांस दक्षिण-पश्चिम 'ग्रेट-इंडियन पेनिनसूला रेलव,'-मील-प्रसिद्ध स्टेशन-३१ चांद्नी। ४३ वुरहानपुर। ७७ भुसावल जंक्शन । १२१ पचौरा। १४९ चालीसगांव। १७५ नान्द्रगांव। १६७ रतलाम जंक्शन। १९१ मनमार जंक्शन । १८१ जावरा । २३७ नासिक। २४३ नीमच छावनी । २७८ कसारा। २७७ चित्तीरगढ । ३२० कल्यान जंक्शन। ३७८ नसीरावाद छावनी। ३३२ थाना। ३९३ अजमेर जंक्शन।

३५३ बंबई विक्टोरिया स्टेशन। भुसावल जंक्रान से पूर्व ओर,---मील-प्रसिद्ध स्टेशन--१६६ वडनेरा जंक्शन । (अमरावतीके छिये) १९५ वरदा जंक्शन। २४४ नागपुर। मनमार जंक्शन। 🗸 से दक्षिण,--मील-प्रसिद्ध स्टेशन ९५ अहमदनगर । - १४६ घोद जंक्शन । (३) खंडवासे चित्तीरगढ तक पश्चि-मोत्तर, उससे आगे उत्तर 'राज-पुताना मालवा रेलवे:---मील-प्रसिद्ध स्टेशन---३७ मोरतका। ७३ मऊ छावनी। ८६ इंदौर। १११ फतेहाबाद जंकुशन।

बुरहानपुर ।

खंडवासे ४३ मील दक्षिण-पश्चिम बुरहानपुरका रेलवे स्टेशन है । बुरहानपुर मध्य प्रदेश नर्भदा विभागके निमार जिलेमे स्टेशनसे लगभग ३ मील दूर तापती नदीके जत्तर किनार पर शहरपनाहके भी बर वसा है।

सन१८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बुरहानपुरमे ३२२५१ मनुष्य थे, अर्थात् १६५३२ पुरुष और १५७२० स्त्रियां। जिनमें २१४६४ हिन्दू, १०४८० मुसलमान, २९१ जैन, ९ यहूदी, ७ कृस्तान और १ पारसी थे।

बुरहानपुरमें अकबरका वनवाया हुआ लाल किला नामक ईटेका एक महल और औरंगजेबकी वनवाई हुई जामा मसजिद है। लाल किलेमें अव तक कई एक सुन्दर कमरे और

शाही विभव की दूसरी वस्तुओंकी निशानियां है। बुरहानपुरमे एक ऐसिसटेट कमिश्नर और तहसीलदार रहते है। रूई और रेशमी वनावटकी सुन्दर दस्तकारी होती है।

निमार जिलेके दक्षिण वेतूल जिला और वेतूल जिलेके पूर्व छिन्दवाडा जिला है। दोनो जिलोमे कोई वडा कसवा नहीं है।

• इतिहास—खानदेशके फर्रुखी खांदानके नासिरखांने सन १४०० ई० मे बुरहानपुरकों कायम किया और दोळतावादके प्रसिद्ध शेख बुरहानुद्दीनके नामसे इसका नाम रक्खा। सन १६००मे वादशाह अकवरने इस को मुगल राज्यमें मिला लिया। सन १६६५ तक यह डेकान सूवेकी राजधानी था, जब औरंगाबाद सूवेकी राजधानी हुई, तब बुरहानपुर खानदेशके बडे सूवेकी राजधानी वनाया गया। सन १७२० में आसफजाह निजामुलमुलकेने डेकानके राज्य शासनको छीन लिया और खासकरके बुरहानपुर में रहने लगा, जहां वह १७४८ में मर गया। सन १७३१ में १ ई वर्गमील भूमिको घरती हुई शहरकी दीवार वनाई गई, जिसमे ९ फाटक वने। सन १७६० में निजामने पेशवाको बुरहानपुर देदिया, सन १७७८ में पेशवाने सिंधियाको दिया और सन १८०३ में यह अंगरेजोंको मिला।

#### हरदा।

खंडवा जंक्शनसे ६३ मील पृवीत्तर हरदाका स्टेशन है। हरदा मध्यप्रदेशके हुशंगावाद जिलेमें तहसीलीका सदर स्थान (२२ अंश २१ कला उत्तर अक्षांश और ७७ अग ८ कला पूर्व देशातरमे) तिजारती कसवा है। वहांसे वहुत गहे और तेलके बीज दूसरे प्रदेशों में जाते हैं।

सन १९९१ की मनुष्य-सख्याके समय हरदा में १३५५६ मनुष्य थे, अर्थात् १००६० हिन्दू, २७३६ मुसल्लमान, ४१४ कृस्तान, २९३ जैन, ६४ पारसी ६८ एनिमिष्टिक और १ अन्य ।

## सिउनी।

हरदासे २६ मील ( खंडवासे ८९ मील पूर्वोत्तर ) सिउनीका स्टेशन है। सिउनी मध्य प्रदेशके जवलपुर विभागमे जिलेका सदर स्थान (२२ अंश ५ कला ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश ३५ कला पूर्व देशान्तरमें ) एक छोटा कसवा है।

सन १८९१ की मनुष्य, गणनाक समय सिउनीमें ११९७६ मनुष्य थे। सन १७७४में महम्मद अमीनखांने सिउनीको वसाया। इसमे वड़ा पविष्ठक उद्यान, सुन्दर वाजार और एक सुन्दर सरोवर है। कचहरीके मकान, जेल, स्कूल, अस्पताल और पोप्टआफिस, सरकारी इमारत है।

सिंखनी जिला-जिलेके उत्तर जवलपुर जिला, पूर्व मंडला और वालाघाट जिले, दक्षिण वालाघाट, नागपुर और भंडारा जिले और पश्चिम नरसिंहपुर और लिंदवाडा जिले हैं। जिलेका क्षेत्रफल ३२४७ वर्गमील है।

सतपुडाकी ऊची भूभिके एक हिस्सेपर पहाडियां है। घाटियां चौडी और नंगी है। जिलेके दक्षिणी भागमे नोकदार बहुत पहाडिया है जिलेकी प्रधान नदी वेनगगा है, जो नागपुर और जबलपुर जानेवाली सडकसे ३ मील पूर्व कुराईघाटके निकट निकली है और थोडा दक्षिण जाकर सिउनी और वालाघाट जिलेकी सीमा बनतीहै। जिलेमे कई एक जगह लोहेकी खान है, परन्तु केवल एक जगह लोहा बनाया जाता है। जिलेकी छोटी नदियोमेसे बहुतेरीमें सोना

मिलता है । कभी कभी आदि निवासी कोमोंमेसे मुंडिया लोग, जिनको इस जिलेके लोग सोनगिरिया कहते है, नदीकी वाल्र धोकर सोना निकालते है ।

सिउनीके निकट मुडारमे विनगंगाके निकासके पास और सुरइखामें वेनगंगा और हीरी नदीके संगमके निकट मेला होता है। और छपरेमें मवेशियोका एक मेला होता है, जिसमें लगभग ७० हजार पशु एकत्र होते है।

सन १८८१ में एक कसने और १४६२ गांनोमें ३३४७३३ मनुष्य थे, अर्थात् १७९७०५ हिन्दू, १३९४४४ आदि निवासी, १३४४२ मुसलमान, १४०८ जैन, ५९८ कवीरपंथी, ९९ कुस्तान, २५ सिक्स, ९ सतनामी और ३ पारसी। हिन्दुओंमें अहार, मेहरा और पोनवार अधिक है। लगभग १ लाख ५० हज़ार गोंड़ है, जो हिन्दू और आदि निवासी दोनोंमें गिने गए थे।

नरसिंहपुर।

सिउनीसे २१ मील ( खंडवासे ११० मील ) पूर्वीत्तर इटारसीमें रेलवेका जंक्शन है। इटारसीसे १५ मील पूर्वोत्तर वगरा स्टेशनके पास पहाड़के सुरंगी रास्ते होकर रेल निकली है। इटारसीसे ७३ मीलपर नरसिहपुर जिलेमे गाड़रवाडा जंक्शन है, जहांरो १२ मील दक्षिण-पूर्व रेलवेकी एक शाखा मोपानीके निकट कोयलेकी खानको गई है।

गाडरवाडासे २८ मील ( खंडवासे २११ मील पूर्वोत्तर ) नरसिह्पुरका रेलवे स्टेशन है, नरसिह्पुर मध्यप्रदेशके नर्मादा विभागमे जिलेका सदर स्थान सिगी नदीके पास (२२ अंश ५६ कला ३५ विकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश १४ कला ४५ विकला पूर्व देशांतरमे ) है। पिहले इसका नाम गड़ारिया मेडा था, पश्चात् छोटा गाडरवाड़ा इसका नाम पड़ा। नरसिंहजीके मिन्दिके वननेके पश्चात् इसका नाम नरसिंहपुर हुआ।

सन १८९१ की मनुष्य-गणनांके समय नरसिहपुरमे १०२२० मनुष्य थे, अर्थात्७६३१ हिन्दू, १९५६ मुसलमान, ३५६ जैन, २१८ एनिसिष्टिक, ५७ कृस्तान और २ पारसी।

यहां प्रधान सरकारी इमारतोंमे जिलेकी कचहारियां, डिपटी कलक्टर और पुलिस सुप-रिटेडेंटके आफिस, १ जेल, १ अस्पताल, एक धर्मशाला और कई एक स्कूल है और रुई वा गहेकी तिजारत होती है। त्रसिंहपुरमे नरसिहजीका विगाल मन्दिर वना है।

नरसिंहपुर जिला-इसके उत्तर भोपाल राज्य और सागर, दमोह और जबलपुर जिले, पूर्व सिउनी जिला, दक्षिण छिंदवाडा जिला, और पश्चिम दूधी नदी, जो हुसंगावाद जिलेसे इसको अलग करती है। जिलेका क्षेत्रफल १९१६ वर्गमील है। इस जिलेमे प्रायः सव गांवोके निकट आमके कुंज और पुराने पीपल और वटके वृक्ष है।

सन १८८१ में जिलेके २ कसवे और ९८५ गांवोंमें ३६५१७३ मनुष्यथे, अर्थात् ३०५१३७ हिन्दू, ४३९१० आदि निवासी, १३४२५ मुसलमान, २१०७ जैन, ४११ कवी- रपन्थी, १०३ क्रस्तान, १४ सतनामी और ३ पारसी । हिन्दुओमे ३३१९७ लोधी, २६६९६ ब्राह्मण थे, दूसरी जातियां इनसे कमथी। संपूर्ण आदिनिवासी ६३७३१ थे, अर्थात् ४६६४५ गोड, १२९०३ कवरा और ११८३ दूसरे। इनमेसे वहुतेरे हिन्दूमे गिने गए है।

जबलपुर।

नरसिहपुरसे ५२ मील ( खंडवा जक्शनसे २६३ मील पूर्वोत्तर और नयनी जंक्शनसे २२४ मील पश्चिम दक्षिण ) जबलपुरका रेलवे स्टेशन है। जबलपुर मध्यप्रदेशमे किस्मत और जिलेका सदर स्थान (२३ अंश ११ कला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश ५९ कला पूर्व देशा- न्तरमे ) नर्मादा नदीसे ४ मील दूर एक शहर है, जो पहले नागपुरके भोसलेके अधिकारमे था और अब अगरेजी राज्यमे हैं।

सन १८९१ की जन संख्याके समय जवलपुरमें ८४४८१ मनुष्य थे, अर्थात् ४४९२३ पुरुष और ३९५५८ स्त्रियां । जिनमे ६०९६४ हिन्दू, १९४४० मुसलमान, २१७३ कृस्तान, ११२९ जैन, ५९५ एनिमिष्टक ८५ वौद्ध ६४ पारसी, ७ अन्य और ४ यहूदी । मनुष्य-संख्या के अनुसार यह भारतवर्षमे ३२ वां और मध्यप्रदेशमे दूसरा शहर है ।

स्टेशनके पास एक सराय, जवलपुरके निकट कोयलेकी खान और शहरसे ४ मील दूर नम्मदा नदीका घाट है। शहरमे व्यापार बड़ा होता है। सिउनी, दमोह और मंडला पड़ोसके जिलेमें जवलपुरसे बहुत वस्तु जाती है। शहरमें एक उत्तम तालाव है, जिसके चारो ओर बहुतेरे मन्दिर वने है। शहर और छावनीके वीचमें उमती नामक एक छोटीसी नदी है। दुर्ग की सेनामें एक युरोपियन पैदल रेजीमेट, ६ कम्पनी देशी पैदलका एक रेजीमेट और देशी सवारका एक भाग है।

मदन महल-शहरसे मदन महल तक ४ मील पक्षी सड़क है। प्राय: ४०० वर्ष हुए कि, एक गोड राजाने एक फकीरके सन्मानके लिये एक पहाड़ी पर इसको वनवाया। महलके पास वहुतेर छोटे कुंड हैं।

मार्चुलकी पहाडी—जवलपुर शहर से ११ मील दक्षिण-पश्चिम और मीरगंजके रेलवे स्टेशनसे ५ मील दूर मार्चुलकी पहाडी है। शहरसे तागा जाने लायक सडक गई है। ९ १ मील जाने पर वाए फिर कर सड़क की शाखा से वहा पहुचना होता है। नाव पर सवार हो पहाड़ी के पास पहुचना होता है। वहां इवेत मार्चुल को खड़ी पहाडी है, जो तोड़ने पर चम- कीली देख पड़ती है। नए वगलेंके पास, जहां कई इवेत मन्दिर है, ८० फीट ऊची खड़ी पहाड़ी है। वहा पानी १५० फीट गहरा है। एक मील आगे सरहदके चट्टान धारको रोकते है नाव सुखे मोसिममें जा नहीं सकती। वर्षा कालमें नम्मदा नदी ३० फीट उठती है, उस समय धार बहुत तेज हो जाती है। १ मील वाएं माधोराव पेगवा का खुदवाया हुआ देवनागरी अक्षर का लेख हैं। १ मील वाएं हाथीपाव नामक आश्चर्य चट्टान है। चट्टानों की उंचाई किसी जगह ९० फीट से अधिक नहीं है। सरहद के चट्टानों के १ मील आगे धुआधार नामक एक बड़ा झरना है। वगले से ८० गज दूर एक गावदुमी पहाड़ी पर एक मन्दिर है। एक वगल से स्थान तक १०७ सीडिया गई है। यहा पत्थर खोद कर बहुतेरी देवमूर्तियां वनी हुई है, जिनमें से अधिक शिव की हैं। अनेक मूर्तियों को मुसलमानों ने तोड़ दिया था। यहां कार्तिकमें एक स्नान दर्शनका मेला होता है, भेरा घाट मीरगज़के रेलवे स्टेशनसे इमील है।

जवलपुर जिला—मध्य देशमे एक किस्मत और जिलेका सदर स्थान जवलपुर है जवलपुर जिलेकेडचर पन्ना और माईहर राज्य, पूर्व रीवां राज्य, दक्षिण मडला, सिडनी और नरसिंहपुरके अगरेजी जिले और पश्चिम दमोह जिला है। जिलेका क्षेत्रफल ३९१८ वर्गमील है।

जवलपुर जिलेमें माहा नदी है, जो महला जिलेमें निकली है, उत्तर जाकर विजय राघवगढ़ पास पूर्वको झुकती है और आगे जाकर सोन नदीमें गिरती है। जवलपुर और दमोह जिलेके वीचमें गुरया नदी और पन्ना राज्य और जवलपुर जिले के वीचमें पटना नदी है। जिलेमें पूर्व से पश्चिम को ७० मील नमेदा नदी वहती है। जिलेमें वागकी पैदावार वहीं है। जोली, अगरिया, सखली और प्रतापपुरमें लोहें की वहीं खान है। सन १८८२ में

जिलेकी ४८ खानोंमें काम होता था। रामघाट भेंरा घाट और सिंगापुरके पास कोयला निकलता है। इस जिलेमें मरवाडा और सिहोरा दो छोटे कसवे है।

सन १८८१ की जन संख्याके समय जवलपुर जिलेमें ६८७२३ मनुष्य थे। अर्थात् ५६५३६१ हिन्दू, ६७८०४ आदि निवासी, ३४७९० मुसळमान, ५५१५ बौद्ध और जैन, १४२२ युरोपियन आदि, ५१ पारसी और ३३७ दूसरे । हिन्दू और जैनोमें ६०४२० ब्राह्मण, ४५७६० लोधी,३४५१३ कुर्मी, ३२९११ अहीर, ३२९०५ चमार थे। आदि निवासी जातियोंमे, जो हिन्दू और आदि निवासी दोनों में गिने गए थे, ९८३८४ गोड, ४६३८३कोछ, और शेषमे भरेआ, वैगा इत्यादि थे।

इतिहास-ग्यारहवी और वारहवी सिद्योमें जबलपुरका जिला हैहय वंशके राजाओ के अधीन था। सोलहवी सदी में गढमडला के गोंड राजा संप्रानी शा ने ५२ जिलोके ऊपर अपने बलको फैलाया, जिसमें जबलपुर का वर्तमान जिला भी था। उसके पोते प्रेमनारायणके वालकपन में गोंड रानी दुर्गावतीने राजकाज का निर्वाह किया । उस समय सूवेदार आसफ खांने राज्यपर आक्रमण किया। सिगीरगढ की गढी के नीचे युद्ध हुआ। आसफखां का विजय हुआ। रानी दुर्गावती मर गई। पहिले आसफखां गढ का स्वतंत्र मालिक बना, परंतु पीछे उसको छोड दिया। सन १७८१ तक यह गढमंडला के राजाओं के अधीन रहा। उस वर्ष सागर के शासक ने गढ मंडला के राजा को परास्त किया। सन १७९८ में पेशवा ने मंडला और नर्मदा घाटी को नागपुर के भोंसले को दिया। सन १८१७ में, अंगरेजी गवर्न मेंट ने भोंसले से इसको ले लिया। सन १८८६ में नागपुर के चीफ कामेइनर के अधीन जबलपुर एक जिला कायम हुआ।

मंडला ।

जबलपुर शहरसे लगभग ५० मील दक्षिण-पूर्व मंडला कसवे को एक सडक गई है। मंडला मध्यप्रदेश जबलपुर विभाग में जिलेका सदर स्थान (२२ अंश ३५ कला ६ विकला उत्तर अक्षांश और ८० अंश २४ कला पूर्व देशांतर मे ) हैं।

सन १८८१ की मनुष्य-गणना के समय मंडला मे ४७३२ मनुष्य थे, अर्थात् ३७२६

हिन्दू, ७४४ मुसलमान, १५६ आदि विवासी, ८३ क्रस्तान और २३ कबीरपंथी।

कसबेके ३ बगलोंमें नम्मीदा नदी बहती है, जिसके किनारे पर १७ देव मन्दिर बने हैं जो सन १६८० से १८१७ तक के बने हुए है।

मंडला जिला-इसके पूर्वोत्तर रीवॉ राज्य, दक्षिण-पूर्व विलासपुर जिला, दक्षिण पश्चिम वालाघाट जिला भीर पश्चिम सिउनी और जबलपुर जिले हैं, जिले का क्षेत्रफल४७१९वर्गमील ।

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इस जिलेके १७५१ कसवे और गापोमें ३०१७६० मनुष्य थे, अर्थात् १६७७४६ आदि निवासी,जो अपने असली मतपर है,१२३७९३ हिन्दू, ५६८६ कवीरपन्थी, ४०४८ मुसलमान, २८४ जैन, १२७ क्रस्तान और ७६ सतनामी । कुल आदि निवासी, जो अपने असली मतपर है, अथवा हिन्दू में गिने जाते हैं, १८४५४८ थे, जिनमे १६४९६९ गोंड, ११४९३-विगा; ७३०८ कोल, ७७८ दूसरे कोलारियन कोम थे। मध्यदेश के किसी जिले में इतने आदि निवासी या पहाड़ी कोम नहीं है । हिन्दू और जैन आदि में २१५२० अहीर, ११९०८ पंका, ९६८७ मेहरा, ६७१२ धीमर, ६१४९ नाह्मण, ५५२० राजपूत थे।

नम्भेदा नदी जिले के मध्य होकर वहती है जिसकी सहायक अनेक छोटी नादियां है ३००० से अधिक आवादी की वस्ती केवल मंडला है जिले मे मामूली कपड़े की विनाई के अतिरिक्त कोई दस्तकारी नहीं है। मेकल पहाड़ियोंमे लोहेकी ओर वहुत है। रामगढ़के पास खानों में वेशकीमत धातु निकलती है।

मडला जिले में हृदयनगर एक गांव है, जिसको सैंदें ६४४ई० में राजा हृदयशाहने वसाया था। यहा वर्ष में वजर नदी के किनारे पर एक मेला होता है। मेलेमें वहुत ऋय विऋय होता है।

इतिहास-गढ मडला खांदानके ५७ वे राजा नरेंद्र शा ने सन१६८०में मडला को राज्य शाशन की बैठक बनाई। उसने नदी के पास एक किला और उसके भीतर एक वड़ा महल बनवाया सन १७३९ में बालाजी बाजीराव पेशवा ने मडलाको लेलिया। महाराष्ट्रीने दीवार और फाटकोसे कंसवेको मजबूत किया। सन१८१८ में यह अंगरेजी गर्वनेमेटके हाथ में आया।

#### अमरकंटक ।

जवलपुर से ५७ मील पूर्वीत्तर मध्यप्रदेश में कटनी जक्शन और कटनीसे १३५ मील दक्षिण पूर्व मध्यप्रदेश में पेंड्रारोड रेलवेका स्टेशन हैं, जिससे करीव ७ मील दूर रीवॉ राज्य में विध्याचलके अमरकटक शिखर पर पूर्व समय के बहुतेरे देवमिन्दर हैं, जिनमें अमरनाथ महादेव और नर्मादा देवी के स्थान प्रधान हैं। उसी शिखरसे नर्मादा नदी निकली है और सोन नदी का उत्पत्ति स्थान भी वहीं है। यह शिखर समुद्र के जलसे लगभग ३४०० फीट ऊचा सुन्दर वृक्ष लताओं से परिपूर्ण है। इससे अनेक सुन्दर झरने निकले है। रीवॉ द्वीरकी ओरसे मिन्दरोंक भोगराग का वन्दोवस्त रहता है। चारी ओर जगल और पीरान देश है। इस निर्जन देश में पंडो की एक नई छोटी वस्ती है। यह पुराना तीर्थ वहुत दिनोंसे अप्रसिद्ध हो गया है। यात्री कम जाते हैं।

नम्भेदा नदी चिपटे शिखर पर प्रथम एक छुंड में गिरती है और वहांसे ३ मील वहने के उपरान्त अमर कंटक के छेद्दे कि तहारे पहुचकर खंडी पहाडी पर गिरती है । लोग वहां की धाराको कि पल्टियारा कहते हैं। मार्ग में अनेक झरने नर्भदामें गिरते हैं। यह नदी अमरकंटकसे कई सी फीट नीचे उत्तर कर मध्यदेशमें मंडला पहाडी के चारों ओर घूमकर रामनगर की उजाड दीवारों के नीचे - आई है । इस प्रकारसे एक सी मील दीड़ने के उपरान्त यह मेदानमें पहुँचती है। और आर्यार्क्त और दक्षिण प्रदेशके मध्यमें अपने निकासके स्थानसे लगभग ७५० मील पश्चिम वहने के उपरान्त वम्बई हाते के मडीचके नीचे खभातकी खाडी में गिरती है। जवलपुर, हुशगावाद, हिडिया, ओकारपुरी ( माधाता टापू ) और मडीच प्रसिद्ध नगर इसके किनारे हैं। बहुतेरे यात्री नर्म्भदाके निकास के स्थान से और सहीच तक जाकर इस पवित्र नदीकी परिक्रमा करते है।

सिक्षप्त प्राचीन कथा-शखस्मृति-( १४ वां अध्याय ) अमरकंटक और नम्भीदा का दान अनत फल देता है।

महाभारत-( वनपर्व्व ८४ वा अध्याय ) जहां सोन और नम्मेदा निदया अलग हुई है, वहां वांसो के झुड के स्पर्व करने से अक्षमेध यज्ञ का फल होता है।

(८९ वां अध्याय) पश्चिम दिशा मे पश्चिम वहने वाली नम्मेदा नदी है । ब्रह्मा के सिंहत सम्पूर्ण देवता नम्भेदाके पवित्र जल मे स्नान करने आते हैं।

( अनुजासन पर्व्य-२५ वां अध्याय ) नर्म्भदा भे स्नान करने से मनुष्य राजपुत्र होताहै । मत्स्यपुराण–( १८५ वा अध्याय ) कनखल मे गगा और कुरुक्षेत्रमे सरस्वती प्रधान है । नर्म्भदा नदी प्राम अथवा वनमे सर्वत्र उत्तम है । सरस्वती का जल ५ दिनो भे, यमुना जल ७ दिनों में और गंगा जल तत्कालही पवित्र करता है, परन्तु नर्मदा के दर्शन मात्र से जीव पित्र हो। जाता है। किलिंग देश के अमरफंटक वन में नर्मदा नदी मनोहर और रमणीय है। जहां पर्वत के समीप रुद्रों की कोटि है, वहां नर्मदा में स्नान कर जो रुद्रों का पूजन करता है, उस पर शिव प्रसन्न होते है। वहां जो मनुष्य यवासे देवताओं और तिलों से पितरों का तर्पण करते है, उनके ७ पीढीके पुरुषे स्वर्ग में वास करते है।

नर्मादा नदीकी लम्बाई १०० योजन और चौडाई २ योजन है। उसके चारीओर६० करोड़ और ६० हजार तीर्थ है। जो पुरुष जितेद्रिय रहकर उस तीर्थपर प्राणीको त्यागता है, वह देवताओके दिन्य १०० वर्षतक स्वर्गम वास करता है।

कूमेपुराण-( ब्राह्मी संहिता-उत्तरार्द्ध-३८ वां अध्याय ) नम्मेदा नदी रुद्रकी देहसे निकली है, जो चराचर सर्व भूतोका उद्धार कर सकती है। कनसलमें गंगा और कुरक्षेत्रमें सरस्वतीका जल १ दिनमें यानाका जल ७ दिनोंमें और गंगाजल तत्कालही पवित्र है। सरस्वतीका जल १ दिनमें यानाका जल ७ दिनोंमें और गंगाजल तत्कालही पवित्र करता है, किन्तु दर्जन-मात्रहीसे नम्मेदाका जल पवित्र कर देता है। कलिंग देशके पश्चिमार्द्धमें अमरकंटक पर्वनमें १०० योजनसे कुछ अधिक लम्बी और २ योजन चांडी त्रिलोंकमें परम पवित्र नम्मेदा नदी है। अमरकंटक पर्वत पर ६० कोटि और ६० सहस्र देवताओका निवास है। उस पर्वतपर जितेन्द्रिय होकर निवास करनेसे मनुष्य सहस्र वर्षपर्यत स्वर्गमें सुखसे निवास कर पृथ्वीमें फिर आकर चक्रवर्ती राजा होता है और वहां मृत्यु होनेसे मनुष्य १०० वर्ष पर्यत रुठलोंक में निवास करता है। अमरकंटक पर्वतकी प्रदक्षिणा करनेसे पुण्डरींक यज्ञ करनेका फल मिलता है। (४० वां अध्याय) समुद्र और नम्मेदाके संगम पर स्नान आदि कर्म करनेसे ३ अश्वमेध यज्ञ करनेका फल मिलता है। एरंडी और नम्मेदाके संगमपर स्नान करनेसे त्रह्महत्याद पायोंका विनाश होता है।

अग्निपुराण-(११४ वां अध्याय) गगाके जल में स्नान करने से जीव तत्कालही पवित्र होता है, परन्तु नर्मदा जल के दर्शन मात्रही से जीव का पातक दूर हो जाता है। अमरकंटक में पूर्वत के चारों ओर ६० कोटि और ६० सहस्र तीथीं का निवास है।

गरुडुपुराण--( पूर्वार्द्ध-८१ वां अध्याय ) अमरकंटक उत्तम तीर्थ है ।

शिवपुराण—( ज्ञानसंहिता--३८ वां अ॰याय) नम्मेदा नदी शिव का रूप है, इसके तट पर असंख्य शिविका स्थित है।

पद्मपुराण—( सृष्टिखंड-९ वां अध्याय) पितरो की कन्या नम्भेदा नदी भरतखंड मे

वहती हुई पश्चिम-समुद्र में जा मिली है।

( भूमिखंड-२० वां अध्याय ) सोमशम्मी नम्मीदा के तट पर किपला-संगम पुण्य तीर्थ में स्त्रान करके तप करने लगा। (२१ वां अव्याय) जब विष्णु भगवान् उसको वरदान देकर चलेगये तब वह नम्मीदा के तीर पुण्यदायक तीर्थ में, जिसका नाम अमरकंटक है, दानपुण्य करने लगा।

मेरी प्रथम यात्रा समाप्त हुई। मे नयनी जंकरान और बक्सर होता हुआ अपने गृह चरज-परा को छोट आया और मेरे अनुज वावू तपसीनारायण मुगलसराय जंकरान से बनारस गये।

भारतभ्रमण-प्रथमखण्ड समाप्त.

पुस्तक मिलनेका पता— रवे**मराज श्रीकृष्णदास,** ''श्रीवेद्वटेश्वर'' स्टीम् प्रेस**-सुम्ब**ई.